

# अश्व हरिदास—संस्कृत—प्रन्थमाला क्ष्र⊷ २१२

# श्रीदुण्ढिराजदैवज्ञविरचितं

# जातकाभरणम्

उत्तरप्रदेशान्तर्गत 'खुर्जा'स्थ श्री राधाकुरण-सरकृत-महाविद्यालय-न्त्रिस्कन्ध-ज्यौतिषप्रधानाध्यापक-ज्यौतिषाचार्य-पोस्टाचार्य-साहित्याचार्यादः पद्वीक-प्राप्त 'रीपन्' स्वर्णपद्केन

पण्डित श्री अच्युतानन्द झा शर्मणा

स्वकृतया

सोदाहरण-'विमला' नामक हिन्दीटोकया परिशिष्टेन च समलङ्करय संशोधितम् ।



**प्रकाशकः** 

जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज़ आफिस, विद्याविलास प्रेस, बनारस-१

# जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः-चौखम्बा संस्कृत सीरिज व्याफिस बनारस-१

#### सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीना





सुद्रकः— विद्याचितास प्रेस् वनारस-१

# मूमिका

तिष्ठन्तीं शवबद्धास स्मितमुखीं हस्ताम्बुजैबिंश्रतीं मुण्डं खर्ङ्गवराभयानि विजितारातिव्रज्ञां भीषणाम् । मुण्टस्रकप्रविकाशमानविषुलोत्तङ्गस्तनोद्धासिनीं नत्वा जातकभूमिकां चितनुते नन्दो ऽच्युतादिः स्रती ॥

प्राचीन श्रौर श्राधुनिक इतिहासों हारा यह सर्वथा सिद्ध हो चुका है कि उपलब्ध पुस्तकों में सब से प्राचीन वेद हैं। इसको श्रपौरुषेय कहते हैं श्रथीत् किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया किन्तु मनुष्यों के कल्याणार्थ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ने त्रिकालझ ऋषियों द्वारा स्टिष्ट के श्रादि में प्रकाशिन किया।

इसके व्याकरण आदि छै अङ्ग हैं,जैसे—व्याकरण मुख, ज्यौतिष-शास्त्र नेत्र, निरुक्त कान, कल्प हाथ, शिला नासिका और छन्द पैर हैं

# कहा भी है-

शब्दशास्त्रं मुख ज्योतिषं चत्तुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करो। या तु शिलाऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छन्द श्राद्यैर्बुधैः॥

वेद का नेत्र होने के कारण ज्यौतिष शास्त्र सब ग्रङ्गों में श्रेष्ठ गिना जाता है। क्योंकि श्रन्य सब श्रङ्गा से युत भी मनुष्य नेत्र होन होने पर कुछ भी नहीं कर सकता है। श्रतः श्रीमान् भास्करा-चार्यने सिद्धान्तिशारोमणि में कहा है—

वेद्चचुः किलेदं स्मृत ज्योतिष मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । संयुतोऽपीतरेः कर्णनासादिभि श्चचुषाङ्गेन हीनो न किञ्चित्करः॥

🦙 इसके सिद्धान्त, फिलत ये प्रधान दो भाग हैं।

सिद्धान्त उसको कहते हैं जिसमें भूगोल, खगाल श्रादि का वर्णन है।

फिलत जन्म समय से लेकर मरण पर्थ्यन्त हरेक मनुष्य की सारी जीवन घटनाओं, प्राकृतिक स्थितियों आदि का वर्णन करता ह। इसके जातक, सहिता, प्रश्न, ताजिक, मुद्रुत ये पांच मुख्य भेद हैं।

इनमें जातक भाग से जन्मपत्री सम्बन्धी सभी विषयों का काम लिया जाता है। परन्तु यह काम एक पुस्तक साध्य नहीं होने के कारण ज्यौतिषियों को अनेक पुस्तकों की जरूरत पड़ती है। किन्तु गोदाबरी नदी के निकट पार्थनगर के निवासी ज्यौति-विद्यगण्य श्रीदुण्डिराज दैवन द्वारा रचित यह जातकामरण नामक एक ही पुस्तक इसके लिये पर्याप्त होती है। इस बात को प्रायः सभी आधुनिक फलितन मानते हैं।

इस पुस्तक में जन्मपत्री बनाने के लिये सुगम रीति से संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पन्न, श्रहयुति, नामस योग, दृष्टिफल श्रादि सभी विषयों का फल वर्णन किया गया है। वस्तुतः जन्मपत्री सम्बन्धी सारी बाते बतलाने के लिये किसी बात को छोड़ा नहीं है। वर्तमान युग में मायः श्रधिक तर ज्यौतिषी इसी एक मात्र श्रन्थ के श्राधार पर जन्मपत्री बनाते हैं।

इस तरह फिलित के अत्यन्त मनोहर प्रन्थ होने पर भी आज-तक इसका कोई ऐसा संस्करण नहीं निकला जिसमें शुद्ध मूल-पाट, वास्तव अर्थ और उदाहरण हो, जिस से अर्व्यक्ष से लेकर विद्यान पर्यन्त सबों का उपकार हो।

इसिलिये उन पूर्वोक्त अनेक त्रुटियों को हटाने के लिये मैंने इस की "विमला" नामक सरल हिन्दी टीका की है। इस अनुपम संस्करण में शुद्ध मूलपाट. वास्तव सरल हिन्दी भाषा में अर्थ, उदाहरण आदि सभी विषय स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। साथ ही साथ अन्थ के अन्त में परिशिष्ट प्रकरण भी दिया गया है। क्यों कि कुछ ऐसी मुख्य बातें इस अन्थ के अन्दर न होने के कारण अधिक लम्बी पत्री बनाने में फलितश्रों कों कुछ अन्य पुस्तक से सहायता लेनी पड़ती थी। अतः इस कठिनता को दृर करने के लिये यह प्रकरण दिया है।

इसमें प्रहों के परस्पर नैसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत श्रिध-मिश्रादि, राशियों के स्वामी, होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नथमांश, श्रिशांश, द्रादशांश, राहु केतु के गृह मित्र श्रादि का विचार, दशा, श्रम्तर्दशा की गणित, स्पष्ट श्रायु लाने का प्रकार, भावेशफल श्रादि विषय के ज्ञान प्रकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं।

श्रव मुक्ते दावे के साथ कहना पड़ता है कि कैवल एक इसी श्रन्थ से जन्मपत्री सम्बन्धी सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ सकती। श्रधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है स्वय पत्तपात रहित बुद्धि से देख कर फलितज्ञ इसका श्रवुभव करेंगे।

पतादश इस श्रनुपम पुस्तक की टीका को लिखकर काशों के प्रसिद्ध "चौखम्बा संस्कृत सीरीज पुस्तकालयाध्यक्त बाबू श्रीजयकृण दास जी ग्रप्त महोदय" को साधिकार प्रकाशनार्थ दिया।

श्राशा है पण्डित लोग इसको देखकर मेरे श्रसीम परिश्रम को सफल करेंगे।

श्रन्त में सिवनय प्रार्थना यही है कि प्रमाद वदा या मुद्रण दोव से कहीं श्रुटि रह गयी हो तो पण्डितगण उसे सुधार कर स्वित करें। पुनः श्रगते संस्करण में उसको ठीक कर उन सन्जनों के सामने उपस्थित करूँगा।

### कहा भी है-

गच्छतः स्वतानं क्वापि भवत्येच प्रमाद्तः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र समाद्धति-सज्जनाः ॥

रामनवमी सं० २०**०**८ विनीत— पं. श्री श्रच्युतानन्द भ्रा, जरिसी

# जातकाभरणस्य विषयसूची

44

| विषया.                          | पृष्ठाङ्काः             | । विषयाः                       | पृष्ठाङ्काः    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| मग्लाचरणस्                      | 9                       | सूर्या दमहस्वरूप तत्प्रयोजनञ्ज | ६२–६४          |
| सवःसरज्ञानप्रकारः               | ઇ                       | अद्गेषु द्रव्काणवशेन राशि-     | <b>\'</b> , \' |
| <b>प्रभवा</b> ।दसवःसरसज्ञा      | q                       | विन्यासक्रम.                   | ६४             |
| प्र <b>भवा</b> ≀द्सवःसरफऌम्     | €-36                    | प्रथमादिदेष्काणत्रयचक्रम्      | Ę÷             |
| उत्तरायणजन्मफलम्                | 38                      | अङ्गेषु वण-मशका दज्ञानम्       | Ę <b></b>      |
| द्जिणायन "                      | "                       | व्रणकारण त नश्चयज्ञानञ्च       | "              |
| अयनावचारः                       | <b>२</b> ०              | स्वबाहुबळज्ञाना दयोगकथनम्      | ६६–६९          |
| व्सन्तादिऋतुफलम्                | ₹0-79                   | धनभावे ।चन्तनीया ।वपयाः        | 90             |
| <b>चैत्रादिमासफलम्</b>          | 5858                    | धनहीनादियोगकथनम्               | 90-0g          |
| <b>गु</b> छपत्रजन्मफलम्         | २९                      | सहजभावे ।चन्तनीया विषयाः       |                |
| कृष्णपत्त ""                    | ,,                      | सुहद् (चतुर्थ) भावे "          | "<br>" ७३      |
| दिवा-रात्रि जन्मफलम्            | হও                      | कुटुम्बनाशका मावहायोगश्च       | ષ્ટ્ર          |
| प्रतिपदादिति। <b>थजन्मफल</b> म् | २५-२९                   | सुत भावे ।चन्तनाया विपयाः      | "              |
| सूर्यो[द्वारजन्मफलम्            | २१-३०                   | पञ्चमभाव वचारः                 | <b>હ</b> ે     |
| अश्विन्याद्निज्ञजन्मफलम्        | ३०-४३                   | <b>चेत्रजपुत्र</b> लाभयोग      | હ ફ            |
| <b>प्रथमादिनवाशजन्मफ</b> ळम्    | <b>8</b> 5 <b>~</b> .6¢ | रिष्डभावे ।चन्तनाया विषयाः     | છછ             |
| विष्कस्भादियोगजन्मफलम्          | 89-9                    | जाया (सप्तम) भावे चिन्तनीया    |                |
| ववादिकरणजन्मफलम्                | 99-13                   | विषया स्त्रीलाभयोगश्च          | 30-00          |
| देव-नर-राच्य गणजन्मफस्          | 98                      | मृति ( अष्टम ) भावे ।चन्तनीया  |                |
| मेषाद्लप्नजन्मफलम्              | <b>48-49</b>            | विपया मृत्युयोगश्च             | 60             |
| पूर्वोक्तफलतारतम्यकथनम्         | 919                     | भाग्य भावे । चन्तनीया विषयाः   | 43             |
| सवत्सराद्जिन्मफलप्राप्तिसमयः    | a 33                    | भाग्यभाव वेचारा भाग्यवद्योगश्च | _              |
| डिम्भचक्रे मस्तकादिनचत्रफलम्    | ५८-६०                   | राज्य (दशम) भावे चिन्तनीया     | ,, ,           |
| जन्मल्झाद्र्वदीर्घादज्ञानम्     | ξo                      | <b>Ď.</b> .                    | 43-CB          |
| इदिशभावानां न्यासकमः            | ६१                      | दशमभावनवाशवशाद्यृत्तिज्ञानम    |                |
| तनुभावे ( लग्ने ) विचारणीयो ।   | वेषय "                  | लाभ (एकादश) भावे चिन्तनी       | ५ ° ₹<br>श्रा  |
| " धनिकादियोगवर्णनम्             | "                       | विषयास्तिहृ चारश्च             | न।<br>८६       |

| व्ययभावे चिर             | तनीया विषयाः            | 66                   |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| भावफलोपयु                | कत्वाद्रिष्टाध्यार      | <b>ाः</b> ८९         |
| <b>ब्यभिचारयो</b> ग      |                         | <b>१०</b> -५२        |
| वर्षफळज्ञानम             | (                       | ९२                   |
| तन्वादिद्वादश            | भावस्थसू यं फल          | म् ९३-६६             |
| **                       | चन्द्र <b>फल</b> म्     |                      |
| 77                       | भौमफलम्                 |                      |
| 77                       | <b>बुध</b> फल <b>म्</b> | 808-908              |
| 23                       | गुरुफलम्                | 904-906              |
| "                        | शुक्रफलम्               | 302-330              |
| 99                       | शनिफलम्                 | 330-315              |
| গ হা                     | मिवद्राहुफल क           | थनस् ११३             |
| फलमानम्                  |                         | ,,                   |
|                          | थराहुकेतुफलम्           |                      |
| भौमगृहे रवौ              | चन्द्रा दहिष्टफ०        | 338-530              |
| शुक्रगृहे "              | "                       | <b>१२११२</b> २       |
| सोम्यगृहे "              | <b>37</b>               | 124-123              |
| चन्द्रगृहे "             | 27                      | १२३-१२५              |
| सिहगते "                 | "                       | 924-926              |
|                          | न्द्रादिह ष्टफलम्       | १२६-१२७              |
| शनिगृहे "                | "                       | 85G-356              |
| मेपस्थे चन्द्रे स्       | ्यविह <u>िष्ट</u> फलम्  | 352-320              |
| <b>चृपस्थे</b> "         | "                       | १३०-१६२              |
| <sup>५</sup> मिथुनस्थे » | ,,                      | 127—152 <sup>†</sup> |
| कर्कस्थे »               | "                       | 185-138              |
| सिहस्थे "                | 77                      | <b>9</b> 38–939      |
| कन्यास्थे »              | <b>3</b> >              | १३६–१३७              |
| तुलास्थे "               | 99                      | १३७१३८               |
| घृश्चिकस्थे "            | 97                      | 150-959              |
| धनु स्थे "               | **                      | १४०-१४१ ॄ            |
| पकरस्थे »                | "                       | <b>१४१−१</b> ८२      |
| क्ष्मस्थे »              | **                      | १४२−१ इ              |
| ्रे €स्थे "              | <b>57</b>               | a88-384              |

स्वभे भौमे रच्यादिहष्टिफलम् १४४-१४६ शुक्रगृहे " 385-38@ ब्रवगृहं " 385-386 कर्ऋधे भ 32 98 -940 सिहस्थे " 940-399 गुरुभवनस्थे " " 942-943 श्रांनभवनस्थे "" 365-648 37 भौमभवनस्थे बुधे " 77 148-148 शुक्रभवनस्थे " 745-720 स्वभवनस्थे 390-394 कर्रुस्थे 949-980 " " सिहस्ये 980-989 गुरुभवनस्थे 9-9-85 शनिभवनस्थे " 143-148 भौसभवनस्थेग्री " 168-166 शुक्रभवनस्थे " " 966--- 969 ब्रधभवनस्थे १६७-३६% कर्कस्थे सिहस्थे 950-909 स्वभवनस्थे इ०१--१७३ शनिभवनस्थे 808-508 भौसभवनस्थे शक्ते" 908-906 स्वभवनस्थे ३ ४-१७६ ब्रधभवनस्थे **9**99-99= कर्करधे 900-909 सिहस्थे 106-601 " गुरुभवनस्थे " 969-962 श्वानभवनस्थे " " 825-453 ,, भौमभवनस्थे शनौ " " 968-164 शुक्रभवनस्थे 27 १८५ १८६ ब्रधभवनस्थे 166-160 कर्कस्थे " 90E-706 सिंहस्थे 168-190

| गुरुभवनस्थे शनौ रव्यादि०      | 190-198             | अङ्गविभागेन ग्रहारिष्टकथनम्  | २३७                             |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| स्वभवनस्थे " " "              | १९२-१६३             | सूर्येण सह चन्द्रादियोगे फलं | २२७-२२९                         |
| मेषादिराशिस्थसूर्यफलम्        | १९३-१८४             | चन्द्रेण सह भौमादियोगे "     | २२ <i>९</i> <b>२</b> ३ <b>०</b> |
| " चन्द्र "                    | १९६-१९८             | भौमेन सह बुधादियोगे "        |                                 |
| » भी <b>म</b> »               | 858-303             | बुधेन सह गुर्वादियोगे "      | ₹\$                             |
| " बुध "                       | 201-208             | गुरुणा सह शुक्रमन्दयोगे "    | <b>२३१–२३२</b>                  |
| " गुरू "                      | २०४-२०६             | शुक्रेण सह ज्ञनियोगे "       | २ <b>३२</b>                     |
| " शुक्र "                     | २०७-२०९             | सूर्यचन्द्रभौमयोगफ्लम्       | <i>२३२</i>                      |
| " शनि "                       | २०६-२१२             | <b>" बुधयोग</b> "            | 57                              |
| फले न्यूनाधिकत्वकथनम्         | <b>२</b> १२         | " ग <del>ुर</del> ुयोग "     | २ इ.इ                           |
| शनिचक्रम्                     | 99                  | » शुक्रयोग <b>"</b>          | >>                              |
| नराकारकानिचके नचत्रन्यार      | तंत्रकारः "         | » शनियोग »                   | "                               |
| क्रमान्नचत्रन्यासेन फल्सुद    | हरणञ्च २१३          | सूर्यमङ्गलबुधयोगफलम्         | **                              |
| सर्वतोभद्रचक्रवर्णनम्         | **                  | » गुरुयोग <b>»</b>           | २ हे छ                          |
| चक्रप्रकारकथनम्               | "                   | » शुक्रयोग »                 | "                               |
| सर्वतोभद्रचकस्वरूपम्          | 238                 | » श्रानियोग »                | "                               |
| पापप्रहवेधफलम्                | **                  | सूर्यबुधगुरुयोगफलम्          | २३४                             |
| वेधप्रकारकथनसुदाहरणञ्ज        | 284                 | " शुक्रयोग "                 | २३५                             |
| सूर्यकालानलचक्रप्रकारः        | २ 🤋 ६               | <b>" शनियोग</b> "            | <b>51</b>                       |
| े" " स्वरूपस्                 | २१७                 | सूर्यगुरुशुक्रयोगफलम्        | 93                              |
| " " विचारः                    | "                   | " ज्ञानियोग "                | "                               |
| चन्द्रकाळानळचक्रप्रकारः       | <b>२</b> १८         | सूर्यशुक्रशनियोग "           | ,,                              |
| " नचत्रफलम्                   | <b>₹</b> १ <b>९</b> | चन्द्रमङ्गळबुधयोग "          | २३६                             |
| " चक्रस्वरूपस्                | , ,,                | " गुरुयोग "                  | <b>'</b> ¥                      |
| गोचरफळकथनम्                   | **                  | » शुक्रयोग »                 | 9>                              |
| गोचरस्थसूर्यादिग्रहफ्छानि     | २२० <b>-२</b> २२    | » शनियोग »                   | 77                              |
| गोचरेऽष्टवर्गस्य विशेषताक     |                     | चन्द्रबुधगुरुयोग "           | २३७                             |
| फलभेदे हेतुकथनम्              | >>                  | » शुक्रयोग »                 | 22                              |
| <b>सूर्याद्य</b> ष्टवर्गकथनम् | २२ <b>३-२</b> २५    |                              | 77                              |
| रेखासङ्ख्याकथनम्              | <b>२</b> ३६         | चन्द्रगुरुशुक्रयोग "         | 95                              |
| लग्नाद्यष्टवर्गनि रूपणम्      | >>                  | » श्रामियोग »                | <b>२ ह</b> र                    |
| पुकादिरेखाफडकथनम्             | 99                  |                              | ,                               |
| क कदा फलदातेति कथा            | तम् २२७             | 1 ~ ~ ~                      |                                 |

| मङ्गलबुधग्रुक्रयोगफलम्                 | २३८             | ) गोलादिससयोगा.                       | २६ <b>≍−२६९</b>                 |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| " शनियोग »                             | ,,              | पूर्वोक्तरज्वादियोगफळानि              |                                 |
| <b>म</b> ङ्गळगुरुशुकयोग "              | २३९             | एकादिरिश्मजातानां फळा                 | _                               |
| » दानियोग »                            | 55              | महाणां दीप्त-स्वस्थाधवस्था            |                                 |
| मङ्गलशुकशनियोग "                       | ;;              | दीप्तादिग्रहजातानां फलानि             |                                 |
| बुधगुरुशुक्रयोग "                      | **              | 1                                     |                                 |
| " शनियोग »                             | <b>२</b> ४०     | स्थान-दिगादिबलयुक्तप्रह-              |                                 |
| श्रुधग्रुकशनियोग "                     | ,,,             | जातानां फलानि                         | २० <b>५</b> - <sub>इ.इ</sub> .स |
| गुरुशुक्रशनियोग »                      | 95              | सूर्यस्थानवशेन वोश्यादियो<br>तत्फळञ्ज | गल्चण<br>२८५-२८६                |
| <b>श</b> ्चमाशुभयुतचन्द्रसूर्यंफळम्    | "               | चन्द्रस्थानवरोन सुनफादियो             |                                 |
| _ <del></del>                          |                 | तस्पछञ्च                              | 259-256                         |
| राजग्रहयोगाध्यायस्य मङ्गळा<br>चरणम्    | <b>२</b> ४१     | प्रवज्यायोगकथन तत्फलञ्ज               |                                 |
| राजयोगकथने हेतुः                       | "               | विविधारिष्टयोगकथनं तत्फल              |                                 |
| राजयोगाः                               | 284-58k         | रिष्टमङ्गकथनम्                        | ३ <b>०३</b> —३०६                |
| राज्यप्रा <b>क्षिका</b> ळकथ <b>नम्</b> |                 | सर्वेग्रहरिष्ट्रभङ्गकथनम्             | <b>३</b> ०६−३ <b>०९</b>         |
|                                        | ३५५             | सदसद्दशाविचारप्रतिज्ञा                | इइ०                             |
| सामुद्रिकाध्याये रेखादिफर्ल-           | २५४-२४७         | तत्र देवस्तुतिः                       | 23                              |
| राजभङ्गयोगाः                           | <b>२</b> ४७–२४९ | <b>उचस्थानादिस्थलप्नेशादिफ</b> ल      | म्३१०-३११                       |
| पञ्चमहापुरुपवर्णनप्रतिज्ञा             | २६०             | आरोहिण्यवरोहिणीदशाफलग                 | त् ३११                          |
| रुचकादियोगानां नामानि                  | <b>))</b>       | कर्कादिराशिगतचन्द्रदशाफ०              | 399-393                         |
| रुचकयोगफलम्                            | "               | मेषादिद्वादशराशिस्थसूर्यदश            |                                 |
| भद्रयोगफलम्                            | <b>२६१</b>      | उचराशिस्थिताष्टमभावस्थर <u>ि</u>      | _                               |
| हसमहापुरू प्राम्<br>जन के र            | २६२             | आरोहिण्यवरोहिण्यादिचन्द्रद            | -                               |
| सालव्य <b>न्प</b> ्रे                  | रहर             | चन्द्रदशाप्रवेशे सामान्यतः            | ,,                              |
| शशकपुरुषळच्णम्                         | २६३–२६४         | फलकथनम्                               | ३१६-३१७                         |
| े सफ्लं ग्रहाणां कारकत्व-<br>कथनम्     | <b>२६</b> ४२६५  | मेषादिराशिस्य वन्द्रफलम्              | ₹ <b>१७</b> –३२०                |
| रज्जु-सुसळ-नळयोगाः                     | 745 747<br>748  | मीनराशिस्थवगों त्तमस्थ दश             |                                 |
| माला-व्याल्योगौ                        | 22              | व्ययभावस्थ "                          | <b>३२</b> १                     |
| गेदा-शकट-विहङ्ग-श्रङ्गाटकय             | ोगाः "          | नी चराशिगताष्ट्रमभावस्थ »             | **                              |
| हळयोग:                                 | 22              | ताराग्रहाणा फलप्रदावस्थाकः            | ानम् "                          |
| वञ्च-यव-कमळयोगाः                       | ₹६६२६७          | शुभाशुभादिस्थानगभौमद्शा               |                                 |
| वापीयोगः ू                             | २६७             | मेषादिद्वादशराशिस्थ "                 | ३२२-३२५                         |
| यूप-शर-शक्ति-दण्डयोगाः                 | २६८             | वर्गोत्तमस्थ »                        | २इ५                             |
| ् नौ–कूट–च्छन्न–्धनुः–अर्द्धचन्द्र     | त्योगाः 😕       | नीचाशस्य "                            | "                               |
| ेचक्र-समुद्रयोगी                       | "               | मूळत्रिकोणस्थ "                       | ***                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रथलानकण्डली २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामान्यतो बुध-द्शाफलम् २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रश्नक्रग्नकुण्डली २४७<br>नचत्रज्ञानकथनम् <b>१</b> ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मेषादिसिंहान्तराशिस्थ " ३२६-३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्त्री-पुत्रादीनां नष्टजातप्रकारकथनम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परमोचराशिस्थ " ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वर्ष-ऋतु-मास-पत्त-दिवा-निशा-इष्ट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मूलत्रिकोणांशस्य " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कालानां ज्ञानप्रकारकथनम् ३५९-३६%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कन्यादिशेषराशिस्थ » ३२८–३२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अष्टमभावाज्जातकस्य करणकाछिक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सामान्यतो गुरुद्शाफळम् ३२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मेषा है,श्रकान्तराशिस्थफलं ३३०–३३२                                                                                                                                                                                                                                                                                           | निसित्तकथनस् ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| म् जित्रकोणांशस्थ " ३३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मरणदेशज्ञानकथनम् ३६१-३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्वचेत्रांशस्थ " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मरणहेतुज्ञानकथनम् ६६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नीचांशस्य " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मेषादिद्वादशराशि-प्रथमादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नीचांशस्युत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्रेष्काणफलम् <b>३६२-३</b> ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कुम्भ-मीनराशिस्थ " ३३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अन्यान्यविविधमृत्युयोगाः १६६–६६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सामान्यतो भृगुद्शाफलकथनम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्त्रिया' सतीत्वयोगः ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मेषादिद्वादशराशिस्थ " ३३४-३३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यवनोक्तनिर्याणकथनम् %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उचांशस्थ " ३३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मेषादिद्वादशराशिस्थ चन्द्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सामान्यत शनिद्शाफलकथनम् ३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | निर्याणफलम् ६६९—३८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मेषादिहादशराशिस्थ » ३३७–३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्ती <b>णां फले विशेषतायाः कथनम</b> ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मेषादिद्वादशराशिस्थ » ३३७-३४०<br>चगरे प्रथमादिदेष्काणातीनां                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्त्रीणां फले विशेषतायाः कथनम् ३८ <b>२</b><br>भ वैभव्य-मीभाग्यादिविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » वैधव्य-सीभाग्यादिविचार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां<br>फलानि <b>३</b> ४०—३ <b>४२</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार-<br>स्थानकथनम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां<br>फलानि इ४०—३४२<br>सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३                                                                                                                                                                                                                                           | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार-<br>स्थानकथनम् "<br>" आकारज्ञानकथनम् "                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां<br>फलानि ३४०-३४२<br>सामान्यतोऽन्तर्देशाफलकथनम्३४२-३४३<br>सूर्यमहाद्शाया अहान्तरफलम्३४३-३४४                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>त्रेधव्य-सीभाग्यादिविचार-</li> <li>स्थानकथनम्</li> <li>अाकारज्ञानकथनम्</li> <li>पुरुषाकृतियोगः</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां क्रिश्न-३४२<br>फलानि ३४०-३४२<br>सामान्यतोऽन्तदेशाफलकथनम्३४२-३४३<br>सूर्यमहादशाया अहान्तरफलस्३४३-३४४<br>चन्द्रस्य " " ३४५-३४६                                                                                                                                                                   | <ul> <li>तैधव्य-सीभाग्यादिविचार-</li> <li>स्थानकथनम्</li> <li>अाकारज्ञानकथनम्</li> <li>पुरुषाकृतियोगः</li> <li>कुजादिभवने छम्ने दिंगः</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२  सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३  सूर्यमहादशाया ग्रहान्तरफलम्३४३-३४४  चन्द्रस्य " " " ३४५-३४६  भौमस्य " " " ३४६-३४७                                                                                                                                                            | <ul> <li>तैधव्य-सीभाग्यादिविचार-</li> <li>स्थानकथनम्</li> <li>अाकारज्ञानकथनम्</li> <li>पुरुषाकृतियोगः</li> <li>कुजादिभवने छग्ने किंगः</li> <li>वशात्फल नि स " १८३-३८५</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां फलानि इ४०-३४२ सामान्यतोऽन्तदेशाफलकथनम्३४२-३४३ सूर्यमहाद्शाया ग्रहान्तरफलम्३४३-३४४ चन्द्रस्य " " " ३४५-३४६ भौमस्य " " " ३४६-३४७ बुधस्य " " " ३४६-३४६                                                                                                                                            | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार-<br>स्थानकथनम् "<br>" आकारज्ञानकथनम् "<br>" पुरुषाकृतियोगः "<br>कुजादिभवने छग्ने े भे ग<br>वशात्फल नि म " ६८३-३८५<br>स्रीस्त्रीमेथुनयोगकन् स्र ३८५                                                                                                                                                              |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२  सामान्यतोऽन्तदेशाफलकथनम्३४२-३४३  सूर्यमहादशाया प्रहान्तरफलस्३४३-३४४  चन्द्र्य " " १ ३४५-३४६  भौमस्य " " १ ३४६-३४७  बुधस्य " " १ ३४७-३४६                                                                                                                                        | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार-<br>स्थानकथनम् "<br>" आकारज्ञानकथनम् "<br>" पुरुषाकृतियोगः "<br>कुजादिभवने छग्ने निश्रं<br>वशात्फल नि म " ६८३-३८५<br>स्रीस्त्रीमेथुनयोगकन स् ३८९<br>कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त-                                                                                                                                  |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२ सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३ सूर्यमहादशाया प्रहान्तरफलम्३४३-३४४ चन्द्रस्य " " " ३४५-३४६ भौमस्य " " " ३४६-३४७ बुधस्य " " " ३४९-३४६ गुरो: " " " ३४९-३५१                                                                                                                       | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार-<br>स्थानकथनम् " " आकारज्ञानकथनम् " " पुरुषाकृतियोगः " कुजादिभवने छग्ने निंगः वशात्फल नि म " १८३-३८५ स्रीस्रीमेथुनयोगकन स् ३८९ कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त-<br>रफ्छानि च ३८९-३८६                                                                                                                                  |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२ सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३ सूर्यमहादशाया ग्रहान्तरफलस्३४३-३४४ चन्द्रय " " ३४५-३४६ भौमस्य " " " ३४६-३४७ बुधस्य " " " ३४९-३४६ गुरो: " " " ३४९-३५१ शुक्रस्य " " " ३५९-३५१                                                                                                    | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार-<br>स्थानकथनम् "<br>" आकारज्ञानकथनम् "<br>" पुरुषाकृतियोगः "<br>कुजादिभवने छग्ने निंगः<br>वशात्फल नि म " ६८३-३८५<br>स्रीस्त्रीमेथुनयोग्कन् स् ३८५<br>कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त-<br>स्फ्छानि च ३८५-३८६<br>सप्तमभावस्थनवांशफ्डम् ३८७                                                                              |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२ सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३ सूर्यमहादशाया ग्रहान्तरफलस्३४३-३४४ चन्द्रय " " ३४५-३४६ भौमस्य " " इ४६-३४७ बुधस्य " " " ३४९-३४६ गुरो: " " ३४९-३५१ शुक्रस्य " " " ३५९-३५१ शक्तस्य " " " ३५९-३५१                                                                                  | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार- स्थानकथनम् " " आकारज्ञानकथनम् " " पुरुषाकृतियोगः " कुजादिभवने छग्ने निंगः वशात्फल नि म " १८२-३८५ स्वीस्त्रीमेथुनयोग्कन स् ३८९ कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त- स्फ्लानि च ३८९-३८६ सप्तमभावस्थनवांशफलम् ३८७-३८८                                                                                                       |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२  सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३  सूर्यमहादशाया ग्रहान्तरफलस्३४३-३४४ चन्द्रय " " ३४५-३४६  भौमस्य " " इ४६-३४७  गुरो: " " ३४९-३४६  गुरो: " " ३४९-३४१  गुरो: " " ३४९-३५१  गुरो: " " ३५९-३५१  गुरो: " " ३५९-३५१  गुरो: " " ३५९-३५१  सूर्यादिनवग्रहाणां दानद्रद्याणि ३५४-३४६        | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार- स्थानकथनम् " " आकारज्ञानकथनम् " " पुरुषाकृतियोगः " कुजादिभवने छग्ने निंगः वशात्मल नि म " द्दर-३८५ स्त्रीस्त्रीमेथुनयोग्कन स् ३८५ कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त- स्फलानि च ३८५-३८६ सप्तमभावस्थनवांशफलम् ३८७-३८८ नारीचक्रनिर्माणप्रकारस्तरफळख३८६-३९०                                                                 |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२  सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३ सूर्यमहादशाया प्रहान्तरफलम्३४३-३४४ चन्द्रस्य " " ३४५-३४६ भौमस्य " " ३४५-३४६ शुधस्य " " " ३४९-३४६ गुरो: " " ३४९-३४६ गुरो: " " ३४९-३५१ गुरो: " " ३४९-३५१ गुरो: " " ३५९-३५१ स्वीवनवप्रहाणां दानद्रव्याणि ३५४-३५६ नष्टलातकप्रयोजनं तहान्तणञ्च ३५६ | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार- स्थानकथनम् " " आकारज्ञानकथनम् " " पुरुषाकृतियोगः " कुजादिभवने लग्ने निंगः वशात्फल नि म " र्ष्ट्र-६८५ स्रीस्रीमेथुनयोगकन् स ३८५ कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त- त्फलानि च ३८५-६८६ सप्तमभावस्थनवांशफलम् ६८७ पुनरीष्यीन्वतादियोगाः० ६८७-६८८ नारीचक्रनिर्माणप्रकारस्तत्फलख्व६८६-६९० प्रन्थाकारस्य देशवर्णनपूर्वकप्रन्थ- |
| चरादे प्रथमादिद्रेष्काणादीनां  फलानि इ४०-३४२  सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३  सूर्यमहादशाया ग्रहान्तरफलस्३४३-३४४ चन्द्रय " " ३४५-३४६  भौमस्य " " इ४६-३४७  गुरो: " " ३४९-३४६  गुरो: " " ३४९-३४१  गुरो: " " ३४९-३५१  गुरो: " " ३५९-३५१  गुरो: " " ३५९-३५१  गुरो: " " ३५९-३५१  सूर्यादिनवग्रहाणां दानद्रद्याणि ३५४-३४६        | " वैधव्य-सीभाग्यादिविचार- स्थानकथनम् " " आकारज्ञानकथनम् " " पुरुषाकृतियोगः " कुजादिभवने छग्ने निंगः वशात्मल नि म " द्दर-३८५ स्त्रीस्त्रीमेथुनयोग्कन स् ३८५ कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त- स्फलानि च ३८५-३८६ सप्तमभावस्थनवांशफलम् ३८७-३८८ नारीचक्रनिर्माणप्रकारस्तरफळख३८६-३९०                                                                 |

### श्रीगरोशाय नमः।

# जातकाभरणम्

# सोदाहरण-'विमला' टीकया विभूषितम् ।

तत्र टोकाकर्तृमङ्गलाचरणम्—

कल्पान्तार्कप्रकाशां प्रतिभरभयदां सोमस्याग्निनेनां कोपादालोलजिह्नां सुविचृतवदनां रक्तलितवतसाम् । रक्तान्तां भीपणाङ्गीं त्रिभुवनमिखलं तेजसा पूरयन्तीं नत्वा टीकां मनोन्नां रचयित विमलामच्युतानन्दनामा ॥ १ ॥ श्रानन्दसचयिनभ गजतुण्डतुण्डं गण्डस्थलोस्नवदनन्तभदप्रवाहम्। प्रत्यूहन्यूहधरभेदनकृत्कुलीशं शम्भूसुतं निखिलविचनहरं नमामि ॥२॥ प्रत्यूहन्यूहधरभेदनकृत्कुलीशं शम्भूसुतं निखिलविचनहरं नमामि ॥२॥

श्रीदं सदाहं हृद्यारिवन्दे पादारिवन्दं वरदस्य वन्दे।

र शेडिप यस्य स्मर्गोन सद्यो गीर्वाणवन्द्योपमतां समेति ॥ १ ॥

जिन के स्मर्णा से मन्दबद्धि भी बहुत जल्दी देवताओं से पूज्य बृह-स्पति के समान् ं जाति है। ऐसे सब अभीए को देने वाले श्रीगरोश जी के चरण कमर्ल की हृदय से ध्यान करके वन्दना करता हूँ॥ १॥

उदारधीमन्दरभूधरेण प्रमथ्य होरागमसिन्धुराजम् ।

श्रीदुण्डिराजः कुरुते किलार्ष्यमार्यासपर्यामलकोक्तिरत्नैः ॥ २ ॥

श्री दुण्ढिराज नाम के ज्यौतिषी उदारबुद्धिरूप मन्दराचल से श्रार्घ्य ज्यौतिषदास्त्र रूप समुद्र को मथ।कर निर्दृष्ट उक्तिरूप रहा को बाहर करते हैं॥ २॥

्रानराजगुरुपादपङ्कजं मानसे खन्नु विचिन्त्य भक्तितः। जातकाभरणनाम जातकं जातकज्ञसुखदं विधीयते॥ ३॥ भक्तिपूर्वक श्रपने हृद्य में ज्ञानराज नामक गुरु के चरण कमल का ध्यान कर ज्यौतिषियों को सुख देने वाला "जातकाभरण" नामक जातक ग्रन्थ को बनाते हैं॥३॥

शास्त्रपोक्तां जन्मवत्रीं करोति नानाग्रन्थालोकनात्तस्य चित्तम् । श्रत्यद्विग्नं स्यात्ततो जातकेऽस्मिन्कुर्वे व्यक्तां जातकोक्तिं च सर्वाम्॥४॥

ज्यौतिषी लोग अनेक प्रन्थ के द्वारा शास्त्रोक्त जन्मपत्री बनाते हैं, इस तरह अनेक प्रन्थों को देखने से उनका चित्त उद्विग्न हो जाता है। इस लिये समस्त जातकोक्ति को इस प्रन्थ में हम स्पष्ट करते हैं॥४॥

विचित्रपत्रीकरणादराणां अमं विनाऽनुक्रमलेखनार्थम् । समर्थमेवं प्रकटार्थमेवात्पर्थ ततो नाम यथार्थमस्य ॥ ५ ॥

विचित्र जन्मपत्री बनाने वालों को विना श्रम के कमपूर्वक लिखने को शक्ति के लिये स्पष्ट यह श्रन्थ पर्याप्त है। इसलिये इस का नाम जातकाभरण श्रन्वर्थक सिद्ध हुआ॥ ४॥

सन्मङ्गलाशोर्व चनान्वितानि पद्यानि चाग्रे समुदीरयन्ते । तान्येव पत्रीकरणे प्रवीणाः श्रेयस्कराणि पथमं लिखन्तु ।। ६ ॥ मङ्गलात्मक और आशोर्वादात्मक जो श्लोक आगे लिखते हैं, जन्मपत्री बनाने में चतुर ज्यौतिषी उन्हीं श्लोकों को पहले लिखें ॥६॥ जन्मपत्री के आदि में लिखने योग्य मङ्गल श्लोक—

शुण्डामण्डलसंप्रसारकरणैमौलिस्थलान्दोलनै-

र्नेत्रोन्मीलनमोलनैरविरलश्रीकर्णतालक्रमेः । दानालिध्यनितैर्विलासचरितैरूध्यनिनोद्गार्जितै-

र्जातानन्दभरः करीन्द्रवदनो नः श्रेयसे कल्पताम् ॥ ७ ॥

संड को चलाने से, शिर को मुलाने से, शॉबों को खोलने शौर मूंदने से, कान को फटफराने से, मद जल में बैठे भ्रमरों के ध्वनि का सुनने से, मुख को ऊपर उठा कर गर्जने से उत्पन्न नाना प्रकार क्रीड़ा युक्त श्री गरोश जी हमारे कुशल करें॥ ७॥ नानादानविधानयज्ञितकरैच्ग्रैस्तपोभिश्चिरा-त्माप्ते कल्पतरौ प्रकल्पितफलावाप्तिः कथंचिद्भवेत् । तुर्णं यचरणाम्बुजस्मरणतः सम्पूर्णकामः पुमान् ।

सोयं वोऽभिमतं ददातु सततं हेरम्बकलपद्धमः ॥ ८॥ नाना प्रकार के यहा और कठिन तपस्या से जल्दी यदि कलपवृत्त की प्राप्ति होती तो किसी प्रकार मनोरथ पूर्ण होता, किन्तु जिनके चरण कमल के स्मरण मात्र से ही सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है, वही श्री गणेश रूप कलप वृत्त सदा हमारे मनोरथ को पूर्ण करें॥ ॥॥

सन्मानसावासविलासहंसी कर्णावतंसीकृतपद्मकोशा ।

तोषादशेषाभिमलं विशेषादेषापि भाषा भवतां ददातु ॥ ६ ॥

सजनों के मानस रूप मानस सरोवर में विलास करने वाली हंसी, कमल कोष को कर्णभूषण बनाने वाली सरस्वती जो भी विशेष भ्रानन्द पूर्वक श्रापके श्रभीष्टार्थ को दें॥ ६॥

कल्याणानि दिवामणिः सुललितां कान्ति कलानां निधि-लक्ष्मीं क्ष्मातनयो बुधश्र बुधतां जीवश्रिरङ्जीविताम् । साम्राज्यं भृगुजोर्कजो विजयतां राहुर्बलोत्कर्षतां केतुर्यच्छति तस्य वाञ्छितमियं पत्री यदीयोत्तमा ॥१०॥ सूर्य कल्याण परम्परा, चन्द्र सुन्दर कान्ति, मङ्गल लद्मी, बुध पाण्डित्य, गुरु दीर्घायु, शुक्र साम्राज्य, शनि विजय, राहु बल को उत्क-र्षता श्रीर केतु सुवाञ्छित फल को प्रदान करे ॥ १०॥

जन्मकालतिथिवारतारकाश्चापि योगकरणाः क्षणाभिधाः।

मङ्गलाय किल सन्तु पत्रिका यस्य शास्त्रविहिता विर्च्यते ॥११॥

जन्मकालिक तिथि, वार, नक्तत्र, योग, करण, मुहूर्त ये सब जिस की जन्म पत्री बना रहे हैं जुस का कल्याण करें ॥ ११ ॥

ये वक्ष्यमाणा इह राजयोगा रिषमप्रभूता श्रिप नाभसाश्र ।

ये कारकाः पूर्णफलं हि पूर्ण यच्छन्तु पत्री क्रियते यदीया ॥१२॥ वच्यमाण राजयोग, नामस्योग, कारक प्रह ये सब पत्री वाले के सम्पूर्ण फलों को पूर्ण करे ॥ १२॥

यस्यामलेयं किल जन्मपत्री कुत्हलेन क्रियते यथोक्ता ।
तस्यालये सत्कमला सलीलं सुनिश्चला तिष्ठतु दीर्घकालम् ॥१३॥
बड़ी कुत्हल से जिस का जन्मपत्र हम लिखते हैं, उस के घर में
लक्षी जी सदा के लिये स्थिरा हो ॥ १३॥

कृतं मया नोदकयन्त्रसाधनं कालेक्षणं चापि न शंकुसाधनम्। परोपदिष्टात्समयात्त्रयत्नतः शुभाशुभं जन्मफलं मयोच्यते ॥१४॥ जन्मकाल जानने के लिये मैने न तो यन्त्र धारण किया, न शंकु की छाया नापी किन्तु दूसरे के कहे काल से इस जन्म पत्र को लिख रहा हूँ॥१४॥

त्रादित्यादिग्रहाः सर्वे सनक्षत्राः सराशयः ॥ दीर्घ तदायुः कुर्वन्तु यदीया जन्मपत्रिका ॥ १५ ॥ समस्त नचत्र श्रोर राशियों के साथ सूर्य श्रादि सव श्रह जन्म-पत्र बाले को दीर्घायु प्रदान करे ॥ १४॥

शाक संख्यासे संवरसर की सज्ञा जानने का प्रकार—
''शकाब्दा द्विकरैनिंघ्ना भूनन्दाश्वियुगैर्युता ।
शरागधितिभिर्भक्ता लिब्धयुक्ताः शकाब्दकाः ॥ १ ॥
पष्टितष्टा गता ज्ञेया वत्सरा प्रभवादयः ।
वाहस्पत्येन मानेन वर्तमानस्तद्ग्रिमः ॥ २ ॥

राक संख्या को २२ से गुना कर ४२६१ जोड़ने से जो हो उस में जड़ क्ष्य भाग देने से जो लिख मिले उस को शाक संख्या में जोड़ उर ६० का भाग देने से जो शेष बचे वह प्रभव आदि क्रम से गत । वत्सर और उस से अग्रिम वर्तमान सवत्सर होता है ॥ १-२ ॥ उदाहरण—जैसे शाके १८६८ में सवत्सर का नाम जानना है ।

#### संवत्सरफलम् ।

शाके १८६८ को २२ से गुणा किया तो ४१०६६ हुआ, इस रं ४२६१ जोड़ने से ४४३८७ हुआ, इस में १८७४ का भाग दिया तो लिख २१ मिली और शेष ३८७ रहे इनका प्रयोजन नहीं, केवल लिख को लेक शाके १८६८ में जोड़ने से १८६२ इतना हुआ, इस में ६० का भाग दें से शेष ३२ बचे इसलिये प्रभव आदि कम से ३२ वॉ विलम्बी नाम गर संवरसर और उस से अग्रिम विकारी नाम वर्तमान संवरसर हुआ।

प्रश्वान्तर से प्रमवादि सवत्सरों का नाम—
प्रभवो विभवः शुक्कः प्रमोदोऽथ प्रजापितः ।
ग्रिक्षराः श्रोमुखो भावो युवा धाता तथैव च ॥
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो चृपः ।
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवोऽव्ययः ॥
सर्वजित्सर्वधारी च विरोधो विकृतिः खरः ।
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥
हेमलम्बी विलम्बी च विकारो शार्वरो ख्तवः ।
शुभक्तच्छोभनः कोधो विश्वावसुपराभवौ ॥
प्लावद्गः कोलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत् ।
परिधावी प्रमादो च श्चानन्दो राज्ञसो नलः ॥
पिङ्गलः काल्युक्तश्च सिद्धार्थी रोद्धदुर्मतो ।
दुन्दुभी क्षिरोद्वारी रक्ताचः कोधनः चयः ॥
विश्वंख्या समाख्याता नामतुल्यकला इमे ।

प्रमव १, विभव २, शक्त ३, प्रमोद ४, प्रजापित ४, श्रिक्त ६ श्रीमुख ७, भाव ८, युवा ६, धाता १०, ईश्वर ११, बहुधान्य १२ प्रमाथी १३, विक्रम १४, बृष १४, चित्रभानु १६, स्मानु १७, तारा १८, पार्थिव १६, व्यय २०, सर्वजित २१, सर्वधारी २२, विरोधो २३ विक्रति २४, खर २४, नन्दन २६, विजय २०, जय २८, मन्मथ २६ दुर्मुख ३०, हेमलम्बी ३१, विलम्बी ३२, विकारी ३३, शर्वरी ३४, प्ला ३४, श्रुमकृत् ३६, शोभन ३७, कोधो ३८, विश्वावसु ३६, पराभव ४० श्रुमकृत् ३६, शोसन ३७, कोधो ३८, सिधारण ४४, विरोधकृत् ४४ परिधावी ४६, प्रमाथी ४७, श्रानन्द ४८, राज्ञस ४६, श्रमल ४०, पिङ्गर

४१, कालयुक्त ४२, सिद्धार्थी ४३, रोद्र ४४, दुर्मति ४४, दुरदुभि ४ रुधिरोद्गारी ४७, रक्ताच ४८, ऋोधन ४६, चय ६०, ये साठौं संवरस नाम तुल्य फल के हैं।

प्रभवसंवत्सरजन्मफलम्-

सर्ववस्तुपरिसंग्रहे रतः पुत्रसन्ततिरतीव संमितः।

सर्वभोगयुतदीर्घजीवितो जायते प्रभवसम्भवः पुमान् ॥ १ जिस का प्रभव संवत्सर में जन्म हो वह सब वस्टुश्रों का संव करने में तत्पर, बहुत सन्तान वाला, श्रच्छी बुद्धि वाला, सब ख का भोग करने वाला श्रीर दीर्घायु होता है ॥ १॥

विभवसंवरसरजन्मफलम्--

उत्पन्नभोक्ता प्रियदर्शनश्च बलाधिशाली चतुरः कलाहः। राजा भवेदात्मकुले सुशीलो विद्वान्मनुष्यो विभवाब्दजन्मा ।।२।

विभव संवत्सर में उत्पन्न जातक उत्पन्न विषय का भोग क वाला, श्रतिराय सुन्दर, बलवान् , चतुर, सव कलाश्रों को जा वाला, श्रपने कुल में राजा (सर्वश्रष्ट ), सुशील श्रीर विद्वान् होता है ॥ शुक्कसवत्सरजन्मफलम्

सदा सहपोऽतितरामुदारः सत्पुत्रदारै विभवैः समेतः।

सद्भाग्यविद्याविनयप्रपन्नो नूनं पुमाञ्शुक्रसमुद्भवः स्यात् ॥ ३

शुक्क संवत्सर में उत्पन्न जातक सर्वदा श्रानन्द से युक्त, ष्ठ उदार, स्त्री, पुत्र श्रीर विभव से युक्त, तथा सुन्दर भाग्य, विद्या, वि से युक्त होता है ॥ ३ ॥

प्रमोद्संवत्सरजन्मफलम्--

दाता सुतानन्दयुतोऽतिकान्तः सत्येन नित्यं सहितो गुणी स्यात दक्षश्च धूर्तः परकार्यकर्त्ता प्रमोदजन्मा मनुजोभिमानी ॥ ४ ॥

प्रमादं सवत्सर में उराज्ञ मनुष्य दानी, सन्तान सुख सी यु श्रत्यन्त सुन्दर, सदा सत्य बोलने वाला, गुणी, कुशल, धूर्त, पर कारी श्रीर श्रमिमानी होता है ॥ ४ ॥

## प्रजापतिसंवत्सरजन्मफलम्--

द्राभिमानः सुतरां दयालुः कुलानुष्टतः किल चारुशीलः ।

देवद्विजार्चाभिरतो विनीतो मर्त्यः प्रजाधीश्वसमुद्भवः स्यात् ॥ ५ ।

प्रजापित संवरसर में उत्पन्न मनुष्य श्रिममान रहित, श्रितश् दयानु, कुलरीति का पालन करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, देवत ब्राह्मण की पूजा करने वाला श्रीर नम्न होता है ॥ ४ ॥ अङ्गिरस्संवरसरजन्मफलम्—

काम्तः सुखी भोगयुतश्च मानी प्रियपवक्ता बहुपुत्रयुक्तः।

सुगुप्तबुद्धिः खलु दीर्घजीवी नरोऽङ्गिरोवत्सरसंभवः स्यात् ॥ ६ ।

श्रिक्षरा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्द्र, सुखी, भोगी, प्रियवक्त वहुत पुत्रां से युक्त, श्रपने विचार को गुप्त रखने वाला श्रीर दी जीवी होता है ॥ ६॥

श्रीमुखसंवत्सरजन्मफलम्—

श्रीमान्त्रतापी बहुशास्त्रवेत्ता सुहत्प्रियश्रारमितर्बलीयान् ।

सत्कीर्तियुक्तो नितरामुदारो भवेन्तरः श्रीमुखसम्भवोऽसौ ॥ ७ ॥

श्रीमुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धनी, प्रतापी, श्रनेक शास्त्र ह जानने वाला, मित्रों का स्नेही, सुन्दर बुद्धि वाला, बलवान्, सुन्द कीर्ति से युक्त श्रीर परम उदार होता है ॥ ७॥

#### भावसवत्सरजन्मफलम्—

प्रशस्तचेताः सुतरां यशस्वी गुणान्वितो दानरतो विनीतः । सदा सहर्षोऽभिमतो बहूनां भावाभिधानोद्भवमानवः स्यात् ॥८॥

भाव संवरसर में उत्पन्न मनुष्य उदार चित्त वाला, झति यशस् गुणवान, दान में रत, नम्न, सदा आनन्द युक्त और बहुतों का स्ने होता है ॥ ८ ॥

#### युवसवत्सरजन्मफलम्-

मसनमूर्त्तिर्गुणवान्विनीतः शान्तश्च दानाभिरतो नितान्तम् । सुधीश्चिरायुर्ददृदेहशाली जातो युवाब्दे पुरुषः सतोपः ॥ ६ ॥

#### जातकाभरखे-

युवा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य गुणवान् , विनीत, शान्त, श्रत्यन्त दानी, पण्डित, दीर्वायु, नीरोग श्रीर सन्तोबी होता है ॥ ६ ॥

धातृसंवत्सरजन्मफलम्-

सर्वलोकगुणगौरवयुक्तः सुन्दरोऽप्यतितरां गुरुभक्तः।

शिल्पशास्त्रकुशलश्च सुशीलो धातृवत्सरभवो हि नरः स्यात् ॥१०॥ धाता सवत्सरमें उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार के गुण, गौरव रें युक्त, सुन्दर, श्रत्यन्त गुरुभक्त, शिल्प शास्त्र में कुशल श्रीर सुशील होता है ॥१०॥

ईश्वरसंवासरजन्मफलम्—

तत्कालसंजातमहाप्रकोषो हर्षाभियुक्तो गुणवान्प्रतापी।

दक्षः कलाकौशलशीलशाली मत्यों भवेदीश्वरजातजन्मा ॥ ११ ॥

ईश्वर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य बहुत शीव्र कोप करने वाला हर्ष से युक्त, गुणी, प्रतापी, चतुर, कलाओं का ज्ञाता और अच्हे स्वभाव वाला होता है॥ ११॥

बहुधान्यसवत्सरजन्मफलम्—

व्यापारदक्षः क्षितिपालमानी दानभिमानी ननु शास्त्रवेत्ता ।

बहुमकारैर्बहुधान्यवित्तः स्यान्मानवो वै बहुधान्यजन्मा ॥ १२ ॥

बहुधान्य सवत्सर में उत्पन्न मनुष्य व्यापार करने में चतुर, राज मान्य, दानी, श्रभिमानी, शास्त्र को जानने वाला श्रीर श्रनेक उपार के द्वारा बहुत धान्य से युक्त होता है ॥ १२॥

प्रमाथिसंवत्सरजन्मफलम्-

रथध्वजच्छत्रतुरङ्गमाद्यैर्युतश्च शास्त्राभिरतोऽरिहन्ता ।

मन्त्री नरेन्द्रस्य नरः श्रुतिज्ञः प्रमाथिसंवत्सरसंभवः स्यात्।।१३॥

प्रमाथी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य रथ, ध्वज, छत्र, घोड़ा श्रादि से युक्त, शास्त्र में रत रात्र को मारने वाला, राजमन्त्री श्रीर वेद को जानने वाला होता है ॥ १३॥

N51

विक्रमसंवत्सरजन्मफलम्— अत्युग्रकर्माभिरतो नितान्तमरातिचक्रक्रमगोऽतिदक्षः ।

शूर्य धीरोतितरामुदारः पराक्रमी विक्रमवर्षजातः ॥ १४ ॥

विक्रम संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कठिन कार्य की करने चाला, राज्ञीं के ऊपर चढाई करने में चतुर, शूर, धीर, उदार और पराक्रमी होता है ॥ १४ ॥

वृषसंवत्सरजन्मफलम्— कार्यप्रलापी किल निन्द्यशीलः खलानुयातः परकर्मकर्ता । भर्ता बहूनां मिलनोऽलसथ जातो वृपाब्दे मनुजोऽतिलुब्धः ॥१५॥ वृष संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अन्नम, निन्द्यस्वभाव वाला, खलों के साथ रहने वाला, दृसरे के कार्य करने वाला, बहुत स्त्री वाला, मिलन हृद्य वाला, आलसी और लोभी होता है ॥१४॥

चित्रभानुसवरसग्जन्मफलम्-

चित्रवस्त्रकुसुमैकमानसो मानसोद्भवचयान्वितः सदा ।

चारुशीलविलसत्कलान्वितश्चित्रभानुजनने हि पूरुपः ॥ १६ ॥

चित्रमानु संवत्सर में उत्यन्न मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र श्रीर पुष्प में श्रेम रखने वाला, नाना प्रकार के मनोरथ से युक्त, सुन्दर स्वमाव से शोभित्र, कलाश्रों से युक्त होता है ॥ १६ ॥ सुभानुसंवत्सरजन्मफलम्—

अरालकेशः सरलः सुकान्तिर्जितारिपक्षे मितमान्विनीतः । प्रसन्नमृतिविलसद्दिभूतिः सुभानुसंवतमरजातजन्मा ॥ १७॥

सुभाने सवस्पर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर केश वाला, सरल स्व-भाव वाला, सुन्दर स्वरूप, वहुत रात्रु वाला, बुद्धिमान्, नम्न, प्रसन्न मूर्ति वाला श्रोर नाना प्रकार के प्रेथ्यमें से युक्त होता है ॥ १७ ॥

वारणसहित्सर्जनिर्मिलम् । धृतिश्र श्रूरश्रपताः वर्ताहीः सुनिष्ठुरो गहितकर्मकर्ता । उत्पन्नभोक्ता द्रविणेत्रस्यकः स्यात्तिरिणीर्व्दीद्भव्यम् वो यः॥१८॥

### जातकाभरशे-

्रित्राहण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धूर्त शूर, चश्चल, कलाशों की जानेने वाला, बड़े निरुर, निन्द्य कर्म फरने वाला, भोगी और धन दि युक्त होता है ॥ १८॥

पार्थिवसंवत्सरजन्मफलम्—

स्वधर्मकर्माभिरतो नितान्तं सच्छास्त्रपारङ्गमताम्रुपेतः।

कलाकलापे कुशलो विलासी यः पार्थिवाब्दे कुलपार्थिवस्स्यात् १ हि पार्थिव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अपने धर्म कर्म में रत, शास्त्रों में पारज्ञत, कलाश्रां में चतुर, विलास करने वाला और अपनि कुल में मुख्य होता है ॥ १६॥

व्ययसंवरसरजन्मफलम्-

सौख्येऽतिरक्तो व्यसनाभिभूतो भीतो न किञ्चिद्ग्रहणाहणी स्यात् ।
जातः पुमानस्थिरचित्तवृत्तिव्यं याभिधाने व्ययकर्मशीलः ॥२०॥
व्यय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुख में रत, व्यसनो में रहा,
किसो से कुछ योचना करने में भय रहिन, इस लिये ऋणी होताः
है। तथा चञ्चल स्वभाव वाला, व्यय करने वाला होना है ॥ २०॥

सर्वजित्संवत्सरजन्मफलम्-

राजगौरवमहोत्सवः शुचिर्मानवः पृथुतनुर्महीपतिः ।

वैरिवर्गविजयोद्यतः सदा सर्वजिच्छरिद यस्य सम्भवः ॥ २१ ॥
सर्वजित्सवत्सरमे उत्पन्न मनुष्य राजाश्रों के श्रादरसे युक्त, पवित्र,
मोटे शरीर वाला, स्वयं भी राजा श्रीर शत्रुश्रो को पराजित करने
वाला होता है ॥ २१ ॥

सर्वधारिसंवत्सरजन्मफलम्— भूरिभृत्यबहुभोगसंयुतः सुन्द्रश्च मधुरानभ्रक्सदा ।

धीरतागुणयुतोतिधारणः सर्वधारिणि च यस्य सम्भवः ॥२२॥ सर्वधारी संवरसर में उत्पन्न मनुष्यव हुत नीकर श्रीर बहुत भोगा सख से युक्त, सुन्दर, सदा मिष्टान्न पाने वाला, धोरता रूप गुण स्वि 'नथा श्रत्यन्त धारणाशिक वाला होता है ॥ २२॥

## विरोधिसवरसरजन्मफलम्-

वक्ता विदेशाटनतां प्रपन्नः कुडुम्बसौख्याय न चातिधूर्तः। जनेन साकं गतसख्यद्वतिर्विशेधिवर्षप्रभवो नरः स्यात्।।२३॥

विरोधी सवस्सर में उत्पन्न मनुष्य वक्ता, विदेश में घूमने वाला, कुडुम्बों को सुख नहीं देने वाला, श्रत्यन्त धूर्त, श्रीर लोगों के साथ विरोध करने वाला होता है ॥ २३॥

### विकृतिसंवत्सरजन्मफलम्--

निर्धनः किल करालतां गतो दीर्घपूर्वबहुगर्वसंयुतः।

चारबुद्धिरहितोऽप्यसोहदो मानवो विकृतिवर्षसम्भवः ॥ २४ ॥

विकृति संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य निर्धन, ऋर, श्रधिक श्रहंकारी, सुन्दर बुद्धि से रहित श्रीर किसी से मित्रता न रखने वाला होता है॥ २४॥

#### खरसंबासरजन्मकलम्-

कामातुरो धूसरकायकान्तिः कठोरदीर्घस्वरफल्गुवाक्यः । क्रेशी च लङ्काविधिवर्जितः स्यान्नरः खराब्दप्रभवोऽतिदीर्घः॥२५॥ खर सवत्सर में उत्पन्न मनुष्य कामातुर, मिलन शरीर वाला, विना प्रयोजन उच्च स्वर से कठोर शब्द वोलने वाला, क्रेश युक्त श्रीर निर्लंज होता है ॥ २४॥

#### नन्दनसवरसरजनमकलम्-

तडागवापीयृहक्षपकर्ता सदान्नदानाभिक्चिः शुचिः स्यात्। विलासिनीनन्दनजातहर्षो नरो भवेन्नन्दनवर्षजातः॥ २६॥

नन्दन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य तडाग, वापी, गृह श्रीर कृष निर्माण करने वाला, सदा श्रन्न दान करने में रत, पवित्र, स्त्री पुत्रों से श्रानन्द युक्त होता है ॥ २६ ॥

#### विजयसंवरसरजन्मफलम्-

सङ्ग्रामधीरः सुतरां सुशीलो भूपालमान्यो वदतां वरेण्यः ।

दाता दयालुः किल वैरिहन्ता यस्य प्रस्तिर्विजयाभिधाने ॥२७॥ विजय संवरसर में उत्पन्न मनुष्य रण में विजय पाने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, राजमान्य, वक्ता, दगता, दयालु श्रीर शत्रुश्रीं को

जीतने वाला होता है ॥ २७ ॥

तेजस्वी होता है ॥ 🖙 ॥

जयसवत्सरजन्मफलम्—

शास्त्रप्रसङ्गे विदुषां विवादी मान्यो वदान्यो रिप्रवर्गहन्ता।
जयाभिलाषी विषयानुरक्तो जातो जयाब्दे मनुजो महौजाः॥२८॥
जय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शास्त्र के प्रसङ्ग सेकर धण्डितों
से विवाद करने वाला, लोक मान्य, दानी, शत्रुश्रों को नाश करने
वाला, जय की श्रमिलाषा करने वाला, विषय सुख में लीन श्रीर

मन्मथसवत्सरजन्मकलम्-

भूषाविशेषै: सहितश्च योषाविलासशीलोऽमृतवाक्कलाज्ञः ।
सद्गीतनृत्याभिरतश्च भोक्ता यो मन्मथाब्दे जननं प्रपन्नः ॥२९॥
मन्मथ संवरसर में उत्पन्न मनुष्य विशेष विभूषण से युक्त, स्त्री
सुख से युक्त विय बोलने वाला नृत्य गीत श्रादि में रत, और भोगी
होता है॥ २६॥

दुर्मुखसवत्सरजन्मफलम्—

क्र्रोद्धतो निन्द्यमितश्च लुब्धो वक्रास्यवाहिक्षिरद्यियः स्यात् । विरुद्धभावो बहुदुष्टचेष्टो यो हायने दुर्मुखनाम्नि जातः ॥३०॥ दुर्मुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, उद्दण्ड, निन्द्य बुद्धि वाला, लोभी, टेढ़े मुख, भुज, धौर पैर वाला, पापो में प्रेम रखने वाला, विरुद्ध स्वभाव बाला धौर बहुत दुष्ट होता है ॥ ३०॥

हेमलम्बसंवत्सरजन्मफलम्-

तुरङ्गहैमाम्बरधान्यरत्नैर्युतो नितान्तं सुतदारसौख्यः । समस्तवस्तुग्रहणैकबुद्धियों हेमलम्बे पुरुषोऽभिजातः ॥ ३१ ॥ रेमलम्बी संवरसर में खत्पन्न मनुष्य घोड़ा, हाथी, सुवर्ण, धान्य, रत्न इन सबों से युक्त, स्त्री, पुत्र श्रादि के सुख से युक्त श्रीर सब बस्तुश्रों का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३१ ॥

### विलम्बसंवत्सरजन्मफलम्—

धूर्तोऽतिलुब्धोऽलसतां प्रपन्नः रलेष्माधिकः सत्त्वविवर्जितश्च । प्रारब्धकार्ये नितरां प्रलापी विलम्बसंवत्सरसम्भवः स्यात्।।३२॥

विलम्बी संवरसर में उत्पन्न मनुष्य धूर्त, श्रत्यन्त लोभी, श्रालस्य युक्त, कफाधिक्य शरीर वाला, बलहीन, प्रारब्धवादी श्रीर विनम्न प्रयोजन के बोलने वाला होता है ॥ ३२॥

### विकारिसंवश्सरजन्मफलम्-

दुराग्रही सर्वकलाप्रवीएाः सुसंग्रही चश्चलधीश्र धूर्तः ।

अनल्पजल्पस्ससुहृद्विकल्पो विकारिसंवत्सरजो नरः स्यात् ॥३३॥

विकारी सवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुराप्रही, सव कलाश्चों मे निपुरा, संप्रह करने वाला, चञ्चल बुद्धि वाला, धृर्त, श्रधिक बोलने वाला, श्रौर मित्रों में विश्वास न रखने वाला होता है ॥ ३३॥

# शर्वरासंगरसरजनम् -

विशाविक्रयायां कुशलो विलासी नैवानुकूलश्च सुहुज्ञनानाम् । त्रानेकविद्याभ्यसनानुरक्तः संवत्सरे शाविरिनाम्नि जातः ॥३४॥ शाविरी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वाणिज्य में कुशल, विलास में लीन, मित्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, श्रीर श्रनेक प्रकार की विद्या को जानने वाला होता है ॥ ३४॥

## ष्त्रवसंवत्सरजन्मफलम्-

कामी प्रकामं धनवांश्च शश्वत्सेवादरो दारजितोऽथ तृप्तः।

सुगुप्तबुद्धिश्चपलस्वभावः प्लवाभिधानाब्दभवो नरः स्यात् ॥३५॥

ब्जव सवरसर में उत्पन्न जातक अत्यन्त कामी, धनवान्, सदा सेवा से आदर पाने वाला, स्त्री से पराजित, तृप्त, गुप्तबुद्धि वाला, श्रीर वश्चल स्वभाव वाला होता है ॥ ३४ ॥ शुभकृत्संवत्सरजन्मफल्म्—

सोभाग्य विद्याविनयैः समेतः पुण्यैरगण्यैरिप दीर्घजीवी ।

स्यानमानवः सुनुधनोरुसंपद्यस्य प्रस्तिः शुभकृत्समासु ॥ ३६ ॥

शुभकृत संवरसर में उत्पन्न मनुष्य सौभाग्य, विद्या, विनय, उटकि-युष्यों से युक्त, दीर्घजीवी, श्रविक पुत्र श्रीर धर्नों से युक्त होता है।। ३६।

शोभनसवत्सरजन्मफलम्-

मर्वोत्रतश्चास्गुणो दयालुः सत्कर्मकर्ता विजयी विशेषात् ।

कान्ता विनीतः शुभद्दकप्रवीणो यः शोभने वत्सरके हि जातः।।३७।

शोभन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार से उन्नत, सुन्दर गुण वाला, दयाल, शुभ कर्म करने वाला विशेष कर विजयी, सुन्दर, नम्र, सुन्दर दृष्टि वाला श्रीर प्रवीण होता है ॥ ३७॥

को धिसवत्सरजन्मफलम्

क्रृरेक्षणः क्रूग्तरस्वभावः स्त्रीवछभः पर्वततुल्यगर्वः।

स्यादन्तरायः परकार्यकाले क्रोधी भवेत्क्रोधिशरत्प्रसूतः ॥ ३८ ॥

कोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पापदिए, पापनुद्धि, स्त्री धन्म स्नेही, यहे ग्रहंकारी, द्सरों के कार्य में विष्न डालने वाला श्रीर बड़ें कोधी होता है ॥ ३८ ॥

विश्वावसुसंवत्सरजन्मफलम्—

मपुत्रदारः सुतरामुदारो नरः सदाचाररतोऽतिधीरः।

मिष्टान्नम्रुक्मर्वगुणाभिगमो विश्वावसौ यस्य भवेत्प्रस्तिः ॥३६॥

जिस मनुष्य का जन्म विश्वावसु संवत्सर में हो वह स्वी, पुत्रों से युक्त, बढ़ें उदार, सदाचार में रत धीर, मिष्टात्रभोकता श्रीर सच्चा गुलों से युक्त होता है ॥ ३६॥

पराभवसवत्सरजन्मफलम्—

धनस्य धान्यस्य च नेव किश्चित्सुसंग्रहोऽत्यन्तकठोरवाक्यः। धाचारहीनत्वश्चठत्वयुक्तोः पराभवे यस्य भवेत्प्रसृतिः॥ ४०॥ परामव संबन्सर में उत्पन्न मनुष्य धन, धान्य का नहीं संब्रह करने वाला, कठोर बोलने वाला, श्राचार रहित, श्रौर धूर्तता से युक्त होता है ॥ ४० ॥

सवङ्गसवरसरजन्मफलम्-

भवेदलं चश्रलचित्तर तिर्न स्यात्परतः खलु साधुकार्ये ।

धूर्तः सदाचारविचारहीनः प्लवङ्गजो वै मनुजः कुशाङ्गः ॥४१॥
सवङ्ग संवरसर में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल बुद्धि वाला, श्रव्छे काम
को नहीं करने वाला, धूर्त, श्राचार विचार से हीन श्रीर दुर्वल होता है॥ ४१॥

कीलकसंवरसरजन्मफलम्

रूपेण मध्यः त्रियवाग्दयालुर्जलाभिलाषी त्वनुवेलमेव ।

स्थूलाङ्घिसन्मौलिरलं बलीयान्किलारिकीलः किलके प्रस्तः॥४२॥

कीलक संवरसर में उत्पन्न मनुष्य मध्यम स्वरूप वाला, प्रिय बोलने वाला, द्यावान, विशेष पानी पीने की श्रमिलाषा रखने वाला, स्थूल पैर वाला, सुन्दर शिर वाला, बलवान श्रीर रात्रश्रों को नारा करने वाला होता है ॥ ४२॥

सीम्यसंबत्सरजन्मफलम् —

पण्डितो हि धनवान् बहुभोगी देवतातिथिरुचिः शुचिरुचैः।

सात्विकः कृशकलेवरयष्टिः सौम्यवत्सरभवो हि नरः स्यात्॥४३॥
सौम्य संवत्सर में वत्पन्न मनुष्य पण्डित, धनी, भोगी, देवता श्रीर
श्रितिथ में प्रेम रखने वाला, पवित्र, सत्त्वगुणी, तथा दुर्वेल शरीर वाला होता है ॥ ४३॥

साधारणसंवत्सरजन्मफलम्--

इतस्ततः सश्चलनानुरक्तो लिपिक्रियायां कुरालो विवेकी । क्रोधी शुचिभींगनिष्टक्तचेताः प्राणीति साधारणजः प्रणोतः॥४४॥ साधारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य स्त्रमण शोल, लेख करने, में कुराल, विचारी, कोधी, पवित्र श्रीर भोग विलास से निवृत्त होता है।४४ विरोधकृत्संवत्सरजन्मफलम्—

महैश्वराराधनतत्परः स्यात्कोधो विरोधो सततं बहूनाम् ।

पराङ्गुखस्तातवचस्यतीव विरोधकृत्नाम्नि च यस्य जन्म ॥४५।। विरोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शिव जी के आराधन में तत्पर, कोबी, बहुतों से विरोध करने वाला और पिता की आज्ञा नहीं मानने वाला होता है ॥ ४४॥

परिषाविसंवत्सरजन्मफलम्—

विद्वान्सुशीलश्च कलाप्रवीणः सुधीश्च मान्यो वसुधाधिपानास् । व्यापारसम्प्राप्तमहाप्रतिष्ठः पुमान्भवेद्वे परिधाविजन्मा ॥ ४६ ॥

परिधावी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य विद्वान्, सुशील, कलाओं का हाता, सुन्दर बुद्धि वाला, राजाओं के यहां माननीय श्रीर व्यापार स्किन्
प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ४६ ॥

प्रमादिसंवरसरजन्मफलम्—

दुष्टोऽभिमानी कलहानुरक्तो लुब्धः कुडुम्बाभिरतश्च दीनः।

स्यादल्पधीर्गर्हितकर्मकर्ता प्रमादिजन्मा मनुजः प्रमादी ॥ ४७ ॥

प्रमादो संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुष्ट श्रिभमानी, भगडाल, लोभी, हुद्भवों में स्नेह रखने वाला, दुखी, थोडी वुद्धि वाला श्रीर निन्ध कम्में हरने वाला होता है ॥ ४७॥

श्रानन्द्संवत्सरजन्मफलम्—

स्याद्भ्रिदारश्रतुरोऽतिद्धः शश्वतसुतानन्दभरप्रपूरः।

पाजः कृतज्ञः सुतरां विनीतोऽप्यानन्दजातो मनुजो वदान्यः॥४८॥ श्रानन्द संवरसर में उत्पन्न मनुष्य वहुत स्त्री वाला, चतुर, श्रायन्ता वाल, सदा पुत्र सुख से युक्त, पण्डित, कृतज्ञ, नम्न श्रीर दाता । ता है ॥ ४८॥

राच्चसस्वत्सरजन्मफलप्-

क्र्रस्त्वकर्मा कलहानुरक्तः सन्त्यक्तसद्धर्मविचारसारः। दयाविहीनश्च ससाहसोऽपि भवेत्ररो राक्षसजातजन्मा ॥ ४६॥ राक्स संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्र्र, क्रुत्सित कर्म करने वाला, ाल, धर्म विचार से हीन, निर्दयी और साहसी होता है॥४६॥

#### ्नलसंबत्स्रजन्मफलम्-

सद्बुद्धिशाला जलसम्यसम्पद्धेरयानुवृत्तो कुशलः सुशीलः ।
स्याद्रुपिवत्तो बहुपालकथ जातो नलाब्दे चपलो मनुष्यः ॥५०॥
नल संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बुद्धि वाला, जल से स्रपन्न
वम्तु के व्यापार में चतुर, सुन्दर स्वभाव वाला, श्रव्य धन वाला,
चश्रल श्रीर बहुतों का पालक होता है ॥ ४०॥

विङ्गलसंवरसरजातफलम्-

पिङ्गेक्षणो गर्हितकर्पकर्ता स्यादुद्धतश्रश्रलवेभवाढ्यः।

त्यागी शहीत्यन्तकहोरवाक्यो जातो नरः पिङ्गलनामधेये ॥५१॥

पिङ्गल स्वत्सर में उत्पन्न मनुष्य पोले नेत्र वाला, निन्द कर्म करने वाला, उद्धत, चञ्चल, सम्पत्ति से युक्त, दाता, शठ और अप्रिय बोलने वाला होता है ॥ ४१ ॥

कालयुक्तसंवत्सरजातफलम्— श्रमल्पजलपियतासुवेतस्त्वसाधुबुद्धिविधिना वियुक्तः ।

कलिमसङ्गे किल कालरूपो यः कालयुक्तमभवः छशाङ्गः ॥५२॥

कालयुक्त संवरसर में उत्पन्न मनुष्य अधिक निष्प्रयोजन बोलने से आनन्दित होने याला,कुत्सित बुद्धि वाला,भाष्य हीन, भगड़ा करने के समय कालरूप और दुर्वल शरीर वाला होता है ॥ ४२ ॥

सिद्धार्थिसंबरसरजातफलम्

उदारचेता विलसत्प्रसादो रणाङ्गणपाप्तयशाः सुवेषः।

नरेन्द्रमन्त्री बहुपूजितार्थी सिद्धार्थिनाती मनुजः समर्थः ॥५३॥

सिद्धार्थी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार हृदय वाला, प्रसन्नता से युक्त, रेण में कीर्ति को पाने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, राजा का मन्त्री, बहुतों से पूजित श्रीर समर्थ होता है॥ ४३॥

रौद्रसंवत्सरजातफलम्-

भयङ्करः पालियता प्रश्ननां शश्वत्परीवादपरोऽतिधूर्तः । जातापकीर्तिः खलचित्तवस्तिर्गेऽतिरोदः खलु रोद्रजन्मा ॥५४॥ रौद्र सवत्सर में उत्पन्न मनुष्य भयङ्कर, पशुत्रों का पालन करने वाला, सदा दूसरे की निन्दा करने में तत्पर, धूर्त, दुष्कीर्ति से युक्त, दुष्ट चित्त वाला और क्रूर होता है॥ ४४॥

दुर्मतिसंवरसरजातफलम्—

स्ववाक्यनिर्वाहमहाभिमानः प्रसन्नताहीनतरो नरः स्यात् । कामी प्रकामं दुरितपद्यत्तियो दुर्मतिर्दुर्मतिवर्षजातः ॥ ५५ ॥

दुर्मित संवरसर में उत्पन्न मनुष्य अपनी बात को पूरा करने में श्रीममानी, प्रसन्नता से रहित, श्रत्यन्त कामी, कुकर्म करने वाला श्रीर दुर्बुद्धि होता है ॥ ४४ ॥

दुन्दुभिसवत्सरजातफलम्—

नित्यं नरेन्द्रापितगौरवः स्याद्गजाश्वभूहेमसमन्वितश्च ।

तौर्यत्रिकपीतिरतीव जातश्चेन्मानवो दुन्दुभिनामधेये ॥ ५६ ॥

दुन्दुभी सवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सदा राजाश्रों से गौरव पाने वाला, हाथी, घोड़ा, पृथित्रो, सुवर्ण श्रादि सम्पत्ति से युक्त श्रीर नृत्य गीत श्रादि में प्रेम करने वाला होता है ॥ ४६॥

रुधिरोद्वारिसंबन्सरजातफलम्-

त्रारक्ताक्षः कचिदपि महाकामलाद्यामयानां प्रादुर्भावादतिकृशतनुर्जायतेऽत्यन्तरोषः ।

पाद्द्रनद्दे भवति कुनखो हस्तयुग्मेऽथवा स्या-

च्छसाददुःखं व्रजित रुधिरोद्रारिजन्मा मनुष्यः ॥५७॥ रुधिरोद्गारी सवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य लाल नेत्र वाला, कभी २ कामला श्रादि रोगों से श्रत्यन्त दुर्बल रारोर वाला, श्रितिकोधी, खराव ख वाला श्रीर शस्त्र के प्रहार से कप्र पाने वाला होता है॥ ४७॥

२क्ताक्षोसंवत्सरजातफलम्--

श्राचारधर्माभिरतो नितान्तं मनोभवोत्कर्पतरो नरः रयात् । श्रन्याधिकत्वं सहते न किश्चिद्रक्ताक्षिजातोऽक्षिरुजान्वितश्च॥५८॥ रक्ताको सचरसर में उत्पन्न मनुष्य श्राचार-धर्म से युक्त, श्रत्यन्त कामी, दूसरों की उन्नति नहीं सहन करने वाला और नेनरोगी होता है ॥ ४८॥

कोधनसंवत्सरजातफलम्-

स्यादन्तरायो हि परस्य कार्ये तमोगुणाधिक्यभयङ्करश्च ।

परस्य दुद्धि प्रहरेत्प्रकामं यो हायने क्रोधननाम्नि जातः ॥५६॥

क्रोधन संवत्सर में उत्पन्न जातक द्सर के कामों में विद्य डालने वाला, तमोगुण से अत्यन्त भयद्वर और द्सरों को उगने वाला होता है॥ ४६॥

त्त्रयसंवत्सरजातफलम्--

उपार्जितार्थव्ययकुन्नितान्तं सेवारतो निष्ठुरचित्तवृत्तिः।

सत्कर्ममार्गेऽल्पमनः प्रद्वत्तिः क्षयाभिधाने जननं हि यस्य ॥६०॥

चय सवत्सर में जिस का जन्म हो वह उपार्जन कर व्यय करने वाला, नौकरी करने वाला, कठोर और अच्छे कामां में थोड़ा मन देने वाला होता है ॥ ६०॥

इति प्रभवादिसवत्सरोत्पन्नफलप् ॥

श्रथाऽयनफलम्, तत्रोत्तरायणजन्मफलम— शश्वत्प्रसन्तो ननु सनुकान्तासंतोषयुक्तोऽतितरां चिरायुः। नरः सदाचारपरोप्युदारो धीरश्च सोम्यायनजातजन्मा॥१॥ सौम्यायन में उत्पन्न मनुष्य सर्वदा प्रसन्न, स्त्रो पुत्र के द्वारा हर्ष

युक्त, दीर्घायु, सदाचारी, उदार श्रीर धीर होता है।। १॥

द्विणायनजन्मफलम-

त्रखर्वगर्यः कृपिकर्मकर्ता चतुष्पदाढ्योऽतिकठोरचित्तः । श्रे शठोप्यसद्यो ननु मानवानां याम्यायने ना जननं प्रपन्नः ॥ २॥ दक्षिणायन में उत्पन्न मनुष्य बड्डे श्रहंकारी, केती करने चाला, पशुत्रों से युक्त, कठोर हदय वाला, धूर्त और किसी का नहीं सहने वाला होता है ॥ २ ॥

श्रथ प्रसङ्गादयनविचार —

मकराद्राधिषटकेऽकें प्रोक्त चैवोत्तरायनम्। षटमु कर्कादितो क्षेय दक्तिणं ह्ययनं रवेः॥

मकर आदि ६ राशियों में सूर्य हो तो सौम्यायन और कर्क आदि ६ राशियों में हो तो दिल्लायन होता है।

अथर्तुफलम्, तत्र वसन्तर्तुजन्मफलम्--

कन्दर्परूपो मतिमान्त्रतापी सङ्गीतशास्त्रे गणिते प्रवीणः।

शास्त्रस्तामलचैलचेता वसन्तजन्मा मनुजः प्रसन्तः ॥ १ ॥

वसन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य काम के सहरा सुन्दर, वुद्धिमान्, प्रतापी, सङ्गीत और गणित शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र के श्रभ्यास से निर्मल हृदय वाला और प्रसन्न होता है॥१॥

ग्री**ष्मऋतुजन्मफलम्**—

ऐश्वर्यविद्याधनधान्ययुक्तो वक्ता प्रलम्बामलकेशपाशः । भोगी भवेनीरविहारशीलो यो ग्रीष्पकालोद्भवतां प्रपनः॥ २ ॥

जिस का जन्म श्रीष्म ऋतु में हो वह ऐश्वर्य, विद्या, धन, वान्यों से युक्त, उपदेश करने वाला, लम्बा तथा स्वच्छ केश वाला, भोगी श्रीर जल में कीड़ा करने वाला होता है॥ २॥

वर्षेर्तुजनमफलम्—

संग्रामधीरो मतिमान्त्रतापी तुरङ्गमत्रेमकरः सुरूपः।

कफानिलात्मा ललनाविलासी वर्षोद्भवो वै पुरुषः सहर्षः ॥३॥

वर्षा ऋतु में उत्पन्न मनुष्य बुद्धिमान्, प्रतापी, घोड़े से प्रेम करने वाला, सुन्दर, कफ वायु प्रकृति वाला, स्त्री के साथ विलास करने वाला और विचित्र विचार करने वाला होता है॥ ३॥

शरदृतुजन्मफलम्--

अपूर्णरोषः पुरुषोनिलात्मा मानी धनी कर्मरुचिः शुचिः स्यात्।

रणियो वाइनसंयुतश्च ऋतौ शरक्षाम्न च यस्य जन्म ॥४॥

शरद ऋतु में उत्पन्न मतुष्य थोड़े कोय वाला, वायु प्रकृति, मानी, धनी, सत्कर्म में रुचि रखने वाला, पवित्र, रणिय और वाहनों से युक्त होता है। ४॥

हेमन्तर्नुजन्मफलम् —

नरेन्द्रमन्त्री चतुरोप्युदारो नरो भवेचारुगुणोपपन्नः।

सत्कर्मधर्मानुरतो मनस्वी हेमन्तजातः सनतं विनीतः ॥ ५ ॥

हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य राजमन्त्री, चतुर, त्राति उदार, सुन्दर गुणों से युक्त, शुभ कर्म धर्म में निरत और मनस्वी होता है ॥ ४ ॥

शिशिरर्जुजन्मफलम्-

मिष्टाचपानानुरतो नितान्तं चुधान्वितः पुत्रकलत्रसौख्यः। सत्कर्मवेषः पुरुषः सरोषो बलाधिशाली शिरिर्तुजन्मा । ६ ॥

शिशिर ऋतु में उत्पन्न मनुष्य मिष्टान्न खाने में निरत, अत्यन्त क्षुधातुर, पुत्र, स्त्री के सुख से युक्त, सुन्दर कर्म करने वाला, सुन्दर स्वरूप चाला, कोधी और महाबली होता है। ६॥

श्रथ प्रसङ्गादतुज्ञानमाह—

मीनमेबगते सूर्ये वसन्तः परिकीर्तितः। वृषभे मिथुने ग्रीष्मो वर्षा कर्कटसिंहयोः॥ कन्यायां च तुलायां च शरदतुरुदाहतः। हेमन्तो वृक्षिकद्वन्द्वे शिशिरी मृगकुम्भयोः॥

मीन, मेष का खर्य हो तो वसन्त, वृष, मिशुन का ग्रीष्म, कर्क, सिंह का वर्षा, कन्या, तुला का शरत, बृध्यिक, धनु का हेमन्त और मकर, कुम्भ का सूर्य हो तो शिशिर ऋतु होता है॥

अथ मासफलम् , तत्रादौ चैत्रमासफलम्-सत्कर्मविद्याविनयोपपन्नो भोगी नरः स्यान्मधुरान्नभोजी। सत्पात्रमित्रानुरतश्च मन्त्री चैत्रोद्भवश्चापि विचित्रमन्त्रः ॥ १ ॥ चैत्र मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कर्म, विद्या, नम्रता इन सबों से युक्त, भोगी, मिष्टान्न भोजन करने वाला, सज्जन, मित्र में प्रम रखने वाला, राजमन्त्री श्रीर विचित्र विचार करने वाला होता है ॥ १ ॥ चैशाखमासजन्मफलम्—

मुलक्षराः पुण्यगुणानुजीलः पुमान्बलीयान्द्रिजदेवभक्तः।

कामी चिरायुर्जलपानशीलः स्यान्माधवे बान्धवसौख्ययुक्तः ॥२॥

वैशाख मास में उत्पन्न मतुष्य उत्तम लक्षणों से युक्त, पुण्य और गुण का अन्वेषण करने वाला, बली, देव बाह्यण में मिक रखने वाला, कामी, दीर्घायु, तृषार्त और बन्धुओं के सुख से युक्त होता है॥ २॥ ज्येष्ठमासजन्मफलम्—

क्षमान्वितश्रञ्जलचित्तद्वतिर्विदेशवासाभिरुचिश्र तीत्रः।

विचित्रबुद्धिः खलु दीर्घसूत्रो ज्येष्ठोद्भवः श्रेष्ठतरो नरः स्यात् ॥३॥

ज्येष्ठ मास में उत्पन्न मनुष्य समाशील, चञ्चल, विदेश वास में रुचि रखने वाला, तीय, विचित्र बुद्धिवाला, कर्म को देर से करने वाला और लोगों में माननीय होता है ॥ ३॥

श्रवादमासजन्मफ्लम्—

बहुच्ययोऽनल्पवचोविलासः प्रमादशीलो गुरुवत्सलश्च । सदाग्रिमान्द्यः शुभकर्मकृत्स्यादाषाढजो गाढतराभिमानः । ४॥

श्राषाढ मास में उत्पन्न मनुष्य श्रधिक व्यय करने वाला, बहुत बोलने वाला, स्त्री के समान स्वभाव वाला, गुरु का प्रिय, मन्दाग्नि वाला, उत्तम कर्म करने वाला श्रीर श्रत्यन्त श्रमिमानी होता है ॥ ४॥ श्रावणमासजन्मफलम्—

पुत्रैश्च पौत्रैश्च कलत्रमित्रैः सुखी च तातस्य निदेशकर्ता । लोकप्रसिद्धः कफवान्वदान्यो गुणान्वितः श्रावणमासजन्मा ॥५॥

श्रावण मास में उत्पन्न मनुष्य पुत्र, पौत्र, ख्री, मित्र इन सबों से सुखी, पिता की श्रान्ना मानने वाला, लोक में विष्यात, कफी, दाता ग्रीर गुणी होता है।। ४॥

#### भाद्रमासजन्मफलम्-

श्रीमान् भवेत्सीणकलेवरश्च दाता च कान्ताश्रुतजातसौख्यः। सुखे च दुःखे विकृतो हि मत्यों भवेत्नरो भाद्रपदात्तजन्मा ॥ ६ ॥

भाद्र मास में उत्पन्न मनुष्य धनवान् , दुर्वल, दाता, स्त्री, पुत्र के सुख से युक्त और सुख-दुःख दोनां में समान रूप होता है ॥ ६॥

श्राध्विनमासजन्मफलम्-

विद्वान् धनी राजकुलिपयश्च सत्कार्यकर्ता बहुभृत्ययुक्तः । दाता गुराज्ञो बहुपुत्रसम्पत्स्यादाश्विनेऽश्वादिसमृद्धियुक्तः ॥ ७ ॥

श्राष्ट्रिवन मास में उत्पन्न मनुष्य विद्वान् , धनी, राजकुल के प्रिय, श्रव्हें काम को करने वाला, बहुत नौकरों से युक्त, दाता, गुणझाता, बहुत पुत्र वाला और घोड़ा श्रादि सम्पत्ति से युक्त होता है।। ७॥

कार्तिकमासजन्मफलम्-

सत्कर्मकर्ता बहुवाग्विलासो धनी लगत्कुश्चितकेगपाशः। कामं सकामः क्रयविक्रयार्थी सत्कृत्यकृत्कार्तिकजातजन्मा ॥८॥

कार्तिक मास में उत्पन्न मनुष्य श्रव्हे काम को करने वाला, श्रिधिक बोलने वाला, धनी, सुन्दर केश वाला, कामी श्रीर कय विक्रय में चतुर होता है॥ ८॥

**अग्रहणमासजन्मफलम्**—

सत्तीर्थयात्रानिरतः सुशीलः कलाकलापे कुशलो विलासी। परोपकर्ता धृतसाधुमार्गो मार्गोद्भवो वै विभवैः समेतः॥ ९॥

मार्गशोर्ष में उत्पन्न मनुष्य तीर्थ यात्रा करने में निरत, सुशील, कलान्त्रों में कुशल, विलास करने वाला, परोपकारी, सज्जनमार्गी-नुगामी श्रीर धन धान्य युक्त होता है॥ १॥

पौषमासजन्मफलम्-

परोपकारी पितृ वित्तहीनः कष्टार्जितार्थव्ययकृद्धिष्ठः। सुरुप्तमन्त्रः कृतशास्त्रयत्नः पौषे विशेषात्पुरुपः कृशाङ्गः ॥ १० ॥ पीष मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, पिता के धन से रहित, कष्ट से धन को उपार्जन कर व्यय करने वाला, कार्य में चतुर, गुप्त विचार रखने वाला, शास्त्राभ्यासी श्रीर दुर्बल शरीर वाला होता है। १०॥

#### माघमासजन्मफलम्-

सन्मन्त्रविद्वैदिकसाधुयोगो योगोक्तविद्याभ्यसनानुरक्तः। बुद्धेविशेषाक्षिहतारिसंघो मघोद्भवः स्यादनघो मनुष्यः ॥११॥

माघ मास में उत्पन्न मनुष्य मन्त्र शास्त्र को जानने वाला, वेदहाता, साधुत्रों का सङ्ग करने वाला, योगक्रिया में रत. बुद्धि की विशेषता से शतुत्रों को जीतने वाला और पुण्यवान होता है।। ११॥

#### फार्गुनमासजन्मफलम्-

परोपकारी कुशलो दयालुर्बलान्वितः कोमलकायशाली।

विलासनीकेलिविधानकीलो यः फाल्गुने फल्गुवचो विलासः॥१२॥

फाल्गुन मास में उत्पन्न मतुष्य परोपकारी, चतुर, दयालु, बली, कोमल शरीर वाला, स्त्री के साथ विलास करने में चतुर स्त्रीर विना प्रयोजन के बात करने वाला होता है।। १२॥

### मलमासजन्मफलम्-

विषयहीनमितः सुचरित्रहग् विविधतीर्थकरश्च निरामयः।

सकलवछभ आत्महितंकर: खलु मिलम्लुचमासभवो नरः ॥१३॥

श्रधिकमास (मलमास = पुरुषोत्तममास) में उत्पन्न मनुष्य विषय के ज्ञान से रहित, सद्यरित्र, श्रनेक तीर्थ में घमने वाला, नीरोग, सबों का प्रिय श्रीर श्रपना हितेषी होता है ॥ १३॥

#### शुक्तपन्तजनमफलम्—

चश्चिचरायुः सुतरां सुशीतः श्रीपुत्रवान् कोमलकायकान्तः । सदा सदानन्दविनीतकालश्चेज्ञन्मकालस्तु वलक्षपचे ॥ १ ॥ शुक्क पक्ष में उत्पन्न मनुष्य दीर्घायु, सुशीत, धनवान्, कोमल रीर बाला श्रीर सदा सुख से समय बिताने वाला होता है॥१॥ कृष्णपत्तजन्मफलम्-

मतापशीलो विवलश्च लोलः कलिप्रियः स्वीयकुलोद्धतश्च । मनोभवाधिक्ययुतो नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म ॥ २ ॥

कृष्ण पत्त में उत्पन्न मनुष्य प्रतापी, दुईल, चञ्चल, भगड़ालु, अपने कुल में उद्धत श्रीर श्रत्यन्त कामी होता है ॥ २॥

दिवाज मफलम् —

तेजस्वी पितृसादश्यश्रारुदृष्टिर्नुपितयः।

बन्धुपूज्यो घँनाट्यश्र दिवाजातो नरो भवेत् ॥ १ ॥

जिसका जन्म दिन में हो चह तेजस्वी, पिता के समान गुण वाला. सुन्दर दृष्टि वाला, राजा का प्रिय, बन्धुझों से पूजित और धनवान होता है ॥ १ ॥

रात्रिजन्मफलम्--

मन्दरक् बहुकामार्तः सदा रोगी मलीमसः।

क्र्रात्मा छन्नपापश्च निशि जातो नरो भवेत्।। २ ॥

जिसका जन्म रात्रि में हो वह मन्द दृष्टि, काम से श्रधिक पीड़ित सर्वदा रोगी, मलिन, ऋर श्रीर गुप्त पाप करने वाला होता है ॥२॥

श्रथतिथिफलम्, तत्रादौ प्रतिपज्जनमफलम्—

बहुजनपरिवारश्चारुविद्यो विवेकी

कनकमणिविभूषावेषशाली सुशीलः।

अतिसुल लितकान्तिर्भूमिपालाप्तवित्तः

प्रतिपद् यदीस्त्रतितर्जायते यस्य जन्तोः ॥ १ ॥

जिसका जन्म प्रतिपदा में हो वह ममुख्य बहुत परिवार वात सुन्दर विद्या वाला, विचारी, सुचर्णमणि के विभूषण से सुन्दर शावाला, सुशील, मनोहर कान्ति वाला और राजा से धन प्राप्ति क वाला होता है।। १।।

द्वितीयाजन्मफलम्— दाता द्यालुर्गुणवान् विवेकी चश्चत्सदाचारिवचारधन्यः।

### जातकाभरगो-

तनमूर्तिर्बहुगीतकोर्तिर्मत्यों द्वितीयातिथिसम्भवः स्यात् ॥२॥ द्वितीया में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, गुणी, विचारी, सदाचार विचार से धन्य, सुन्दर मूर्तिवाला और विख्यात यशवाला ना है ॥ २॥

# तृतीयाजन्मफलम्--

मिधिकरचाप्यनवद्यविद्यो बलान्वितो राजकुलाप्तवित्तः । शस्त्रीलश्रतुरो विलासी मर्त्यस्तृतीयाप्रभवोऽभिमानी ॥ ३ ॥ तृतीया में उत्पन्न मनुष्य श्रत्यन्त कामी, निर्दृष्ट विद्या से युक्त, शे, राजकुल से प्राप्त धन वाला, विदेश में रहने वाला, चतुर, शस्ति श्रीर श्रमिमानी होता है ॥ ३॥

# चतुर्थाजन्मफलम्--

एप्रवृत्ति हुसाहसः स्याद्रएप्पवीएः कृपएस्वभावः।
ते रितर्लोलमना मनुष्यो वादी यदि स्याज्ञनने चतुर्थी ॥४॥
जिसका जन्म चतुर्थी में हो वह ऋण करने वाला, बहुत साहसी,
हा, कृपण, जुआरी, चञ्चल और विवादी होता है॥ ४॥

### पश्चमीजन्मफलम्--

पूर्णगात्रश्च कलत्रपुत्रिमित्रान्वितो भूतदयान्वितश्च । हिद्रमान्यस्तु नरो वदान्यः प्रस्तिकाले किल पश्चमी वित् । ५॥ जिसका जन्म पश्चमी में हो वह सुन्दर शर र वाला, स्त्री, पुत्र, ते से युक्त प्राणियों के ऊपर दयालु, राजमान्य श्रीर दाता होता । ४॥

षष्टीजन्मफलम्-

पत्र तिज्ञो धनसूनुसम्पद्दीर्घोरुजानुर्मनुजो महौजा: ।

प्रकीर्तिश्रतुरो वरिष्ठः षष्ट्यां प्रजातो व्रणकीर्णगात्रः ॥६॥

जिसका जन्म षष्टी में हो वह अपने वचन को पूरा करने वाला,

शन्, पुत्रवान्, सम्बा जंघा श्रीर सम्बा जानु वाला, महाबसी,

सुन्दर कीर्ति वाला, चतुर, श्रेष्ठ तथा घाव से चिन्हित शरीर वाला होता है ॥ ६ ॥

### सप्तमीजन्मफलम्-

ज्ञानी गुणज्ञो हि विशालनेत्रः सत्पात्रदेवार्चनिचत्तरुत्तिः । कन्याजनेता परिवत्तहर्ता स्यात्सप्तमीजो मनुजोऽरिहन्ता ॥ ७ ॥

जिसका जन्म सप्तमी में हो वह ज्ञानी, गुण को जानने वाला, विशाल नेत्र वाला, सजन श्रीर देवताश्रों में भक्ति रखने वाला, कन्या सन्तान वाला, दूसरे का धन हरने वाला तथा शत्रुश्रों को जीतने वाला होता है॥ ७॥

### श्रप्रमीजनमफलम्--

नानासम्पत्स्नुसौक्यः कृपातुः पृथ्वीपात्तपाप्तविद्याधिकारः । कान्तापीतिश्रश्चताचित्तर्रतिर्यस्याप्टम्यां सम्भवो मानवस्य ॥८॥

जिसका जन्म अप्रमी में हो वह नाना तरह के सम्पत्ति और पुत्र के सुख से युक्त, दयालु, राजा के यहाँ विद्या सम्बन्धी अधिकार वाला, स्त्री में प्रेम रखने वाला और चञ्चल प्रकृति वाला होता है ॥ ८ ॥

### नवमोजन्मफलम्-

पराङ्गुखो बन्धुजनस्य कार्ये कठोरवाक्यश्च सुधीर्विरोधी।
नगः गताचारसमादरः स्यात् यस्य प्रस्तौ नवमी तिथिश्चेत् ॥९॥

नवमी में उत्पन्न मनुष्य बन्धुत्रों के कार्य में विमुख, कटोर बोलने वाला, बुद्धिमान्, विरोधी, श्राचार श्रीर श्रादर से हीन होता है ॥६॥

### द्शमीजन्मफलम्-

धर्मैकबुद्धिभववैभवाढ्यः प्रलम्बकण्टो बहुशास्त्रपाठी ।

उदारचित्तोतितरां विनीते। रम्यश्च कामी दश्रमीभवः स्यात् ॥१०॥

दशमी में उत्पन्न मनुष्य धर्म में बुद्धि रखने घाला, धन से युक्त, लम्बा गर्दन चाला, अनेक शास्त्र को जानने वाला, उदार, अत्यन्त नम्र, सुन्दर और कामी होता है॥ १०॥

### एकाद्शीजन्मफलम्-

देवद्विजार्चाद्वतदानशीलः सुनिर्मलान्तःकरणः प्रवीणः।

पुण्यैकचित्तोत्तमकर्मकृत्स्यादेकादशीजो मनुजः प्रसन्यः ॥ ११ ॥

पकादशी में उत्पन्न मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, दान करने वाला, पवित्र हदय वाला, कुशल, पुण्यवान, त्तमकर्म करने वाला और सदा प्रसन्न चित्त होता है ॥ ११ ॥

द्वादशीजन्मफलम्-

जलियो वै व्यवहारशीलो निजालयावासि बलासशीलः। सदान्नदाता क्षितिपालिवत्तः स्यादुद्वादशीजो मनुजः प्रजावान्।।१२॥

द्वादशी में उत्पन्न मनुष्य जल में प्रेम करने वाला, व्यवहार को जानने वाला, अपने घर में आनन्द विलास करने वाला, सर्वदा अन दान करने वाला और राजा से घन पाने वाला होता है ॥ १२ ॥ त्रयोदशीजन्मफलम्—

रूपान्तितः सात्विकतामयुक्तः मलग्वकण्ठश्च नरमस्तः । नरोतिश्र्रश्चतुरः मकामं त्रयोदशीनामतिथौ मस्तः ॥ १३ ॥ त्रयोदशी में जन्म लेने चाला सुन्दर, सत्वगुणी, लम्बा गर्दनवाला, पुत्र सन्तान चाला, श्रर श्रीर चतुर होता है ॥ १३ ॥

चतुर्दशीजन्मफलम्-

करोतिश्र्रश्रतुरः सहासः कन्दर्पलीलाकुलचित्तरितः। स्यादुःसहोत्यन्तविरुद्धभाषी चतुर्दशीजः पुरुषः सरोषः॥ १४॥

चतुर्दशी में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, अत्यन्त शूर, हसने वाला, कामा-गुर, किसी का नहीं सहने वाला, अतिशय विरुद्ध बोलने वाला और कोधी होता है ॥ १४ ॥

पूर्णिमाजन्मफलम्— त्र्यतिसुललितकायो न्यायसम्प्राप्तवित्तो बहुयुवतिसमेतो नित्यसङ्घातहृषः ।

# प्रबलतरविलासोत्यन्तकारूयपुण्यो

गुणगणपरिपूर्णः पूर्णिमाजातजन्मा ॥ १५ ॥

पूर्णिमा में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त सुन्दर दारीर पाला, न्याय से धनोपार्जन करने वाला, वहुत खियों से युक्त, सदा आनन्द युक्त, अधिक विलासी, अतिदाय दयावान् और गुणों से युक्त होता है ॥१४॥ अमावस्याजनमक्तम—

शान्तो मनस्वी पितृमातृभक्तः क्षेशाप्तवित्तरच गमागमेच्छुः। मान्यो जनानां इतकान्तिहर्षो दशोद्भवः स्थात्पुरुषः कृशाङ्गः॥१५॥

जिसका जन्म अमाबास्या में हो वह शान्त, मनस्वी, माता पिता का भक्त, कए से धनोपार्जन करने वाला, धनप्राप्ति की इच्छारखने वाला, लोगों में मानगीय, कान्ति हर्ष से रहित और दुर्बल शरीर वाला होता है ॥ १६॥

श्रथ चारंफलम्, तत्रादौरविवारजन्मफलम्— श्रूरोल्पकेशो विजयी रणाग्रे श्यामारुणः पित्तचयप्रकोपः। दाता महोत्साह्युतो महोजा दिने दिनेशस्य भवेन्मनुष्यः।।१॥

रविवार में उत्पन्न मनुष्य ग्रूर, थोड़े केश वाला, युद्ध में विजयी, रक्त लेकर श्याम वर्ण, पित्त प्रकृति, उत्साही और महाबली होता है ॥१॥ सोमवारजन्मफलम्—

प्राज्ञः प्रज्ञान्तः प्रियवाग्विधिज्ञः शश्वकारेन्द्राश्रयष्टत्तिवर्तौ । सुखे च दुःखे च समस्वभावो वारे नरः शीतकरस्य जातः ॥२॥

सोमवार में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, शान्त स्वभाव वाला, प्रिय बोलने वाला, कार्य को जानने वाला, राजा के आश्रय में जीवन यात्रा चलाने वाला, और सुख, दुःख दोनों में समबुद्धि वाला होता है।।२॥ भौमवारजन्मफलम—

वक्रोक्तिरत्यन्तरगाप्रियः स्याक्ररेन्द्रमन्त्री च धरोपजीवी । सत्त्वान्वितस्तीव्रतरस्वभावो दिने भवेकावनिनन्दनस्य ॥ ३ ॥

मङ्गलवार में उत्पन्न मनुष्य कटाच करके वोलने वाला, युद्धप्रिय, राजमन्त्री, रुषि कर्म से जीवन चलाने वाला, बली और तीदणस्वभाव वाला होता है ॥ ३ ॥

### बुधवारजन्मफलम्-

सदृपशाली मृदुवाग्विलासः श्रीमान्कलाकौशलतासमेतः ।

विणिकिक्रयायां हि भवेदभिज्ञः प्राज्ञो गुणज्ञो ज्ञदिनोद्भवो यः ॥४॥

वुधवार में उत्पन्न पुरुष सुन्दर रूपवाला, कोमल वक्ता, धनवान्, कलात्रों में कुशल, वाणिज्य करने में कुशल, पण्डित और गणज होता है ॥ ४ ॥

# गुरुवारजन्मफलम्-

विद्वान् धनी सर्वगुणोपपन्नो मनोरमः क्ष्मापतिलब्धकामः।

श्राचार्यवर्यश्च जनिषयः स्याद्वारे गुरोर्यस्य नरस्य जन्म ॥५॥

गुरुवार में जिसका जन्म हो वह विद्वान् , धनी, सब गुणों से सम्पन्न, सुन्दर, राजा से लब्ध मनोरथ, आचार्य और जनिवय होता है ॥ ४ ॥

#### शुक्रवारजन्मफलम्-

सुनीलसत्कुश्चितकेशपाशः प्रसन्नवेषो मतिमान् विशेषात् । शुक्लाम्बरः प्रीतिधरो नरः स्यात्सन्मार्गगो भागविवारजन्मा ॥६॥

गुक्रवार में उत्पन्न मनुष्य काले घुँघुराल केश वाला, प्रसन्न वद्न, विशेष वुद्धिमान् , श्वेत वस्त्र का स्नेही श्रीर सज्जनों के दर्शित मार्ग से वलने वाला होता है ॥ ६ ॥ श्रानिवारजनमफलम्—

त्रकालसम्पाप्तजरापरतिर्वलोजिभतो दुर्वलदेहयष्टिः।

तमोगुणी क्रौर्यचयाभिभूतः शनेर्दिने जातजनुर्मनुष्यः॥ ७॥

शनिचार में उत्पन्न मनुष्य अकाल में ही युढ़ापा से युक्त, निर्वत, र्वल रारीर वाला, तामसी और करता से समन्वित होता है॥ ७॥

श्रथ नवत्रजन्मफलम् , तत्रदिविश्वनीनवत्रजन्मफलम्— सदैव सेवाभ्युदितो विनीतः सत्यान्वितः प्राप्तसमस्तसम्पत् । योषाविभूपात्मजभूरितोपः स्यादिश्वनो जन्मनि मानवस्य ॥१॥ अश्विनी नत्तज में उत्पन्न मनुष्य सेवा से प्रकाशित नम्रता वाला, सत्यवक्ता, सब सम्पत्ति को पाने वाला, स्त्री, भूषण श्रीर पुत्रसुख से युक्त होता है ॥ १॥

भरगीनचत्रजनमफलम्-

सदापकीर्तिहिं महापवादैर्नाना विनोदैश्व विनीतकालः।

जलातिभीरुश्रपलः खलश्र पाणी प्रणीतो भरणोभजातः ॥ २ ॥

जिसका जन्म भरणी नत्त्र में हो वह लोकापवाद से अयश पाने वाला, नाना तरह के खेल से काल बिताने वाला, जल से अत्यन्त भीरु, चञ्चल और दुए होता है ॥ २॥

क्रिकानचत्रजन्मफलम्--

ज्ञुधाधिकः सत्यधनैर्विहीनो दृथाटनोत्पन्नमतिः कृतघः।

कठोरवाग्गर्हितकर्मकुत्स्याचेत्क्रित्तिका जन्मनि यस्य जन्तो: ॥३॥

कृत्तिका नत्तत्र में जिसका जन्म हो वह चुधातुर, सत्य धन से रहित, व्यर्थ भ्रमण करने चाला, कृतच्न, कटुभाषी, श्रीर निन्ध कर्भ करने चाला होता है ॥ ३॥

रोहिगोनस्वजनमक्तम्-

धर्मकर्मकुशलः कृषीवलश्रास्त्रीलविलसत्कलेवरः।

वाण्विलासकलिताखिलाशयो रोहिणी भवति यस्य जन्मभम् ॥४॥ रोहिणी नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य धर्म कर्म करने में चतुर, खेती करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, सुन्दर और अपनी वाणी से सव आश्राय को स्पष्ट करने वाला होता है ॥ ४॥

मृगशिरोनत्तत्रजनमफलम्-

शरासनाभ्यासरतो विनीतः सदानुरक्तो गुणिनां गणेषु । भोक्ता नृपस्नेहभरेण पूर्णः सन्मार्गष्टत्तो मृगजातजन्मा ॥ ५ ॥ जिसका जन्म मृगशिरा नक्तत्र में हो वह धनुविद्या में निपुण नम्र, गुणियो कि गुणीं में अनुरक्त, भोगो, राजा के सन्मान पान योर सन्मार्गगामी होता है ॥ ४ ॥

# याद्रानत्त्रज्ञस्मफलम्-

जुधाधिको रूक्षशरिकान्तिर्बन्धिभियः कोपयुतः कृतघः।
प्रम्तिकाले च भवेत्किलार्दा दयार्द्रचेता न भवेन्मनुष्यः ॥ ६ ॥
श्राद्दी नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य चुधार्त, रूत्त शरीर के कान्ति वाला,
बन्धु प्रिय, कोधी, कृतष्न श्रीर दया रहित होता है ॥ ६ ॥

# पुनर्वसुनवत्रज्ञन्मफलम्-

प्रभूतिमत्रः कृतशास्त्रयतनः सद्दत्तवामीकरभूषणाढ्यः। दाता धरित्रोवसुभिः समेतः पुनर्वसुर्यस्य भवेत्प्रसूतौ ॥ ७ ॥ पुनर्वसु नचत्र में उत्पन्न मतुष्य अधिक मित्र वाला, शास्त्राभ्यासी, रत्न सुवर्ण के आभूषणों से युक्त, दाता, भूमि और दृज्य से पूर्ण होता है ७

### पुष्यनचत्रजन्मफलम्-

प्रसन्नगात्रः पितृपातृभक्तः स्वधर्मसक्तो विनयाभियुक्तः ।
भवेन्मनुष्यः खलु पुष्यजन्मा सन्माननानाधनवाहनाहचः ॥ ८॥
पुष्य नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर शरीर वाला, माता-पिता का
भक्त, अपने धर्म में संलग्न, नम्रता से युक्त, लोगों में माननीय और
धन-वाहन से युक्त होता है ॥ = ॥

### क्षेषानचत्रजन्मफलम्-

व्यादनः स्यादितिदृष्टचेष्ठः कष्टभदश्चापि वृथा जनानाम् । सार्षे सदर्थो हि वृथार्पितार्थः कन्दपैसन्तप्तमना मनुष्यः ॥ ९ ॥ श्राश्लेषा नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य व्यर्थ घूमने वाला, दुष्ट व्यवहार वाला, व्यर्थ लोगों को कष्ट देने वाला, श्रच्छे धन को भी कुमार्ग में व्यय करने वाला श्रीर कामातुर होता है ॥ ६ ॥

### मधानज्ञजन्मफलम्—

कटोरचित्तः पितृभक्तियुक्तस्तीत्रस्वभावस्त्वनवद्यविद्यः।

चेजन्मभं यस्य म्यानयः सन्मतिः सदारातिविद्यातदक्षः ॥१०॥
मधा नज्ञ में उत्पन्न मनुष्य कटोर, पितृभक्त, तीव स्वभाव वाला, उत्तम विद्या वाला, पापरहित, बुद्धिमान् छोर शत्रुष्ठों को नाश करने में चतुर होता है ॥ १०॥

पूर्वाफाल्गुनीनत्तत्रजनमफलम्—

शूरस्त्यागी साहसी भूरिभक्तां कामातांडिप स्यान्छरालोडितदक्षः। धूर्तः क्रूरोड्त्यन्तसञ्चातगर्वः पूर्वाफाल्गुन्यस्ति चेजन्मकाले॥११॥ पूर्वफालानी नचत्र में उत्पन्न मनुष्य शूर, दाता, साहसी, बहुतों का पालक, कामाहर, शिराल, श्रास्टन्त चहुर, धूर्त, श्रुति गौरधी श्रीर क्रूर होता है॥ ११॥

उत्तराफाल्गुनीनदात्रजन्मफलम्-

दाता दयातुः सुतरां सुजीतो विज्ञालकीर्तिर्नृपतेः प्रधानः । धीरो नरोत्यन्तमृदुर्नरः स्याच्चेदुत्तराफाल्गुनिका प्रस्तौ ॥१२॥

उत्तराफालानी नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, अत्यन्त सुशील, बड़े यश वाला, राजमन्त्री, धीर श्रीर श्रित कोमल स्वभाव शाला होता है॥ १२॥

हस्तनचत्रजनमकलम्--

दाता पनस्वी सुतरां यशस्वी भूदेवदेवार्च नक्रत्ययत्नः । प्रस्तिकाले यदि यस्य हस्तो हस्तोद्गता तस्य समस्तसम्पत् ॥१३॥ जिसका जन्म हस्त नद्यत्र में हो वह दाता, मनस्वी, श्रति यशस्वी, देवता-ब्राह्मण का पूजक श्रीर सब सम्पन्ति से युक्त होता है ॥ १३॥

चित्रानचत्रजनम् —

प्रतापसन्तापितशत्रुपक्षो नयेतिदक्षश्च विचित्रवासाः ।

प्रस्तिकाले यदि यस्य चित्रा बुद्धिर्विचित्रा खलु तस्य शास्त्रे ॥१४॥

चित्रा नत्त्व में जिसका जन्म हो घह अपने प्रताप से शबुशों की । (बाने घाला, नीतिशास्त्र में चतुर, श्रनेक प्रकार के घस्त्र घाला श्रीर ग्रास्त्र में विचित्रबुद्धि घाला होता है ॥ १४ ॥

### स्वातीनत्त्रजन्मफलम्-

कन्दर्षरूपः प्रभयासमेतः कान्तापरपीतिरतिषसनः।

स्वाती प्रस्तौ मनुजस्य यस्य महीपतिप्राप्तिवभूतियुक्तः ॥ १५ ॥ स्वातो नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य कामके समान सुन्दर, स्त्रियों का प्रिय, अति प्रसन्न और राजा से लब्ब धन वाला होता है ॥ १४ ॥

विशाखानचत्रजनमफलम्-

सदानुरक्तोग्निसुरिक्तयायां धातुिक्रियायामिष चोग्रसौम्यः । यस्य प्रसुतौ च भवेद्विशाखा सखा न कस्यापि भवेन्मनुष्यः ॥१६॥

विशाखा नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य सदा हवन और देवता के पूजन में निरत, धातु की कियां में कभी उद्य कभी सौम्य तथा किसी का भी मित्र नहीं होता है ॥ १६॥

### श्रनुराधानत्त्रजनमफलम्—

सत्कान्तिकीर्तिश्च सदोत्सवः स्याज्जेता रिपूर्णां च कलाप्रवीणः । स्यात्सम्भवे यस्य किलानुराधा सम्पद्विशाला विविधा च तस्य ॥१७॥

अनुराधा नत्तत्र में जिस का जन्म हो वह कान्तिमान्, यशस्वी, सदा उत्सव करने वाला, शत्रुश्रों को जीतने वाला, कलाओं में कुशल श्रीर बहुत सम्पत्ति से युक होता है॥ १७॥

#### ज्येष्टानचत्रजन्मफलम्-

सत्कीर्तिकान्तिर्विभुतासमेतो वित्तान्वितोत्यन्तलसत्प्रतापः। श्रेष्ठः प्रतिष्ठो वद्तां विष्ठो ज्येष्ठोद्भवः स्यात्पुरुषो विशेषात् ॥१८॥ ज्येष्ठा नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कान्ति, उत्तम यश श्रीर प्रभुता से युक्त, धनी, श्रत्यन्त प्रतापो, श्रेष्ठ प्रतिष्ठा चाला तथा वक्ताश्रों में श्रेष्ठ होता है ॥ १८॥

श्रथ मूलनत्त्रते जन्मविचारः— मूलं विरुद्धावयवं समूलं कुलं हरत्येव वदन्ति सन्तः। चेदन्यथा सत्कुरुते विशेषात्सौभाग्यमायुश्च कुलाभिष्टद्धिम् ॥१९॥ मूल नत्त्रत्र के विरुद्ध श्रवयव में जन्म होने से कुल का नाश होता है। ( अन्यथा ( मूल के शुभावयव में ) जन्म होने से कुल की वृद्धि और सम्पत्ति शाली होता है ॥ १६॥

श्रभूक्तमूलविचारः--

ज्येष्ठान्त्यघटिकैका च मृत्तस्याद्यघटीद्वयम् । अभूक्तमृत्तिमत्युक्तं तत्रोत्पन्नशिशोर्ध्यवम् ॥ २०॥ अष्टवर्षाणि नात्तोवयं तातेन शुभिष्च्छता । तद्दोषपरिहारार्थे शान्तिकं प्रोच्यतेऽधुना ॥ २१॥

ज्येष्ठा नज्ज के अन्त्य की १ घटी श्रेश मूल के श्रादि की २ घटी श्रभुक्त मूल कहलाता है।

इस में जिस लड़के का जन्म हो उसका पिता द्र वर्ष पर्यन्त उसका मुख न देखे। उसके दोषशान्ति के लिये शान्ति प्रकार को श्रमी कहते हैं॥ मुलशान्तिप्रकारः—

रतनैः शतौषधीम् लैः सप्तमृद्धिः प्रपूर्यत् । शतच्छिद्रं घटं तस्मानिः सतेन जलेन हि ॥ २२ ॥ बालकाम्बापितस्नाने विषैः सम्पादिते सति । जपहोमप्रदाने च कृते स्यान्मङ्गलं भ्रुवम् ॥ २३ ॥ विरुद्धावयवे मूले विधिरेवं स्मृतो बुधैः ।

मुनीनां वचनं सत्यं मन्तव्यं तेममीप्सुभि: ॥ २४ ॥ जलपूर्ण सौ छिद्र वाले घड़े में नवरत्न, शतौषधी के मृल और स्वत्मस्तिका देकर बाहाणां के द्वारा उन छिद्रां से निकलते हुए जल से जातक की माता पिता दोनों स्नान करके जप, होम, दान करें। कल्याण को अभिलापा करने वालों को इस तरह मुनि का वचन अवश्य मानना चाहिए। ऐसा करने से कुशल अवश्य होता है २२-२४

मूलपादजनमफलम्-

मूलस्य पादित्रतये क्रमेण पितुर्जनन्याश्च धनस्य रिष्टम् । चतुर्थपादः शुभदो नितान्तं सार्पे विलोमं परिकल्पनीयम् ॥२५॥ जिसका जन्म मृल के पहले तीन चरण में हो उस के कम से पिता, माता और धन का नाश होता है, अर्थात् पहले चरण में जन्म हो तो पिता का, दूसरे चरण में माता का और तीसरे चरण में धन का नाश होता है। [ चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है।]

श्रश्लेषा नक्तत्र में इससे उलटा फल जानना चाहिये, अर्थात् प्रथम चरण में शुभ, द्वितीय चरण में धन का, तृतीय चरण में माता का श्रीर चतुर्थ चरण में पिता का नाश होता है ॥ २४ ॥ मूलनक्तत्रवेलाजनमफलम्—

कृष्णे तृतीया दशमी वलत्ते भूतो महीजार्किबुधैः समेतः । चेज्जनमकाले किल यस्य मूलग्रुन्मूलनं तत्कुरुते कुलस्य ॥ २६॥

जन्म समय में मूल नक्त्र अगर कृष्णपक्त की तृतीया, दशमी, युक्लपक्त की चतुर्दशी इन तिथियों और मङ्गल, शनि, वुध इन वारों से युक्त हो तो कुलनाश कारक होता है ॥ २६ ॥

दिवा सायं निश्चि प्रातस्तातस्य मातुलस्य च । पश्चनां मित्रवर्गस्य क्रमान्मूलमनिष्टदम् ॥ २७॥

मृल नक्तत्र होते हुए यदि दिन में जन्म हो तो पिता के कुल का सायंकाल में माता के कुल का, रात्रि में पश्चश्चों का, प्रातःकाल में मित्र वर्गों का नाहा होता है ॥ २७॥

पुरुषाकृतौ मृलाश्लेषयार्घटास्थापनम्— मूर्मि पञ्च मुले पञ्च स्कन्धयोघिटकाष्टकम् । गजाश्च भुजयोर्युग्मं हस्तयोह द्येऽष्टकम् ॥ २८ ॥ युग्मं नाभौ दिशो गुह्ये षट् जान्वोः षट्च पादयोः । विन्यस्य पुरुषाकारे मूलस्य फलमादिशेत् ॥ २९॥

मृल नत्त्र के श्रादि की घटी से पुरुषाकार मृल के शिर में ४ घटी, मुल में ४ घटी, कन्धे में ८ घटी, भुज में ८ घटी, हाथ में २ घटी-\* हृदय में ८ घटी, नामि में २ घटी, गृहोद्रिय में १० घटी, जंघा में ६ श्राटी श्रीर पैरों में ६ घटी कम से न्यास कर फलादेश करे ॥२८-२६॥ पुरुषारुतिमूलघटीफलम्— छत्त्रलाभः शिरोदेशे वदने पितृधातकम्। स्कन्धयोर्धूबहत्वं च बाहुयुग्मे त्वकर्मछत् ॥ ३०॥ हत्याकारः करद्रन्द्वे राज्याप्तिह् दये भवेत्। अल्पायुर्नाभिदेशे च गुह्ये च सुखमद्भुतम् ॥ ३१॥ जङ्घायां भ्रमणपीतिः पादयोजीिवताल्पता। घटीफलं किल प्रोक्तं मूलस्य सुनिपुङ्गवैः॥ ३२॥

पुरुषाकृति मूल के मस्तक की घटी में जनम हो तो छुत्र लाम, उस्व की घटी में पार होने चाला, उस की घटी में भार होने चाला, उस की घटी में कुकर्मी, हाथ,की घटी में हिसक, हदय की घटी में राज्य गाम, नामि की घटी में श्रल्पायु, गृह्योन्द्रिय की घटी में चिचित्र मुख गाला, जंघा की घटी में घूमने चाला और पैरकी घटी में श्रल्पायु होता है। इस तरह मुनिवर्या ने मूल को घटियों के जन्मका फल कहा है ३०-३२

श्राश्चेपाघरीफलम्-

विज्ञेयं विज्ञुधैः सर्व सार्पे तच्च विषययात् ॥ ३३ ॥ श्रर्थ स्पष्ट है ॥ ३३ ॥

मृलाश्लेषयोर्भृहर्तपितमाह— राक्षसो यातुषानश्च सोमः शुक्रः फर्गिश्वराः । पिता माता यमः कालो विश्वदेवा महेश्वरः ॥ ३४ ॥ शर्वाख्यश्च कुवेरश्च शुक्रो मेघो दिवाकरः । गन्धवो यमदेवश्च ब्रह्मा विष्णुर्यमस्तथा ॥ ३५ ॥ ईश्वरो विष्णुरुद्दौ च पवनो सुनयस्तथा । पण्मुखो भृङ्गिरीटी च गौरी नाम्नी सरस्वती ॥ ३६ ॥ भजापतिश्च मृलस्य त्रिंशद्दे क्षणनायकाः । श्राश्लेषायां विपर्यस्तां नामतुल्यफलप्रदाः ॥ ३७ ॥ श्राश्लेषायां विपर्यस्तां नामतुल्यफलप्रदाः ॥ ३७ ॥

# जातकाभरगे—

# स्फुटार्थं मूलमुहतैशचकम्—

|        | Contraction of the second |           |               |  |  |
|--------|---------------------------|-----------|---------------|--|--|
| मुहर्त | मुद्धर्त स्वामी           | मुहूर्त   | मुहर्त स्वामी |  |  |
| १      | राचस                      | १६        | दिवाकर        |  |  |
| ૨      | यातुधान                   | १७        | गन्धर्च       |  |  |
| સ      | स्रोम                     | १८        | यम            |  |  |
| ध      | য়ুক                      | १६        | ब्रह्मा       |  |  |
| ×      | फणीश्वर                   | २०        | विष्णु        |  |  |
| Ę      | पिता                      | <b>२१</b> | यम            |  |  |
| હ      | माता                      | २२        | <b>ईश्वर</b>  |  |  |
| 5      | यम                        | २३        | विष्णु        |  |  |
| 3      | काल                       | २४        | रुद्          |  |  |
| १०     | चिश्वेदेच                 | २४        | पचन           |  |  |
| ११     | महेश्वर                   | २६        | सुनि          |  |  |
| १२     | शर्च                      | २७        | कार्तिकेय     |  |  |
| १३     | कुबेर                     | २८        | सङ्गरीटि      |  |  |
| १४     | शुक                       | २६        | गौरी, सरस्वती |  |  |
| 8%     | मेघ                       | ३०        | प्रजापति      |  |  |

# आश्लेषानचत्रस्य मुहूर्तेशचकम्-

| मुहूर्त | मुहूर्त स्वामी      | मुहर्त     | मुहर्त स्वामी |  |
|---------|---------------------|------------|---------------|--|
| 2       | प्रजापति            | १६         | मेघ           |  |
| २       | गौरी, सरस्वती       | १७         | गुक           |  |
| 33      | भृद्गरीटि           | १द         | . कुबेर       |  |
| 8       | कार्तिकेय           | 38         | रार्च         |  |
| ¥       | मुनि                | २०         | महेश्वर       |  |
| E       | पचन                 | <b>२</b> १ | विश्वेदेच     |  |
| · e     | रुद                 | २२         | काल           |  |
| 5       | विष्णु              | २३         | यम            |  |
| 8       | ईश्वर               | २४         | माता          |  |
| १०      | यम                  | २४         | पिता          |  |
| ११      | चिप्गु              | २६         | फणीश्वर       |  |
| १२      | ब्रह्मा             | २७         | , शुक्र       |  |
| १३      | यम                  | रद         | स्रोम         |  |
| १४      | गन्धर्च             | ٦٤         | यातुधान       |  |
| १४      | <sup>′</sup> दिघाकर | 30         | राज्ञस        |  |

Ļ,

# . श्रश्चभमुह<del>ूर्तफलम्—</del> ी

राक्षसो यातुधानश्च पितृसंज्ञो यमस्तथा।

कालश्रेति मुहुर्तेशा जन्मकालेऽशुभाः स्मृताः ॥ ३८ ॥

पूर्वीक मुइतेशों में राज्ञ यातुधान, पिता, यम, काल, ये पाँचों मुद्देतेश जन्म काल में अशुभ हैं ॥ ३= ॥ भूलवृत्तः—

वेदाः सप्त गजाः काष्टाः खेटा बाणाश्च षट् शिवाः । मूलस्तम्भत्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा ॥ ३९ ॥

मृत नक्तत्र के आदि से ४ घटी जड़, ७ घटी स्तम्भ, द घटी त्वचा, १० घटी शाखा, ६ घटी पत्र, ४ घटी फूल, ६ घटी फल और ११ घटी शिखा में स्थापन कर मृतवृत्त बनावे ॥ ३६ ॥

मृलबुंचफलम्—

मूलरक्षविभागेषु मङ्गलं हि फले दले।

श्रमङ्गलं तथा विद्याच्छेषभागेषु निश्चितम् ॥ ४० ॥

मूलबृत्त के विभाग में यदि फल या पत्र की घड़ियों में जन्म हो तो शुभ फल श्रोर शेप भाग में श्रश्यम फल जातना चाहिए ॥ ४० ॥ मूलजातस्य शुभाशुभम्—

पादे मुहूर्ते वेलायां हत्ते च पुरुवाकृतौ ।

अनिष्टमशुभाधिक्ये शुभाधिक्ये शुभं फलम् ॥ ४१. ॥

पूर्वीत चरण फल, मुह्तफल, चूच मल, पुरुषाकृति चक्रफल इन चारों फलों में शुभ फल अधिक हो तो शुभ, अशुभ फल अधिक हो तो अशुभ समभना चाहिए॥ ४१॥

वितुर्नेत्रज्ञनमफलम्-

पितुर्म्नातुश्च नक्षत्रे प्रस्तिर्जायते यदि ।

तातं वा भ्रातरं ज्येष्ठं रिष्टं स कुरुते भ्रुवस् ॥ ४२ ॥ पिता या ज्येष्ठ भाई के जन्म नज्जन में जन्म हो तो, पिता या ज्येष्ठ भाई का अरिष्ट कारक होता है ॥ ४२ ॥

### ं नच्त्रफलम्।

### तथा शान्तिः-

मूलवच्छान्तिकं तत्र विधेयं हि विचक्षरोै: । भूमिरत्नानि हैमानं देयं विषेषु भक्तितः ॥ ४३॥ पण्डितों के द्वारा मूल की तरह शान्ति करानी चाहिये। तः ब्राह्मणों को भूमि, रहा, खुवर्ण, ख्रब दान देना चाहिये॥ ४३॥

### मूलन ज्ञानमफ सम्-

सुखेन युक्तो धनवाहनाट्यो हिंसो बलाट्यः स्थिरकर्मकर्ता ।
प्रतापितारातिजनो मनुष्यो मूले छती स्याज्जननं प्रपन्नः ॥४४।
मूलनक्ष में उत्पन्न मनुष्य सुखी, धन बाहन से युक्त , दुए, बल स्थिर कार्य करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला ओर बुद्धिमा होता है ॥ ४४ ॥

# पूर्वाषाटनचत्रजनमफलम्—

भूयो भूयस्तोयपानानुरक्तो भोक्ता च बहा विलासः सुशीलः ।
नूनं संपज्जायते तस्य गाहा पूर्वापाहा जन्मभं यस्य पुंसः ।।४५।
पूर्वाषाह नवज्ञ में उत्पन्न मनुष्य बार वार पानी पीने के लिल्
आतुर, भोगी, बोलने में चतुर, सुशील और गहरी सम्पत्ति बाल
होता है ॥ ४४ ॥

# उत्तराषाढन चत्रजन्मफलम्—

दाता दयावान् विजयी विनीतः सत्कर्मकर्ता विभ्रतासमेतः ।
, कान्तासुतावाप्तसुखो नितान्तं वैश्वे पुवेपः पुरुषोऽभिमानी ॥४६।
 जिस का जन्म उत्तराषाढ नज्ञ में हो वहदाता, दयावान् , विजयो नम्म, उत्तम कार्य करने वाला, सामर्थ्य से युक्त, स्त्री पुत्र के द्वार सुखी, सुन्दर और अभिमानी होता है ॥ ४६॥

### श्रभिजिज्ञन्मफसम्—

अतिसुललितकान्तिं संमतः सङ्जनानां निज्ञ भवति विनीतश्राच्कीर्तिः सुरूपः ।

# द्विजवरसुरभक्तिवर्षक्तवाङ्मानवःस्या दभिजिति यदि स्रतिर्भूपतिः स स्ववंशे॥ ४७॥

अभिजित् नक्तत्र में उत्पन्न पुरुष अति सुन्दर, सज्जनों का स्नेही, नम्न, यशस्वी, देवता-ब्राह्मणों का भक्त, स्पष्ट बोलने वाला और अपने हल में प्रधान होता है ॥ ४७॥

### श्रवणनचत्रजनमफलम्-

शास्त्रानुरक्तो वहुपुत्रमित्रः सत्पात्रभक्तिर्विजितारिपक्षः । प्राणी पुराणश्रवणप्रवीणश्रेजन्मकाले श्रवणं हि यस्य ॥४८

श्रवणा नत्तत्र में उत्पन्न पुरुष शास्त्र में निरत, बहुत पुत्र-मित्र गला, सज्जनों का भक्त, शत्रुश्रों को जीतने वाला श्रीर पुराण श्रवणा हरने में प्रवीण होता है ॥ ४८ ॥

### धनिष्ठानच्चत्रजनमफलम्---

श्राचारदातादरचारुशीलो धनाधिशाली बलवान् कृपालुः ।

यस्य प्रस्ततौ च भवेद्धिनिष्ठा महाप्रतिष्ठासिहतो नरः स्यात् ॥४९॥

जिसका जन्म धनिष्ठा नचत्र में हो वह सदाचारी, लोगों के श्रादर

रने में सुन्दर स्वभाव वाला, धनी, बली, दयालु श्रीर श्रत्यन्त

तिष्ठा से युक्त होता है ॥ ४६ ॥

# रातभिषानच त्रजन्मफलम्-

शीतभीकरितसाहसी सदा निष्ठुरो हि चतुरो नरो भवेत्। वैरिणामितशयेन दारुणो वारुणोडुनि च यस्य संभवः॥ ५०॥ शतिभषा नचत्र में उत्पन्न मनुष्य शोत से डरने वाला, श्रिति हिसी, दानी, निष्ठुर, चतुर श्रीर शतुश्रों को नाश करने वाला ता है।॥ ४०॥

पूर्वाभाद्रपदानचात्रजनमफलम्—
जितेन्द्रियः सर्वकलासु दक्षो जितारिपक्षः खलु यस्य नित्यम् ।
भवेन्मनीषा सुतरामपूर्वा पूर्वादिका भाद्रपदा प्रसूतौ ॥ ५१ ॥

पूर्वाभाद्र नत्तत्र में जिस का जन्म हो वह जितेन्द्रिय, सब कलाओं में कुशल, शतुओं को जीतने वाला खोर ऋपूर्व बुद्धि वाला होता है ४१ उत्तराभाद्रपदानत्तत्रजन्मफलम्—

कुलस्य मध्येऽधिकभूषणं च नात्युचदेहः शुभकर्मकर्ता ।

यस्योत्तराभाद्रपदा च जन्यां धन्यो भवेन्मानधनो वदान्यः ॥५२॥ उत्तराभाद्र नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य कुल के बीच में श्रलङ्करण स्वरूप, मध्यम कद का, सुन्दर कर्म करने वाला, मानी, धनी, दानी श्रीर यशस्वी होता है ॥ ४२॥

रेवतानन्त्रजनमफलम्-

चारुशीलविभवो जितेन्द्रियः सद्धनानुभवनैकमानसः।

मानवो ननु भवेन्महामती रेवती भवति यस्य जन्मभम् ॥ ५३ ॥
रेवती नवत्र में जत्पन्न पुरुष सुन्दर स्वभाव वाला, सुन्दर धन वाला, जितेन्द्रिय, नीति मार्ग से कमाने वाला और बड़ा बुद्धिमान् होता है॥ ४३॥

श्रथं यह ातकोक्तनवांशफलम् , तत्रादौ प्रथमनवांशजनमफलम्-

विनीतो धर्मशीलश्च सत्यवादी दढवतः।

42 10

M

विद्याच्यसनशीलश्र जायते प्रथमांशके ।। १ ।।

जिस का जन्म राशि के प्रथम नवांश में हो वह नम्, धर्मशील, सत्यवक्ता, दृढपतिक श्रीर विद्याभ्यास करने वाला होता है ॥ १ ॥ द्वितीयनवांशजन्मकलम्—

उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामेषु पराजित:।

गन्धर्वप्रमदासक्तो जायते द्वितीयांशके ॥ २ ॥

जिस का जन्म द्वितीय नवांश में हो वह प्राप्त धन का भोग करने धाला, युद्ध में पराजित होने धाला श्रीर वेश्यागामी होता है॥ २॥ तृतीयनवमांशजनमफलम्—

> स्त्रीजितश्चानपत्यश्च मायायुक्तोल्पवीर्यवान् । वीरविद्याविचारज्ञो जायते तृतीयांशके ॥ ३ ॥

तृतीय नवांश में उत्पन्न मनुष्य स्त्री के घश में रहने वाला, सन्तिति यहित, माया से युक्त, निर्वल श्रोर युद्ध विद्या को जानने वाला होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थनवमांशजनमफलम्-

बहुस्त्रीसुमगः पूज्यो जलसेवी धनान्वितः।

नृपसेच्यथवाऽमात्यश्चतुर्थांशे प्रजायते ॥ ४ ॥

चतुर्थ नवांश में उत्पन्न हो तो बहुत स्त्री वाला, सुन्दर, मावनीय, जल में विशेष प्रिय, धन से युक और राजा का सेवक या राजमन्त्री होता है ॥ ४ ॥

पञ्चमनवमांशजन्मफलम्-

वहुमित्रजनामात्यो बन्धुमित्रसुखान्वितः । महत्प्रतिष्ठामामोति संजातः पञ्चमांशके ॥ ५॥

पश्चम नवांश में उत्पन्न मनुष्य वहुत मित्र वाला, राजमन्त्री, बन्धु-भित्रों के सुख से युक्त, और बड़ा प्रतिष्ठित होता है ॥ ४॥

वष्टनवमांशजनमकलम्—

जितवैरिगणो वीरो दृहसौहदकारकः।

जायते मण्डलाधीयो नरः पष्टांशकोद्भवः ॥ ६ ॥

षष्ठ नवांदा में उत्पन्न पुरुष दात्रुद्धों को जीतने चाला, दढ मित्र करने वाला, खीर मण्डलेदा होता है॥ ६॥

सप्तमन्वमाशज्यमफलम्-

अव्याहताज्ञः सर्वत्र पृथ्वीनाथः कलायुतः ।

सेनापतित्वमामोति संजातः सप्तमांशके ॥ ७ ॥

सतम नवांश में जिस का जन्म हो वह सब जगह श्रपनी श्राहा को चलाने चाला, राजकला युक श्रीर सेनापित होता है ॥ ७॥

श्रप्टमनवमांशजन्मफलम्— उदारधीः क्षितिरूयातो धनधान्यव्ययोदितः। कोपी दुर्जनतप्ताङ्गो नरो जातोञ्छमांशके॥ ८॥ श्रष्टम नवांश में उत्पन्न पुरुष उदार बुद्धि वाला, भूमि में सर्वत्र विख्यात, धन धान्य को व्यय करने वाला, क्रोबी श्रौर दुर्जनों से कप्ट पाने वाला होता है ॥ ८ ॥

नवम नवमांशजन्मफलम्— दीर्घजीवी प्रसन्नात्मा विद्याभ्यासी सदा सुखी । ज्ञाता धर्मी जनी मान्यो जायते नवमांशके ॥ ६॥

नवम नवांश में जिस का जन्म हो, वह बहुत दिन जीने वाला, प्रसन्न मन वाला, विद्याभ्यास करने वाला, सदा सुखी, ज्ञानी, धर्मातमा, धनी श्रीर माननीय होता है ॥ ६ ॥

श्रथ योगजन्मकलानि, तत्रादौविष्कम्भयोगजन्मकलम्— शश्वत्कान्तापुत्रमित्रादिसौख्यं स्वातन्त्रयं स्यात्सर्वकार्यप्रसंगे । चञ्चदेहोत्पादने मानसं चेद्विष्कंभे वै सभवो यस्य जन्तोः ॥ १ ॥ विष्कम्भ योग में उत्पन्न पुरुष सदा स्त्री पुत्र मित्रों से सुख पाने वाला, सब कार्य को करने में स्वतन्त्र और अपने शरीर को सुन्दर वनाने में तत्पर होता है ॥ १॥

धीतियोगजनमकलम्-

वक्ता चञ्चदूपसंपित्तयुक्तो दातात्यन्तं स्यात्प्रसन्नाननश्च ।
जातानन्दः सिंद्रनोदप्रसंगाद्धर्मप्रीतिः प्रीतिजन्मा मनुष्यः ॥ २॥
प्रीति योग में जिस्त का जन्म हो वह गेलने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, सम्पत्ति युक्त, अत्यन्त दाता, प्रसन्न मुख, सज्जनां के आनन्द से स्वयं आनन्दित होने वाला और धर्म में प्रीति रखने वाला होता है ॥२॥
श्रायुष्मान् योगजन्मफलम्—

अर्थाप्तयर्थ साहसैरिनवतश्च नानास्थानोद्यानयानपर्शतः । यस्यायुष्मान् संभवे संभवेद्वे स्यादायुष्मान्मानवो मानयुक्तः ॥३॥ आयुष्मान् योग में उत्पन्न पुरुष धनोपार्जन के लिये साहस्न करने घाला, अनेक स्थान के बगीचे में जाने चाला, दीर्घायु और मानी होता है ॥ ३॥

# सौभाग्ययोगजन्मफलम्—

ज्ञानी धनी सत्यपरायणः स्यादाचारज्ञीलो बलवान् विवेकी ।
सुश्लाघ्यसोभाग्यविराजमानः सौभाग्यजन्मा हि महाभिमानी ॥४॥
सौभाग्य योग में उत्पन्न मनुष्य ज्ञानी, धनी, सत्यवक्ता, सदाचारी,
बलवान्, विवेकी, सुन्दर सौभाग्य से युक्त श्रीर बड़ा श्रभिमानी
होता है ॥ ४॥

### शाभनयोगजनमफलम्-

सत्वरोतिचतुरः सदुत्तरश्चाकगौरवयुतश्च सन्मितः।
नित्यशोभनिवधानतत्परः शोभनो भवति शोभनोद्भवः॥ ५॥
शोभन योग में उत्पन्न मनुष्य जल्दी उत्तर देने में चतुर, सुन्दर,
गौरवी, सुन्दर बुद्धि वाला, श्रौर प्रतिदिन श्रम्छा काम करने वाला
होता है॥ ४॥

### श्रतिगर्डयोगजन्मफलम्—

सदा मदो यो गलक्क् सरोबो विशालवक्त्राङ्घिरतीव धूर्तः। किलिप्रियो दीर्घहर्गमुष्यः पाखिण्डकः स्यादितगण्डजातः॥६॥ अतिगण्ड योग में उत्पन्न मनुष्य सर्वदा अहङ्कार्द्रयुक्त, कण्ठ रोगी, कोधी, बहुत बड़े हाथ पैर वाला, अतिधूर्त, कगड़ाल, बड़ी ठोड़ी वाला और पाखण्डी होता है॥६॥

# सुकर्मयोगजन्मफलम्--

हृष्टः सदा सर्वकलायवोगाः ससाहसोत्साहसमन्वितश्च ।
परोपकारी सुतरां सुकर्मा भवेत्सुकर्मा परिस्नतिकाले ॥ ७ ॥
सुकर्मा योग में उत्पन्न मनुष्य सदा आनन्द युक्त, सब कलाओं में
कुशल, साहसो, उत्साही, परोपकारी और सुन्दर कर्म करने वाला
होता है ॥ ७ ॥

# धृतियोगजन्मफलम्--

माज्ञो वदान्यः सततं महृष्टः श्रेष्ठः सभायां चपताः सुज्ञीताः।

नयेनयुक्तो नियमेन घृत्या घृत्याह्वये यस्य नरस्य जनम ।। ८ ॥ धृति योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, दाता, सदा आनन्द युक्त, समा में श्रेष्ठ, चश्चल, सुन्दर स्वभाव वाला, नीति नियम और धैर्य से युक्त होता है ॥ ८ ॥

श्रलयोगजनमफलम्--

नरो हरिद्रामयसंयुतश्च सत्कर्मविद्याविनयैर्विरक्तः।

यस्य प्रसृतिर्यदि श्र्लयोगे श्र्लव्यथा तस्य भवेत्कदाचित् ॥ ९ ॥ श्रूल योग में उत्पन्न पुरुष दिरद्ध, रोग युक्त, सुन्दर कर्म, विद्या, विनय इन सबों से रहित झोर कदाचित् श्रूल रोग से पीड़ित होता है ॥६॥ गण्डयोगजन्मफल्म--

धूर्तः सुहत्कार्यपराङ्मुखश्च क्रेशी विशेपात्परुषस्वभावः ।
चेत्संभवे यस्य भवेच गण्डः प्रचण्डकोपः पुरुपः प्रदिष्टः ॥१०॥
गण्ड योग में जिस का जन्म हो वह धूर्त, मित्र कार्य को नहीं करने चाला, क्लेश युक्त, कठोर स्वभाव वाला ग्रीर वड़ा कोधी होता है ॥ १०॥

वृद्धियोगजन्मफलम्--

सुसंग्रहमीतिरतीव दक्षी धनान्वितः स्यात्क्रयविक्रयाभ्याम् । प्रस्तिकाले यदि यस्य दृद्धिभीग्याभिदृद्धिर्नियमेन तस्य ॥११॥ वृद्धि योग में उत्पन्न मनुष्य संग्रह करने में श्रधिक प्रेम रखने वाला, श्रिति चतुर, क्रय विक्रय के द्वारा धनी श्रीर वड़ा कोधी होता है ॥११॥ ध्रुवयोग्जन्मफलम्—

निश्चला हि कमला सदालये संभवेच वदने सरस्वती।
चारकीर्तिरिप चेद्रध्रुवं तदा चेद्रध्रुवो भवति यस्य संभवे ।।१२॥
ध्रुव योग में जिस का जन्म हो उस के गृह में सदा लदमी स्थिर
रहती है, मुख में सरस्वती रहती है, श्रीर निश्चल कीर्ति होती है ॥१२।
व्याघातयोगजनमफलम्

क्र्रोऽल्पर्दाष्टः कृपया विहीनो महाहनुः स्यादपवादवादी ।

श्रसत्यतापीतिरतीव मत्यों व्याघातजातः खलु घातकर्ता ॥१३। व्याघात योग मे जिस का जन्म हो वह कर्, थे ड़ी दृष्टि घाल निर्देयी, बड़ी ठोड़ी वाला, दृसरे का श्रपवाद वोलने वाला (निन्दक श्रसत्य चका श्रीर हिसक होता है ॥ १३॥

### हष्णयोगजनमफलम्-

सुस्तिग्धगात्रः कृतशास्त्रयत्नः सुरक्तभूषावसनानुरक्तः ।

शस्तिकाले यदि हर्षणश्चेत्स मानवो वे रिपुकर्षणाः स्यात् ॥१६
हर्पण योग में उत्पन्न मनुष्य कोमल शरीर घाला, शास्त्र क
श्रभ्यास करने वाला, लाल वस्त्र श्रौर श्रलङ्गरण में प्रेम रखने वाल
तथा शत्रुश्चों का नाश करने वाला होता है ॥ १४ ॥

### वज्रयोगजन्मफलम्-

सुधी: सुवन्धुर्गुणवान्महौजा: सत्यान्वितो रत्नपरीक्षक: स्यात् । चेत्संभवे यस्य च वज्रयोगः सवज्रयुक्तोत्तमभूपणाढ्यः ॥ १५ वज्र योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर वृद्धि बाला, सुन्दर नन्धु वाला गुणवान्, महाबली, सत्यवका, रत्नों की परीज्ञा करने वाला, और हीरायुक्त भूषण धारण करने वाला होता है ॥ १४॥

### सिद्धियोगजन्मफलम्-

उदारचेताश्रतुरः सुज्ञीलः शास्त्रादरः सारविराजमानः।

प्रस्तिकाले यदि यस्य सिद्धिर्भाग्याभिष्टद्धिः सततं हितस्य ॥१६ सिद्धि योग में पैदा होने वाला उदार, चतुर, सुशील, शास्त्र में आदर रखने वाला, तत्त्व को जानने वाला, श्रोर सदा श्रितभाग्यशाली होता है ॥ १६ ॥

# व्यतीपातयोगजन्मफलम्--

खदारबुद्धिः पितृमातृवाक्ये गदार्तमूर्तिश्च कठोरचित्तः । परस्य कार्ये व्यतिपाततुल्यो नरः खलु स्याद्वचितपातजन्मा ॥१७॥ व्यतीपात योग में उत्पन्न पुरुष माता पिता के चचनों में हर्ष

पूर्वक रहने वाला, रोगी, कठोर और दूसरे के कार्य में बाधा डालने वाला होता है ॥ १७ ॥

वरीयान् योगजनमफलम्—

जत्पन्नभोक्ता विनयोपपन्नो द्रव्याल्पता-सद्ययतासमेतः।

सुकर्मसौजन्यतया वरीयान् भवेद्वरीयान् प्रभवे हि यस्य ॥१८॥

वरीयान् योग में उत्पन्न प्राप्त को भोगने वाला, नम्रता युक्त, थोड़ा धन रहने पर भी समीचीन व्यय करने वाला, सुन्दर कर्म और सुज-नता से श्रेष्ठ होता है ॥ १८॥ परिघयोगजन्मफलम्—

असत्यसाक्षीप्रतिभूर्बहूनां व्यक्तात्मकर्मा क्षमया विहीनः।

दक्षोऽरूपभक्षो विजितारिपक्षस्त्वधर्पितो वै परिघोद्भवः स्यात्।।१९॥

परिध योग में उत्पन्न पुरुष असत्य गवाही देने वाला, बहुतों का जमानतदार, अपने कर्म को स्पष्ट करने वाला, त्रमा से रहित, चतुर, श्ररूपभोक्ता, शत्रुश्रों को जीतने घाला श्रीर दुर्घर्ष होता है ॥ १६ ॥

शिवयोगजनमफलम —

सन्मन्त्रशास्त्राभिरतो नितान्तं जितेन्द्रियश्वारुशरीरयिः।

योगः शिवो जन्मनि यस्य जन्तोः सदा शिवं तस्य शिवप्रसादात् ॥२०॥

शिव योग में उत्पन्न मनुष्य मन्द्रशास्त्र का शाता, जितेन्द्रिय, सुन्दर रारीर चाला श्रीर शिव जी की प्रसन्नता से सदा कुशल से युक्त होता है ॥ २० ॥

सिद्धयोगजन्मफलम्-

जितेन्द्रिय: सत्यपरोऽतिगौर: सर्वेषु कार्येष्वतिकाविदश्व ।

भवेत्प्रस्तौ यदि सिद्धियोगः सिद्धचन्ति कार्याणि कृतानि तस्य ॥२१॥

सिद्ध योग में उत्पन्न मनुष्य सत्यवक्ता, श्रत्यन गोर, सव कार्य को जानने घाला और अनेक कार्य को सिद्ध करने घाला होता है॥२१।

साध्ययोग जन्मफलम्-

नूनं विनीतश्रतुरः सुद्वासः स्वकार्यदक्षी जित्रात्रुपक्षः।

सन्मन्त्रविद्याविधिनैव सर्व संसाधयेत्साध्यभवो हि दक्षः ॥ २२ ॥ स्व साध्य योग में उत्पन्न पुरुष नम्र, चतुर, हास्य युक्त, श्रपने कार्य में कुराल, रात्रुश्रों को जीतने वाला, श्रोर मन्त्रविद्या के विधि से सब कार्यसाधन करने वाला होता है ॥ २२ ॥

शुभयोगज्ञःमफलम्—

शुभवचारः शुभवाग्विलासः शुभस्य कर्ता शुभलक्षणश्च । शुभोपदेशं कुरुते नराणां यस्य प्रस्तौ शुभनामयोगः ॥ २३ ॥ शुभ योग में उत्पन्न पुरुष शुभ कार्य करने चाला, सुन्दर घचन बोलने वाला, शुभ लच्चण से युक्त श्रीर मनुष्यों के बोच में सुन्दर उपदेशक होता है ॥ २३ ॥

शुक्लयोग तन्त्रफलम्—

जितेन्द्रियः सत्यवचा महौजा वाग्वाद्संग्रामजयाभ्युपेतः ।

सन्मानशुक्काम्बरधारणेच्छुः शुक्कोद्भवो वै भयसंयुतः स्यात् ॥२४॥

शुक्क योग में उत्पन्न वालक जितेन्द्रिय, सत्याका, महावली, वाद-विवाद श्रीर संश्राम में विजयी, सन्मान श्रीर स्वव्छ वस्त्र धारण की इच्छा रखने वाला, तथा धनी होता है ॥ २४॥

ब्रह्मयोगजन्मकलम्—

विद्याभ्यासे पीतिरत्यन्तचेता नित्यं सत्याचारजाताद्रश्य।

शान्तो दान्तो जायते चारुकर्मा ब्रह्मायोगः संभवे यस्य पुंसः ॥२५॥

ब्रह्म योग में उत्पन्न पुरुष विद्याभ्यास में श्रात्यन्त प्रेम रखने वाला, सहद्य, सत्य श्रीर सदाचार से श्रादर पाने वाला, शान्त, दाता श्रीर सुकार्य करने वाला होता है ॥ २४ ॥

धेन्द्रयोग जनमफलम्-

प्राज्ञो बलीयान् वपुलामलश्रीयुक्तः कफात्मा हि भवेन्महौजाः। निजान्वये वे मनुजो नरेन्द्रस्त्वैन्द्रोद्भवश्रारुतरप्रभावः॥ २६॥ ऐन्द्र योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, बली, श्रिधिक निर्दुष्ट लक्सी वाला, कफी, तेजस्वी श्रीर श्रपने कुल में राजा के समान प्रभाव घाला होता है ॥ २६ ॥

वैधृतियोगजनमफलम्—

चंचलश्र कुटिलः खलमैत्रः शास्त्रभिक्तरिहतो इतचित्तः ।
साध्वसे मनिस तस्य नो धृतिवैधितभिवति यस्य जन्मिन ॥२०॥
वैधृति योग में उत्पन्न होने वाला चञ्चल, चुगलखोर, दुएलोगों
के साथ मित्रता करने वाला, शास्त्र के ऊपर अविश्वास रखने वाला,
हदयग्रस्य और भय की बात से धीरतारिहत होता है ॥ २०॥

श्रथ करणजन्मकलम्— तत्रादौ ववकरणजन्मकलम्—

कामी दयालुर्वलवान् सुशीलो विचक्षणः शीघ्रगतिः सभाग्यः। ववाभिधाने जननं हि यस्य नानाविधा तस्य भवेत्सुसंपत् ॥ १॥ वव करण में उत्पन्न मनुष्य कामी, दयालु, बलचान्, सुशील, पण्डित, जल्दी चलने वाला, भाग्यवान् और सब सम्पत्तियां से युक्त होता है॥ १॥

वालवकरणजन्मकलम्-

शूरतातिविलसद्धलवत्तासंयुतो भवति वारुविलासः । काव्यकृद्धितरणप्रणयश्रेद्धालवेऽयलमतिश्च कलाज्ञः ॥ २ ॥

बालव करण में जिसका जन्म हो वह शर, बली, खुन्दर, विलास करने बाला, कान्य कर्ता, दाता में श्रष्ट, बुद्धिमान् और कलाओं को जानने वाला होता है ॥ २॥

कौलवकरणजन्मफलम्-

कामी प्रगलमोऽभिमतो बहुनां नूनं स्वतन्त्रो बहुमित्रसोख्यः। बलान्वितः कोमलवाग्विलासः श्रेष्ठः कुले कोलवजातजन्मा ॥३॥ कोलघ करण में उत्पन्न पुरुष कामी, ढीठ, सबो का विय, स्वतन्त्र, बहुत मित्रों से युक्त, बलचान, कोमल बोलने वाला छोर श्रेष्ठ कुल मे पैदा हुआ होता है ॥ ३॥

# श्रथ तैतिलकरणजन्मफलम्—

चारुकोमलकलेवरशाली केकिलालसमनाश्च कलाज्ञः ।

वाग्विलासकुशलोऽतिसुशीलस्तैतिले विमल्धीश्चलहक् स्यात् ॥४

तैलिल करण में जन्म हो तो खुन्दर और कोमल दारीर चाला कीड़ा विलास करने में चतुर, कलाओं को जानने चाला, बोलने में क राल, खुशील, निदंष बुद्धि चाला और चञ्चल दिए चाला होता है ॥४ गरकरणजन्मफलम्—

परोपकारे विहितादरश्च विचारसारश्चतुरो जितारिः।

शूरोऽतिघीरः सुतरामुदारी गरे नरश्चारकलेवरश्च ॥ ५ ॥

गर करण में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, विवेकी, चतुर, शतुष्यों को जीतने चाला, ग्रूर, श्रत्यन्त धीर, बड़ा उदार और खुन्दर शरीर वाला होता है ॥ ४॥

विणिजकरणजन्मफलम्—

वालाप्रवीणः सुतरां सहासः पाज्ञो हि सन्मानसमन्वितश्च । प्रसुतिकाले विणिजं हि यस्य वाणिज्यतोर्थागमनं हितस्य ॥६॥

विणज करण में उत्पन्न मनुष्य कलाओं में निपुण, झत्यन्त हॅस-मुख, पण्डित, सम्मान युक्त, और वाणिज्य से धनोपार्जन करने वाला होता है ॥ ६ ॥

विधिकरणजन्मफलम्-

चारुवक्तचपलो बलशाली हेलयासिद्रितारिकुलश्च ।

जायते खलमतिब हुनिद्रा यस्य जन्मसमये खलु भद्रा ॥ ७ ॥

विधि करण में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर मुख वाला, चञ्चल, बली, अनायास रात्रुओं को जीतने वाला, दुष्ट बुद्धि और अधिक सोने वाला होता है ॥ ७ ॥

शकुनिकरण्जन्मफलम्-

पतिसुलालितबुद्धिर्मन्त्रविद्याविधाने गुणगणसम्वेतः सर्वदा सावधानः। नुजनकृतसख्यःसर्वसौभाज्ययुक्तो भवति शकुनिजन्मा शाकुनज्ञानशीलः शकुनि करण में उत्पन्न पुरुष मन्त्रशास्त्र को जानने वाला, गुणो से युक्त, सदा सावधान रहने वाला, बहुत मित्र करने वाला, सब सौभाग्य से युक्त श्रीर शकुनशास्त्र को जानने वाला होता है॥ =॥

# चतुष्पद्करण्जन्मफलम—

नरः सदाचारपराङ्गुखः स्यादसंग्रहः क्षीणक्षरीरयष्टिः।
चतुष्पदे यस्य भवेत्प्रस्तिश्चतुष्पदातसम्बयुतो मनुष्यः ॥ ९ ॥
चतुष्पद करण में उत्पन्न मनुष्य सदाचार से रहित, रुंग्रह से
रहित, दुर्वत श्रीर पश्चिशों से सब प्रकार सुक्षी होता है ॥ ६ ॥

### नागकरणजन्मफलम—

हु:शीलवकचलनो बलवान्खलात्मा कोपानलाहतमितः कलिकृत्कुलोत्थैः। शेहात्कुलक्षयभवादितदीर्घकाले जातो हि नागकरणे रणरङ्गधीरः॥१०॥

नाग करण में उत्पन्न पुरुष दुर्जन, ऋर, चञ्चल, बली, दुए हदय, क्रोध से नए बुद्धि बाला, कुकर्म करने वाला, क्रगड़ाल, द्रोह से कुल का नाश करने वाला और युद्धिय होता है ॥ १०॥

# किस्तुझकरणजन्मफलम्-

धर्मेप्यधर्मे समतामतेः स्यादंगेप्यनंगे विवलत्वग्रुच्चैः।

मैत्र्याममैत्र्यां स्थिरता न किंचित्किस्तुद्दनजातस्य हि मानवस्य ॥११॥

किरतुष्त करण में उत्पन्न मतुष्य धर्म, श्रधमें दोनों में समान बुद्धि वाला, कामी, निर्वल, मित्र श्रीर शत्रु दोनों में श्रस्थिर युद्धि वाला होता है ॥ ११ ॥

### गण्डान्तजन्मफलम्—

पौष्णादिगण्डान्तभवो हि मत्र्यः क्रमेण पित्रोरशुभोऽग्रजस्यः । जातस्य सत्यं विविधे प्रजातः सर्वाभिधातं कुरुते वदन्ति ॥ १ ॥ रेचती ज्ञादि नत्रज्ञों के तीन प्रकार के गण्डान्त (नत्रज्ञ गण्डान्त, तिथि गण्डान्त और लग्न गण्डान्त) में जिस का जन्म हो, घह क्रम से पिता, माता और ज्येष्ठ भ्राता का नाश करता है—श्रथीत् नक्षत्र

गण्डान्त में पिता, तिथि गण्डान्त में माता श्रीर लग्न गण्डान्त में भाता का नारा करता है।

यदि तीनों गण्डान्त में जन्म हो तो कुल का नाश करता है ॥१२।॥
अथ गण्जन्मफलम्-तत्रादी देवगण्जन्मफलम्—

मुख्यरश्च सरलोक्तिमतिः स्यादल्पभोजनकरो हि नरश्च।

जायते सुरगणेन्यगुणज्ञः सुज्ञवर्णितगुणो द्रविणाढ्यः ॥ १ ॥

देव गण में उत्पन्न मगुष्य सुन्दर स्वर वाला, कोमल वक्ता, स्वच्छा बुद्धि, थोड़ा भोजन करने वाला, श्रति गुणश्राही, गुणी श्रीर धनी होता है ॥ १ ॥

### मनुष्यगणजन्मफलम्-

देवाद्विजर्चाभिरतोभिमानी धनी दयालुर्बलवानकलाजः।

पाइ: सुकान्ति: सुखदो बहूनां मत्यों भवेन्मत्यागो प्रसूतः ॥२॥ मनुष्य गण में उत्पन्न देवता और ब्राह्मण का भक्त, द्यमिमानी, धनी, दयालु, बली, कलाओं को जानने चाला, पण्डित, सुन्दर तथा। बहुतों को सुख देने वाला होता है॥ २॥

राजसगण्जन्मफलम्-

अनल्तजल्पश्च कठोरचित्तः स्यात्साहसी क्रोधपरोद्धतश्च ।
दुःशीलवृत्तः कलिकृद्दलीयान् रक्षोगणोत्पन्ननरो विरोधी ॥ ३ ॥
राजस गण में उत्पन्न मनुष्य बहुत बोलने वाला, कठोर चित्ता
वाला, साहसी, क्रोधी, उद्धत, बुरे स्वभाव वाला, भगड़ाल, बली और
सोगों का विरोधी होता है ॥ ३ ॥

श्रथ लग्नफलम्, तत्रादी मैपलग्नजन्मफलम्— चण्डाभिमानी गुणवान् सक्रीपः सुहृद्विरोधी च सखा परेषाम्। पराक्रममाप्तयशोविशेषो मेषोदये यः पुरुषोऽतिरोषः॥ १॥

मेष लग्न में उत्पन्न मनुष्य बढ़ा श्रिमानी, गुणी, कोघी, श्रपने मित्रों का विरोधी, दूसरे का स्वयं मित्र श्रीर श्रपने पराक्रम से यदा पाने वाला होता है ॥ १ ॥

### श्रथ वृष्तग्रजनमफलम्-

गुणाग्रणी स्याद द्रविणेन पूर्णी भक्ती गुरूणां हि स्णिपियश्च । धोरश्च श्र्रः पियवाक् प्रशान्तः स्यात्पृष्ठषो यस्य द्रषे विलग्ने ॥२॥ वृष लग्न में उत्पन्न पुरुष गुणीजनों में श्रेष्ठ, धन से युक्त, गुरूजनों का भक्त, युद्ध में प्रेम रखने चाला, धीर, श्रूर, विय बोलने वाला श्रीर द्यान्त होता है॥ २॥

### मिधुनलग्नजन्मफलम् —

भोगी वदान्यो बहुपुत्रमित्रः सुगृहमन्त्रः सधनः सुग्रीतः ।
तस्य स्थितिः स्यान्तृपसित्रधाने लग्ने भवेद्दे मिथुनाभिधाने ॥३॥
मिथुन लग्न में जिस का जन्म हो वह भोगी, दाता, बहुत पुत्र मित्र
बाला, मनस्वी, धनी, सुन्दर स्वभाव वाला, श्रीर राजा के समीप रहने
बाला होता है ॥ ३॥

### कर्कलग्नजन्मफलम्-

मिष्टान्नभुक् साधुरतो विनीतो विलोमबुद्धिर्जलकेलिशीलः ।
पकुष्टसारोऽतितरामुदारो लग्ने कुलीरे हि नरो भवेद्यः ॥ ४ ॥
कर्क लग्न में जिस का जन्म हो वह मिष्टान्न भोजन करने वाला, साधुश्रों में निरत, नम्न, चश्चल बुद्धि वाला, जल में खेल करने वाला, तत्त्व को श्रहण करने वाला श्रीर श्रति उदार होता है ॥ ४ ॥

# सिंहलग्नजातफलम्—

कृशोदरश्राम्पराक्रमश्र भोगी भवेदरपसुतोरपभक्षः। सञ्जातबुद्धिर्मनुजोभिमाने पञ्जानने सञ्जनने विलग्ने॥ ५॥

जिस का जन्म सिंह लग्न में हो वह दुर्बल कमर वाला, सुन्दर पराकमी, भोगी, थोड़े पुत्र वाला, थोड़ा भोजन करने वाला श्रीर श्रभिमान युक्त बुद्धि वाला होता है॥ ४॥

कन्यालग्नजातकलम्-

कामक्रीडासद्गुणज्ञानसत्त्वकोशल्याचैः संयुतः सुपसन्नः।

लग्नं कन्या यस्य जन्यां जघन्यां कन्यां क्षीराब्धेरवाप्नोति नित्यम् ॥६ जिस का कन्या लग्न में जत्म हो चह कामी, गुणी, ज्ञानी, कार्यो में कुशल, प्रसन्न श्रीर नित्य लदमी युत होता है ॥ ६ ॥

तुलालयजातफलम्—

गुणाधिकत्वाद् द्रविणोपल्बिधविणिज्यकर्मण्यतिनैपुणत्वम् । पद्मालया तिनलये न लोला लग्नं तुला चेत्स कुलावतंसः ॥७॥ तुला लग्न में उत्पन्न मनुष्य गुणों के बाहुत्य से द्रव्य लाभ करने बाला, बाणिज्य में अति कुशल, स्थिर लक्ष्मी वाला और कुल में भूषण होता है ॥ ७॥

चृश्चिकलग्रजातफलम्—

शूरो नरोऽत्यन्तविचारसारोऽनवद्यविद्याधिकतासमेतः।
प्रस्तिकाले किल लग्नशाली भवेदिलस्तस्य किलः सदैव ॥८॥
वृद्धिक लग्न में उत्पन्न मनुष्य शूर, श्रत्यन्त विचारी, निर्दुष्ट पिद्या से युक्त श्रोर भगड़ा में सदा फॅसा रहता है ॥ ८॥

धनुर्लग्नजातफलम्— भाज्ञश्च राज्ञः परिसेवनज्ञः सत्यमतिज्ञः सुतरां मनोज्ञः।

मुज्ञः कलाज्ञश्च धनुविधिज्ञश्चेन्तुर्धनुर्यस्य जनुस्तनुः स्यात् ॥६॥ धनु लग्न मं उत्पन्न पुरुष पण्डित, राजसेवा को जानने वाला, दृढ संकल्प वाला, श्रति सुन्दर, ज्ञानी, कलाश्चों को जानने वाला श्रीर धनुर्विद्या को जानने वाला होता है॥६॥

मकरखग्नजातफलम् —
कठिनमूर्तिरतीव शढः पुमान्निजमनीगतकृद्ध बहुसन्तिः ।
सुचतुरोऽपि च लुब्धतरो वरो यदि नरो मकरोदयसम्भवः ॥१०॥
मकर लग्न में पैदा हुन्ना मनुष्य कुरूप, धूर्त, मनमानी कार्य करने
वाला, बहुत सन्तित वाला, बड़ा चतुर'न्त्रीर त्रात्यन्त लोभी होता है १०

कुम्मलग्नजातफलम्— लोलस्वान्तोऽत्यन्तसङ्घातकामश्चंचदेहः स्नेहकुन्मित्रवर्गे। सस्यारमभः सम्भवैर्युक्सदम्भश्चेत्स्यात्क्रममे सम्भवो यस्य लग्ने ॥११॥

कुम्भ लग्न में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल चित्त वाला, अति कामी, सुन्दर देह चाला, मित्रों से स्नेह करने वाला, वान्यों का उपार्जन करने वाला और आडम्बरी होता है।। ११॥

मीनलयजातफलम्—

दक्षोऽल्पभक्षोऽल्पमनोभवश्च सद्रत्नहेमा चपलोऽतिधूर्तः ।
स्यात्रा च नानारचनाविधाने मीनाभिधाने जनने विलग्ने ॥१२॥
मीन लग्न में उत्पन्न मनुष्य चतुर, थोड़ा भोजन करने वाला, श्रल्प
कामी, रत्न-सुवर्ण से युक्त, चश्चल, धूर्त श्रीर श्रनेक चीजों को बनाने
वाला होता है ॥ १२ ॥

श्रय पूर्वोक्तफलतारतम्यमाह—

भवेदलं लग्नवलं यथोक्तं विलग्नकाले मबले मस्तौ । तिस्मिन्बलोने यदि वा विलग्ने युक्तेक्षिते क्र्रवगस्तथाल्पम्॥१३॥ श्रगर लग्न चलो हो तो पूर्वोक्त फल पूर्ण श्रीर निर्वल होतो पूर्वीक फल श्रहप देता है ॥ १३॥

पूर्वोक्तसंवत्सरादिकत्तप्रातिसमयमाह—
उक्तानि संवत्सरपूर्वकाणां फलानि तत्प्राप्तिरिति प्रकल्या।
मांवत्सरं सावनवर्षपस्य पाकेऽयनर्तुपभवं खरांशोः ॥ १४ ॥
मासांद्भवं मासपतेस्तथेन्द्रोर्गणोडपक्षपभवं च यत्स्यात्।
तिथिपभूतं करणोद्भवं च चन्द्रान्तरेऽर्कस्य दशाविभागे ॥१५॥
वारोद्भवं वार्विभोर्विचिन्त्यं योगोत्थिमिन्द्रर्कवलान्वितस्य।
लग्नोद्भवं लग्नपतेर्द्शायां द्रग्भावपुम्राशिजमेव मृह्यम् ॥ १६ ॥

पूर्वीक्त संवत्सर ग्रादि फलप्राप्ति का समय इस तरह कल्पना अ. करना चाहिए। जैसे सावन चर्पपित की दशामें संवत्सर फल की ग्रीर सूर्यदशा में अयनफल, ऋतुफल की प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ मासपित की दशा में मासफल की प्राप्ति, चन्द्रमा की दशा में गणफल, नलबफल. पत्रफल, सूर्य की महाद्शा के मध्य चन्द्रान्तर्द्श में तिथि फल, करण फल, बारेश की दशा में वारफल, रिव, चन् दोनों में जो बलवान हो उस की दशा में योगफल, लग्नस्वामी क दशा में लग्न फल, भाव स्वामी की दशा में भाग फल श्रीर राशीश की दशा में राशि फल की प्राति होती है ॥ १४-१६॥

### डिभाष्यचक्रम्—

डिम्माख्यचक्रे रिवभाच भानां त्रयं न्यसेन्सूर्धिन मुखे त्रयं च । द्वे स्कन्धयोर्द्वे मुजयोर्द्वयं च पाणिद्वये वक्षित पञ्च भानि ॥ १॥ नामौ च लिङ्गे च तथेकमेकं दे जानुनोः पाद्युगे भपट्कम् । पुंसां सदा च परिकल्पनोयं मुनिगवर्थैः फलमुक्तमत्र ॥ २॥

रिव जिस नज्ञ में वर्तमान हो उस से ३ नज्ञ शिर में, ३ नज्ञ मुख में, २ नज्ञ दोनों कन्धां में, २ नज्ञ दोनों भुजाओं में, २ नज्ञ दोनों हाथों में ४ नज्ञ वज्ञःस्थल में, १ नज्ञ नाभि मे, १ नज्ञ लिङ्ग में, २ नज्ञ दोनों हाथों में ४ नज्ञ वज्ञःस्थल में, १ नज्ञ नाभि मे, १ नज्ञ लिङ्ग में, २ नज्ञ दोनों जङ्गा में और ६ नज्ञ दोनों पैरों में स्थापन कर नराकार डिम्म चक्र वनाने से जिस छड़ में जन्म नज्ञ पड़े उस का फल वद्यमाण रीति से समके ॥ १-४॥

डिआख्यचके मस्तकनकत्रफलमाह— सद्रवचामीकरचारुवस्त्र विचित्रबालव्यजनातपत्रैः। विराजमानो मनुजो नितान्तं मौलिस्थले भं नलिनिप्रभौश्चेत्॥

डिम्भचक्र के मस्तक में जन्म नवत्र पड़े तो रत, सुवर्ण, सुन्दर चस्त्र, चिचित्र चामर छत्र आदि राजचिह्नों से विराजमान होता है ॥३॥

# मुखनचत्रफलम्—

मिष्टाशनानां शयनासनानां भोका च वक्ता सततं प्रसन्नः। स्मिताननो ना वदनानुयातं भानोभवेद्भं जनने हि यस्य।। ४॥ यदि मुख में जन्म नच्चत्र पङ्गे तो मिष्टाझ भोजन करने वाला, सुन्दरः

राय्या पर सोने वाला और हसमुख होता है॥ ७॥

### स्कन्धनन्तत्रफलम्-

वृषांत्रको वंत्रविभूषणश्च महोत्सवार्थ प्रथितः प्रतापी । नरोऽतिशूरोऽतितराम्रदारो दिवाकरोड्डस्थितमंसके चेत् ॥ ५॥

यि स्कन्ध में जन्म नज्ञ पड़े तो ऊँचा कन्धा वाला, कुल में प्रधान, उत्सव करने से विख्यात, प्रतापी, शूर श्रीर उदार होता है ॥४॥

भुजनजनकलम्—
त्यक्तस्वदेशः पुरुषो विशेषाद्गगर्वोद्धतः शौर्ययुतो नितान्तम् ।
विदेशवासाप्तमहत्प्रतिष्ठो मात्ण्डमं बाहुगतं प्रस्तौ ॥ ६॥

यदि भुज में जन्म नक्तत्र पड़े तो विदेश में रहने वाला, वहुत गौरवी, पराक्रमी और विदेशवास से विशेष प्रतिष्ठा पाने वाला होता है॥ ६॥

पाणिनचत्रफलम्—

वदान्यतासद्भगुणवर्जितश्च पण्यादिरत्नादिपरीक्षकश्च । सत्यानृताभ्यां सहितो हि मत्यों दिवामणेभे यदि पाणिसंस्थम् ॥७॥

यदि हाथ में जन्म नदात्र पड़े तो दान श्रीर गुण से होन, बाजार में रत की परीवा करने वाला तथा सत्य मिथ्या दोनों से युक्त होता है ॥ ७॥

वज्ञःस्थलनज्ञफलम् —

भूपालतुल्यः स्वकुले सुशीलो वालो विशालोत्तमकीर्तिशाली। शास्त्रे प्रवीणः परिस्तृतिकाले वसस्थले नेव्निलिनीशभं स्यात्।। ८॥ यदि वन्नःस्थल में जन्म नन्तत्र पड़े ते। अपने कुल में राजा के समान, सुशील, बड़े उत्तम यश वाला और शास्त्रमें प्रवीण होता है॥ । ।

नाभिनचत्रफलम्— क्षमासमेतो रणकर्मभीरुः कलाकलापाकलनैकशीलः। धर्मप्रवृत्तिः सुतरासुदारो नाभीसरोजेम्बुजबन्धुताराः॥ ९॥

यदि नामि में जन्म नज्ञ पड़े ते। जमा शील, रण मे डरपेक, कलाओं में कुशल, धर्मचुद्धि श्रीर श्रत्यन्त उदार है।ता है ॥ ६॥

### लिङ्गनच त्रफलम्—

र्पंघुयमें जिज्ञतसाधुकर्मा सङ्गीतनृत्याभिरुचि: कलाजः । गन्मकाले निलनीशम स्याद्गुद्यस्थले सोऽतुलकीर्तियुक्तः ॥१०॥ यदि लिङ्ग में जन्म नद्यत्र पड़े ते। कामी, सत्कर्म से हीन, नृत्य गीत दे का स्नेही, कलाओं में कुशल श्रीए विशेष यशस्वी होता है ॥१०॥ जानुस्थनस्वत्रफलम्—

नादेशानेकथा सम्प्रचार: फर्योत्साहश्रञ्चल: क्षामगात्र:। गित्यी: सत्यहीनश्र नृनं जानुस्थाने भानुभं जन्मिन स्यात्।।११।। यदि जङ्घा में जन्म नत्तत्र पड़े तो अनेक देश में घूमने वाला, गों को करने मे उत्साह युक्त, चश्चल, दुर्वल शरीर चाला,धूर्त मिध्या चोलने वाला होता है॥ ११॥

पाद्स्थनत्त्राफलम्-

विक्रयायां निरतोलपवर्षः शत्रुजिसतः सेवनकर्षकर्ता । त यदि स्यादगिवन्दवन्धोः पादारिवन्दे च नरस्य स्तौ ॥१२॥ यदि पैर भें जन्म नवत्र पड़े तो खेतो करने में निरत, थोड़ा धर्म र करने वाला, शत्रु रहित और नौकरो करने वाला होता है ॥१२॥

जन्मलग्नाद् हम्बदोर्घाङ्गणनमाह—

ग पीनतृषाजघटा मिथुनधनुः कर्किमृगाश्च समाः ।

वककन्यामृगपतिविधाजा दीर्घाः समारूपाताः ॥ १ ॥

मर्लमादगण्यैः शीर्षप्रभृतीनि शरीराधि ।

शानि विजायन्ते म्थितगगनचरैश्चेव तुरुपानि ॥ २ ॥

मीन, ग्रुष, मेष, कुम्म, ये चार राशियाँ हरव, मिथुन, धनु, कर्क, र ये चार राशियाँ सम (मध्यम) श्रीर वृश्चिक, कन्या, सिंह, । ये चार राशियाँ दोर्घ संज्ञक हैं। लग्न राशि को शिर इत्यादि में पन कम से एक नराकार चक्र वनावे, उस में हस्वादि राशियाँ पर एहं उस श्रद्ध को स्व, मध्य या दोर्घ कहना चाहिये ॥१-२॥

द्वाद्शभावानां न्यासक्तममाह— भिनद्वादशधा विधाय विलसचक्रं च तत्र न्यसेत् लग्नाद्वद्वादश राशयोतिविश्वदा वामाङ्गमार्गक्रमात्। अङ्कर्यास्तत्र नभश्वरा स्फुटतरा राशो च यत्र स्थिता-

स्तेभ्यः साधुफलं त्वसाधु सुधिया बाच्यं हि होरागमात् ॥ १ ॥ पहले द्वादशिवभागातमक एक कुण्डली बना कर उस के प्रथम भाग में लग्न राशि लिख कर वायं कम से बारह राशियों का रथापन करे। अब जो श्रह जिस राशि में वैठा हो उस में उस की लिख कर आगे कथित राति से शुभ या अशुभ फल कहना चाहिए॥ १॥

तनुभावे कि विचारगीयम्-

ख्पं तथा वर्णविनिर्णयश्च चिह्नानि जातिर्वयसः प्रमाणम् । सुखानि दुःखान्यपि साइसं च लग्ने विलोक्यं खलु सर्वमेतत् ॥२। रूप, वर्ण, चिह्न, जाति, चय का प्रमाण, सुख, दुःख, साहस्त इन सर्वो का लग्न से विचार करना चाहिए॥२॥

तनुभाषफलनिर्णयः—

विलोकिते सर्वयगैर्विलग्ने लीलाविलासै: सहितो बलीयान् । कूले नृपालो विपुलायुरेव भयेन युक्तोऽरिकुलस्य हन्ता ॥ ३ ॥

यदि लग्न स्थान सब ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो तो मनुष्य हास्य विनोद से युक्त, बलवान् कुल में श्रेष्ट, दीर्घायु, मययुक्त श्रीर शतुश्रों का नाश करने वाला होता है ॥ ३॥

धनिक-दरिद्योगाः-

सोम्यास्त्रयो लग्नगता यदि स्युः क्विन्ति जातं नृपति विनीतम् । पापास्त्रयो दुःखदरिप्रशोकेर्युतं नितान्तं बहुभक्षकं च ॥ ४ ॥

यदि लग्न स्थान में तीम शुमग्रह बैठे हों तो जातक राजा श्रीर नम्र होता है। यदि लग्न रथान में तीन पापपह बैठे हों तो दुःखी दिख, शोक शुक्त श्रीर शिक्षक भोजन करने वाला होता है ॥ ४॥

#### श्रेष्ठयोगः---

लग्नद्यूनषडष्टकेऽपि च शुभाः पापैर्न युक्तेक्षिता-मन्त्री दण्डपतिः क्षितेर्घपतिः स्त्रीणां बहूनां पतिः । दीर्घायुर्गदवजितो गतभयः सौन्दर्यसौख्यान्वितः सच्छीलो यवनेश्वरैर्निगदितो मर्त्यः पसन्नः सदा ॥ ५ ॥

यदि शुभग्रह लग्न स्थान से ६,७ ८ इन तीनों स्थानो में हों श्रीर पापग्रह से युत दृष्ट नहीं हों तो राजा, न्यायाधीश या मन्त्री होकर खहुत श्री वाला, दोर्घायु, रोगरहित, सुन्दर, सुखो, सुन्दर स्वभाव वाला स्त्रीर प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥

त्रथार्काद्मग्रहाणान्तु गुणवर्णविनिर्णयः । त्राकारोऽपि शरीरस्य मोच्यते ग्रुनिसम्मतः ॥ ६॥

आगे सूर्य श्रादि शहों के गुण, वर्ण और शरीर का श्राकार मुनि-अन्तानुसार कहते हैं ॥ ६ ॥

#### ' सूर्यस्व**रूपम्**—

श्रूरो गभोरश्रतुरः सुरूपः श्यामारुणश्चारपककुन्तलश्च । सुरुत्तगात्रो मधुपिंगनेत्रो मित्रो हि पित्तास्थ्यधिको न तुङ्गः ॥७॥

सूर्य—ग्रूर, गंभोर, चतुर, सुन्दर, श्याम लेकर रक्त वर्ण, थोड़े केश वाला, चतुरस्नाकृति का शरीर, मधु के तुरुय पिली दृष्टि, पित्त-अकृति, श्रस्थि में बल वाला और छोटा कद वाला है॥ ७॥

#### चन्द्रस्वरूपम्---

सद्वाग्विलासोऽमल्घोः सुकायो रक्ताधिकः कुञ्चितकुष्णकेशः। कफानिलात्माम्बुजपत्रनेत्रो नक्षत्रनाथः सुभगोतिगौरः॥ ८॥

चन्द्रमा—समीचीन बोलने वाला, निर्मल बुद्धि, सुन्दर शरीर -चाला, रक्ताधिक, देढ़े काले केश वाला, कफ वायु प्रकृति, कमलपत्र के समान नेत्र वाला , सुभग और अतिगौर है।। 🖘 ॥

भोमस्वरूपम्— गसारो रक्तगौरोत्युदारो हिंस्नः शूरः पैत्तिकस्तामसम्ब। े चण्डः पिङ्गाक्षो युवाऽखर्वगर्वः खर्वश्चोर्वी सुनुरन्निमभः स्पात्।।९।। मङ्गल-मज्जा में बल वाला, रक लेकर गौर वर्ण, उदार, हिंसक, श्रर, पित्त प्रकृति, तमागुण युक्त, भयङ्कर, पीले नेत्र वाला, युवा, वड़ा गौरवी, छोटा कद चाला और अग्नि के समान कान्ति वाला है ॥ ६ ॥

वुधस्वरूपम्-

श्यामः शिरालश्च कलाविधिज्ञः कुत्रुहली कोमलवाक्त्रिदोषी । रजोधिको मध्यमरूपष्ट्वस्यादाताम्रनेत्रो द्विजराजपुत्रः ॥ १० ॥

बुध—श्याम, नस में बल वाला, कलात्रों का ज्ञाता, उत्कण्ठित, प्रिय बोलने चाला. कफ चात पित्त प्रकृति वाला, रजोगुण युक्त, मध्यम रूप वाला और ताम्र वर्ण के नेत्र वाला है ॥ १०॥

गुरुस्वरूपम्--

दीर्घाकारश्चारचामीकराभो मज्जासारः सुस्वरो दारबुद्धिः। दशःपिङ्गाशःकफी चातिमांसः पाज्ञः सुज्ञैः कीर्तितो जीवसंज्ञः॥११॥ बृहस्पति—लम्बा दारीर घाला, सोने के समान गौर घर्ण, मज्जा में बल वाला, सुन्दर स्वर वाला, उदार बुद्धि, चतुर, पिलो श्रॉख ' वाला, कफी, श्रधिक मांस वाला श्रीर विद्वान् है ॥ ११ ॥

भृगुस्बरूपम— सजलजलद नीलः श्लेष्मलश्चानिलात्मा कुवलयदलनेत्रोवक्रनीलालकश्च। सुसरलभ्रज्शाली राजसश्चातिकामी

मद्युतगजगामी भार्गवः शुक्रसारः ॥ १२ ॥

शुक-जल युक्त भेघ के समान वर्ण वाला, कफ वात प्रकृति, कम-लपत्र के समान नेत्र वाला, काले कुटिल केरा वाला, सुन्दर भुजा वाला, रज़ोगुण शुक्त, काम पीडित श्रीर मद् युक्त हस्ती के समान ी गति चाला है ॥ १२॥

शनिस्वरूपम्-

श्यामलोतिमलिश्च शिरालः सालसश्च जटिलः कुशदीर्घः।

स्थूलदन्तनखिष्कृलनेत्रयुक्छनिश्च खलतानिलकोपः ॥ १३ ॥

शनि—काला, मिलन हृदय वाला, नस युक्त शरीर, आलसी, जटा युक्त, दुर्बल तथा २ लम्बे शरीर वाला, मोटे दॉत और नख वाला, दुष्टता युक्त, कोधी और वायु प्रकृति वाला है ॥ १३॥

प्रहाणां स्वरूपप्रयोजनमाह-

लग्नस्य नन्दांशपेतर्हि मूर्त्या मूर्तिः समाना बलशालिनो वा । स्यादिन्दुनन्दांशपतेस्तु वर्णः परं विधार्याः कुलजातिदेशाः ॥१४॥

लग्न में जो नवांदा हो उस के स्वामी के सहरा श्राकार श्रीर चन्द्रमा जिस गिंदा के नवांदा में हो उस के पित तुल्य जातक का वर्ण कहना चाहिए। किन्तु श्रसमञ्जस होने पर कुल, जाति देश के श्रतुसार श्राकृति श्रीर वर्ण कहना चाहिए श्रथीत् जिस कुल, जाति या देश में काले ही सब होते है वहाँ पर की कुणडली में यदि लग्न-नवांश पित गुरु हो तथापि काले ही कहना चाहिए॥ १४॥

## सत्वादिगुण्ज्ञानमाह—

सत्त्वं भवेयुः शशिसूर्यजीवास्तमो यमारौ च रजो अशुक्रौ । त्रिंशछवे यस्य गतो दिनेशो वाच्यो गुणस्तस्य खगस्य नूनम् ॥१५॥

चन्द्रमा, सूर्य, गुरु सत्वगुणी, मङ्गल, दानि तमोगुणी श्रीर बुघ, ' शुक्त रजोगणी हैं। सूर्य जिसके त्रिशांश में वैंठा हो तदनुसार जातक का गुण कहना चाहिए॥ १४॥

श्रद्धे द्रेष्काणवरोन राशिविन्यासमाह— शिरोक्षिणी कर्मनसा कपाली हनुर्भुखं च प्रथमे हकाणे। कण्ठांसदोदंण्डककुक्षिवक्षः क्रोडं च नाभिस्त्रिलवे द्वितीये।। १६।। विस्तिस्ततो लिङ्गगुदे तथाण्डावृरू च जान् चरणो तृतीये। क्रमेण लग्नात्परपूर्वषट्के वामं तथा दक्षिणमङ्गमत्र।। १७॥

लग्न में प्रथम दे काण का उदय हो तो लग्न को शिर में, द्वितीय, दादश भाव को नेत्र में, तृतीय, एकादश भाव को कान में, चतुर्थ, दशम भाव को नाक में, पश्चम, नवम भाव को गाल में, षष्ठ, अप्रम,

भाव के। हुनु में श्रीर सप्तम भाव को मुख में स्थापन करे।। यदि लग्न में द्वितीय द्वेष्काण का उदय है। ते। लग्न के। कण्ठ में, द्वितीय, द्वादश भावका कन्धे में, तृतीय, एकादश भाव का भुजाओं में, चतुर्थ, दशम भाव के। पार्श्व मे, पश्चम, नवम भाव के। छाती में, षष्ट, अ इम भाव का पेट में और सप्तम भाव को नाभि में स्थापन करे।

यदि लग्न में तृतीय द्वेष्काण का उदय हो तो लग्न को पेडू में, द्वितीय, हाद्दा को लिङ्ग में, तृतीय, एकाद्दा भाव को अएडकोदा में, चर्थ, दशम भाव को ऊरू में, पश्चम, नवम भाव को ठेहुनों में, पछ, श्रप्त भाव को जहा में श्रीर सप्तम भाव को वाम पैर मे स्थापन करे। इस तरह लग्न से पीछे के छै राशियों का वाम और आगे के छै राशियों का दिल्ल अङ्ग में स्थापन करना चाहिए ॥ १६-१७॥

#### प्रथमद्रेष्काणचक्रम्।



द्वितीयद्वेष्काणचक्रम् ।

तृतीयद्वेष्काणचक्रम् ।

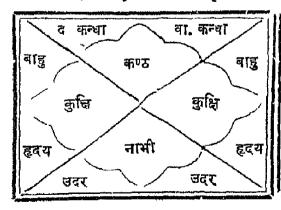

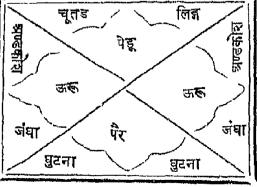

# अङ्गेषु वरामराकादिशानम्—

मत्स्यं तिलं लक्ष्म बलानुसारं कुर्वन्ति सौम्या त्रणमत्र पापाः । स्वांशस्वभागस्थिरगारच लक्ष्मयुक्तिक्षिताः सौम्यनभश्चरेन्द्रैः॥१८॥

जिस देष्काण में जन्म हो उस के अनुसार चक्र बना कर देखे, जिस अङ्ग में शुभ शह पड़े उस अङ्ग में मस्सा, तिल या लहसन होता है। इसी तरह जिस अङ्ग में पापशह पड़े उस अङ्ग में वण होता है।

यदि पापग्रह श्रपने नवांश या देष्काण में होकर स्थिर राशि में हो श्रीर श्रमग्रह से युत दए हो तो पूर्वोक्त व्रण के स्थान में चिद्ध मात्र कहना चाहिए ॥ १८ ॥

#### वराकारणमाह—

रवेर्त्रणः काष्ट्रचतुष्पदोत्थः शृङ्गचम्बुवारिमभवः शशाङ्कात् । कुजादिपाग्नयस्त्रकृतरच चान्द्रेभौमः शनेरचापि मरुद्रदषद्भचाम्॥१९॥

पूर्वीक्त जल कारक रिव हो तो काष्ट्र या चतुष्पद के आधात से, चन्द्रमा हो तो श्रङ्ग वाले पशु या जलवर के आधात से, मङ्गल हो तो विव, अक्षि या शास्त्र से दुध हो तो मिट्टी के आधात से और शनि हो तो वायु या पत्थल के आधात से अल कहना चाहिए ॥ १६॥

## वण्निश्चयज्ञानम्—

कुटर्याद्वयां क्र्रांखगो रिपुस्थो युक्तः शुभैर्त्वक्ष्म तिलं च दृष्टः। यहत्रयं यत्र बुधान्वितं स्यात्तत्र व्राणोऽङ्गे खन्तु राशितुल्ये॥ २०॥

लग्न से षष्ठ स्थान में पाप ग्रह बैठा हो तो व्रण करता है। यदि षष्ठ स्थान में स्थित पाप ग्रह शुभ ग्रह से युत या दृए हो तो लहसन या तिल करता है। जिस श्रङ्ग में बुध से युत तोन पाप ग्रह बैठा हो चहां श्रवश्य व्रण कहना चाहिए ॥ २०॥

## म्बबाहुबलभाग्ययोग—

मेषे शशाङ्के कलशे श्रनिश्चेद्भानुर्धनुस्थश्च सृगुर्मगस्थः। तातस्य वित्तं न कदापि श्रुङ्के स्ववाहुवीर्येण नरी वरेण्यः ॥२१॥ जिस के जन्म समय में मेष राशि में चनद्रमा, कुम्भ में शनि, धनु श्रीति और मकर में शुक्र हो तो वह पिता की सम्पत्ति को कभी नहीं भीगता है, किन्तु अपने वहु बल से श्रेष्ठ होता है ॥ २१ ॥ दिस्योगः—

चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति पापा वित्तस्थिताश्चापि च पापखेटाः । नरो दरिद्रोऽतितरां निरुक्तो भयङ्करश्चात्मकुलोद्दभवानाम् ॥२२॥

जिस के चारों केन्द्र और द्वितीय स्थान में पाप यह हों तो वह अत्यन्त दरिद्र तथा अपने कुल के लोगों को कष्ट देने वाला होता है ॥२२॥ राजसबुद्धियोगः—

सुतस्थितो वा यदि मूर्तिवर्ती बृहस्पती राज्यगतः शशाङ्कः । नरस्तपस्वी विजितेन्द्रियश्च स्यादाजसीगुद्धिवराजमानः ॥ २३॥

जिस के पञ्चम भाव या लग्न में बृहस्पति बैठा हो श्रीर दशम में चन्द्रमा हो तो वह तपस्वी, जितेन्द्रिय तथा राजसी बुद्धि से युक्त होता है।। २३।।

धनिकत्वयोगः-

कन्यायां च तुलाधरे सुरगुरुमेंचे हुवे वा अगुः / सौम्यो हिश्वकराशिगः शुभवगैर्देष्टः कुलश्रेष्ठताम् । नूनं याति नरो विचारचतुरोऽण्योदार्यजातादरो

नित्यानन्दभरो गुणैर्वरतरो निष्ठापरो विचवान् ॥ २४ ॥

जिस मनुष्य के जन्म समय में कन्या या तला में बृहस्पति, मेष या चृष में शुक्र, वृश्चिक में बुध हो कर शुभ श्रह से युत हुए हो तो चह कुल में श्रेष्ठ, विवेकी, उदारता से लोक में श्रादर पाने वाला, तित्य श्रातन्द से युक्त, गुणों से श्रेष्ठ, नैष्ठिक श्रोर धनी होता है ॥ २४॥ चौर्ययोगः—

बूष्टे ससौरी भवतो बुधारी नरो भवेचीर्यपरी नितान्तम्। विकर्मसामध्यविधेविशेषात्पराङ्घिपाणीन्कुगुणी छिनत्ति ॥ २५॥ जिस के षष्ट भाव में स्थित होकर बुध, मङ्गल, शनि के साथ हो तो वह चोरी करने वाला, श्रपने सामर्थ्य से दूसरों के हाथ-पैर काटने वाला होता है ॥ २४॥

पस्तिकाले किल यस्य जन्तोः कर्केऽर्कजश्चेन्मकरे महीजः।

चै।र्पप्रसङ्गोद्भवचण्डदण्डाच्छाखादिखण्डानि भवन्ति नूनम् ॥२६॥

जिस के जन्म काल में शिन कर्क में श्रीर मङ्गल मकर में हो तो वह चोरी के अपराध में बड़े भारी दण्ड पाकर हाथ पैर से खण्डित होता है ॥ २६ ॥

## वज्रेश मृत्युयोगः—

कुम्मे च मीने मिथुनाभिधाने शरासने स्युर्येदि पापखेटा:।

कुचेष्टितः स्यात्पुरुषो नितान्तं वज्रेण नूनं निधनं हि तस्य ॥२७॥

यदि पापग्रह कुम्भ, मीन, मिथुन, घतु इन स्थानों में हों तो वह कुकर्मी श्रौर विजुली के श्राघात से मरता है ॥ २७ ॥

## श्रनेकतीर्थकृद्योगः—

यस्य प्रस्तौ खलु नैधनस्थः सौम्यग्रहः सौम्यनिरीक्षितश्च । तीर्थान्यनेकानि भवन्ति तस्य नरस्य सम्यङ्मतिसंयुतश्च ॥२८॥

जिस के जन्म काल में ग्रुभ ग्रह से युत हिए श्रष्टम भाव हो तो श्रमेक तीर्थ करने चाला श्रीर उत्तम वुद्धिसे युक्त होता है ॥ २८॥ नीचकर्मक्रदोगः—

बुधत्रिभागेन युतं विलग्नं केन्द्रस्थचन्द्रेण निरीक्षितश्च । शिष्ठान्वये यद्यपि जातजन्मा स्यानीचकर्मा मनुजः प्रकामम्।।२९।।

बुध के द्रेष्काण से युक्त लग्न हो कर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो।
श्रेष्ठ वंश में पैदा हो कर भी नीच कर्म करने चाला होता है ॥ २६॥
होनदेहयोगः—

भानुर्द्वितीये भवने शनिश्चेन्निशीथिनीशो गगनाश्रितश्च । भूनन्दने वै मदने तदानीं स्यान्मानवो हीनकलेवरः सः ॥ ३०॥ । जिस के रिच, शनि द्वितीय भाव में, चन्द्रमा दशम भाव में गौर मङ्गल सप्तम में हो तो चह चोण शरीर का होता है ॥ ३० ॥ श्वासत्त्वयस्पीहगुस्मरोगयांगः—

पापान्तराले च भवेत्कलावांस्तथाकसूनुर्मदनालयस्थः । कलेवरं स्याद्विकलं च तस्य श्वासक्षयष्ठीहकगुल्मरोगैः ॥ ३१॥

जिस के चन्द्रमा दो पापत्रहों के चीच में श्रीर शित सतम भाव में हो तो वह मनुष्य श्वास, त्तय, भीही, गुल्म रोगों से पिड़ित शरीर बाला होता है ॥ ३१ ॥

#### लक्मोविहीनयोगः--

श्वा दिनेशस्य यदा नवांशे भवेदिनेशः शिशानो नवांशे ।
एकत्र संस्थो यदि तो भवेतां लक्ष्मीविहीनो मनुजः स नूनम् ॥३२॥
यदि सूर्य के नवांश में चन्द्रमा श्रीर चन्द्रमा के नवांश में सूर्य हो
कर साथ ही बैठा हो तो वह लक्ष्मी विहीन होता है ॥ ३२॥

#### तेजोहीननेत्रयोगः-

व्ययेऽरिभावे निधने धने च निशाकरारार्कशनैश्वराः स्युः । बलान्वितास्तेत्वनिलाधिकत्वात्तेजोविहीने नयने प्रकुर्युः ॥ ३३ ॥

यदि द्वाद्श, षष्ठ, श्रप्टम स्थानों में चन्द्रमा सूर्य, मङ्गल श्रीर शनि बलवान् होकर बैठा हो तो जातक का नेत्र तेज से हीन होता है ॥३३॥

## कर्णनाशयोगः---

थापास्त्रिपुत्रायगता भवन्ति विलोकिता नैव शुभैर्नभोगै:। कुर्वन्ति ते कर्णविनाशनं च जामित्रयाताः खलु कर्णाघातम् ॥३४॥ यदि तृतीय, पश्चम, एकादश, सप्तम इन भावों में शुभ शह की दृष्टि से रहित पापशह बैठे हों तो बिधर होता है॥ ३४॥

### नेत्रदोषयोगः---

धनव्ययस्थानगतथ शुक्रो वक्रोऽथवा कर्णरुजं करोति। नक्षत्रनाथो यदि तत्र संस्थो दृग्दोषकारी कथितो मुनीन्द्रैः।।३५॥ शुक्त, मङ्गल ये दोनों श्रह द्वितीय श्रीर द्वाद्श भाव वैठा हो तो क रोग तथा चन्द्रमा हो ते। नेत्ररेग होता है ॥ ३४ ॥ एते हि योगाः कथिता सुनोन्द्रैः सान्द्रं बलं यस्य नभश्ररस्य । कल्प्यं फलं तस्य च पाककाले सुनिर्मला यस्य मितस्तु तेन ॥३१

मुनियो के द्वारा उक्त पूर्वोक्त योगों का फल योग कारक ग्रहों। जो बली ग्रह हो उस की दशा में प्राप्त होता है। ऐसा बुद्धिमानों के कल्पना करनो चाहिए ॥ ३६॥

प्राच्या धनभावविवारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— स्वर्णादिधातुक्रयविक्रयश्च रत्नादिकोशोऽपि च संग्रहश्च । पतत्समस्तं परिचिन्तनीयं धनाभिधाने भवने सुधीभिः ॥ १॥

सुवर्ण आदि धातु, कय, चिक्रय, रत्नादि का कोश, धनों का संप्रह ये सब धन भाव से विचारना नाहिए ॥ १ ॥

धनहीनयोगः—

भानुभूतनयभानुतन्जैश्रेद्धनस्य भवनं युतदृष्ट्यम्। जायते च मनुजो धनहीनः कि पुनः कुशशशीक्षितयुक्तम् ॥२॥

जिस के जन्म काल में सूर्य, महल श्रीर शनि धन भाव में बैठे हों। या धन स्थान को देखते हों तो वह धन हीन होता है। यदि धन स्थान चीण चन्द्र से भी युत, दृष्ट हो ते। परम धनहीन होता है॥ २॥

धनपान्यागः---

धने दिनेशोऽतिधनानि नूनं करोति मन्देन न चेक्षितश्च । शुभाभिधाना धनभावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि कुर्युः ॥ ३ ॥ गीर्वाणवन्द्यो द्रविणोपयातः सौम्येक्षितश्चेद्रविणं करोति । सोमेन दृष्टो धनभावसंस्थः सोमस्य सुनुर्धनहानिदः स्यात् ॥ ४ ॥

यदि रानि की दृष्टि से हीन सूर्य घन भाव में बैठा है। तो घनी होता है। यदि घन भाव में ग्रुभग्रह है। तो नाना तरह के घने।पार्जन करने गला होता है॥ ३॥

धन भाव में स्थित हो कर वृहस्पति यदि ग्रुभग्रह से देखा जाता हो तो घनवान होता है। तथा धन भाव में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो धन को हानि होती है॥ ४॥

धनप्रतिबन्धकयोगः--

धनस्थितो ज्ञेन विलोकितश्र कृशः शशाङ्कोऽपि धनादिकानाम् । पूर्वार्जितानां कुरुते विनाशं नवीनवित्तमतिबन्धनं च ।। ५ ।।

द्यीण चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित हो कर वुध से देखा जाता हो तो पूर्वाजित धन का नाश और आगे धनप्राप्ति में बाधा होती है ॥४॥ धनप्राप्तिगेरगः—

वित्तस्थितो दैत्यगुरुः करोति वित्तागमं सोमसुतेन दृष्टः। स एव सौम्यग्रहयुक्तदृष्टः प्रकृष्टवित्ताप्तिकरो नराणाम्॥६॥

द्वितीय भाव में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो धन का लाभ होता है। अगर श्रन्य शुभश्रह से भी देखा जाता है। तो विशिष्ट धन की प्राप्ति होती है॥ ६॥

सहजभाविकारस्तत्र कि कि चिन्तनीयभित्याह— सहोदराणामथ किङ्कराणां पराक्रमाणासुपजीविनां च । विचारणा जातकशास्त्रविद्धिस्तृतीयभावे नियमेन कार्या ॥ १ ॥

सहोदर, नौकर, पराक्रम, श्राजीविका इन सर्वो का तृतीय भाव से विवार करना चाहिए॥ १॥

पापालयं चेत्सहजं समस्तैः पापैः समेतं प्रविलोकितं च। भवेदभावः सहजोपलब्धेस्तद्वैपरीत्ये च तदाप्तिरेव ॥ २॥

तिय भाव यदि पाप ग्रह की राशि में स्थित हो कर पाप ग्रह से युत दए हो तो सहोदर का श्रभाव तथा श्रभ ग्रह की राशि में हो कर श्रभ ग्रह से युत दए हो ते। सहोदर का सुख होता है ॥ २॥

> अग्रे जातं रिवर्हन्ति पृष्ठे जातं शनैश्वरः । अग्रजं पृष्ठजं हन्ति सहजस्यो धरासुतः ॥ ३॥

यदि तृतीय भाव में सूर्य हो तो बड़े भाई का श्रानि हो तो छोड़े भाई का और मज़ल हो तो दोनों का नाश होता है ॥ २ ॥ नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिसोणिसुतेन दृष्टाः । तावन्मिताः स्युः सहजाभगिन्यस्त्वन्येक्षिता वै परिकल्पनीयाः॥४॥

तिय भाव में जितने संख्यक नवांदा हो उस पर चन्द्र, मझल को दिए हो उतने भाई बहन कहना चाहिये। अन्य प्रहो की दिए से भी तारतम्य कर कहना चाहिये। अर्थात् स्त्री प्रह को दिए से विहन और पुरुष प्रह को दिए से भाई की संख्या कहनो चाहिये॥४॥ कुजेन दृष्टे रिवजेऽनुजस्थे नश्यिनत जाताः सहजाश्च तस्य। दृष्टे च तिस्मिन्गुरुभागवाभ्यां शश्चन्छुभंस्यादनुजेषु नूनम् ॥ ५॥

ति।य भाव यदि शित से युत हो कर मझल से देखा जाता हो तो सहोदर का नाश होता है। षृहस्पति, शुक्र से देखा जाता हो तो भाई का सुख होता है॥ ४॥

सौम्येन भूमीतनयेन दृष्टः करोति नाशं रविजोऽनुजानाम् । शशाङ्कवर्गे सहजे कुजेन दृष्टे सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ ६ ॥

त्तीय भाव में स्थित हो कर शिंत यदि बुध और मङ्गल से देखा जाता हो तो सहोदर का नाश होता है। यदि तृतीय भाव में चन्द्रमा का वर्ग हो और उस पर मङ्गल की दिष्ट हो तो सहोदर रोगी होता है॥६॥

दिवामणौ पुण्यगृहे स्वगेहे संदेह एवानुजजीवितस्य।

एकः कदाचिचिरजीवितश्र भ्राता भवेद्भ्पतिना समानः ॥ ७॥

सिंह राशि का रिव हो कर नवप्र भाग में स्थित हो तो सहोदर का सन्देह कहना चाहिये। कदावित् एक सहोदर चिरजीची हो कर राजा के सहश होता है॥ ७॥

चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रदश्यते । पातृनाशो भवेत्तस्य यदि नो वीक्षितः शुभैः ॥ ८ ॥ यदि तृतीय भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से देखा जाता हो तो भाई का नाश होता है। यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो भाई का सुख कहना चाहिये॥ ८॥

सुहद्गग्रहग्रामचतुष्पदानां चेत्रोद्यमालोकनकं चतुर्थे। इन्हे शुभानां शुभयोगतो वा भवेत्पस्रतिर्नियमेन तेपाम्।। १।।

चतुर्थ भाव से मित्र, घर, ग्राम, पशु, खेती इन का विचार करना चाहिये। चतुर्थ भाव पर यदि शुभ ग्रह की दिए हो तो मित्रादि का सुख कहना चाहिये॥ १॥

परिवारत्तयकारकयोगः-

लग्ने चैव यदा जीवो धने सौरिश्व संस्थितः । सप्तमे थवने पापाः परिवारक्षयङ्कराः ॥ २ ॥

यदि लग्न में बृहस्पति, द्वितीय भाव में रानि श्रौर सन्तम भाव में शेष श्रह स्थित हो तो परिवार को नारा करने वाला योग होता है ॥ २ ॥

पापे स्त्रिभिश्चन्द्रमसि प्रदृष्टे स्यान्माननाद्याः शुभद्दिहोने ।

व्ययास्तलग्नेष्वशुभाः स्थिताश्चेत्कुर्वन्ति ते वै परिवारनाशम् ॥३॥

यदि चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से देखा जाता हो ग्रुभ ग्रह से नहीं देखा जाता हो तो मान नारा होता है। तथा छादश, सप्तम, लग्न इन तीनों स्थानें में पाप ग्रह स्थित होतो परिवार का नाश होता है॥३॥ माठहायोगः—

शनिर्धने सञ्जनने यदि स्यात्तथा विलग्ने सुरराजमन्त्री।

सिंहीसुतः सप्तमभावयातो जातस्य जन्तोर्जननी न जीवेत् ॥ ४ ॥

यदि द्वितीय भाव में शिन, लग्न में बृहस्पति श्रीर संतम में राहु हो तो जातक की माता नहीं जीती है ॥ ४ ॥

सुतभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह—
बुद्धिमबन्धात्मजमन्त्रविद्या विनेयगर्भस्थितिनीतिसंस्थाः।

सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञैः परिचिन्तनीयाः ॥ १ ॥

पञ्चम भाव से बुद्धि, प्रचन्ध, पुत्र, मन्त्र, विद्या, विनय, गर्भ, नीति इन का विचार करना चाहिये॥ १॥

लग्ने द्वितीये यदि वा तृतीये विलयनाथः प्रथमः सुतः स्यात् । तुर्यस्थितेस्मिश्र सुतो द्वितीयः पुत्री सुतो वेति पुरः प्रकल्पम् ॥२॥

लंग्नेश यदि लग्न, द्वितीय या तृतीय भाव में हो तो प्रथम पुत्र होता है, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो प्रथम कन्या प्रश्नात पुत्र होता है। इस तरह पहले विचार करना चाहिये॥ २॥

सुताभिधानं भवनं शुभानां योगेन दृष्ट्या सहितं विलोक्य। सन्तानयोगं अवदेन्मनीषी विपर्ययत्वे हि विपर्ययः स्यात्॥ ३॥

यदि पश्चम स्थान पर शुभ श्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तान योग कहना श्रीर पाप श्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तानाभाव योग कहना चाहिये॥ ३॥

सन्तानभावी निजनाथदृष्टः सन्तानल्डिंघ शुभदृष्टियुक्तः। करोति पुंसामशुभैः पद्ष्टः स्वस्वाम्यदृष्टो विपरीतमेव॥ ४॥

यदि अपने स्वामी और शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त पञ्चम भाव हो तो सन्तान होती है। पञ्चम भाव यदि स्वामी से श्रदृष्ट हो कर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो सन्तान नहीं होती है॥ ४॥ दिदेहसंस्था भृगुभौमचन्द्राः सन्तानमादौ जनयन्ति नूनम्।

पते पुनर्धन्विगता न इर्युः पश्चात्तथादौ गदितं महद्भिः ॥ ५॥

यदि शुक्त, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों द्विस्वभाव राशि में स्थित हों तो सन्तान होती है। पूर्वोक्त तीनों ग्रह यदि वनु के उत्तरार्घ में हों तो सन्तान नहीं होती है। तथा वनु के पूर्वार्घ में हों तो सन्तान होती है॥ ४॥

सन्तानभावे गगनेचराणां यावन्मितानामिह दृष्टिरस्ति । स्यात्सन्ततिस्तत्विमिता दृसंही नराश्च कन्याः प्रमदाभिधानैः ॥६॥ पश्चम भाव के ऊपर जितने श्रहों की दृष्टि हो उतनी ही सन्तान कहनी चाहिये। उन में पुरुष श्रहों की दृष्टि से पुरुष श्रीर स्त्री ग्रहों। की दृष्टि से स्त्री सन्तान कहनी चोहिये॥ ६॥

सन्तानभावाङ्कसमानसंङ्ख्या स्यात्सन्तितर्वेति वदन्ति केचित् । नीचोचमित्रादिगृहस्थितानां दृष्ट्या शुभं वा शुभमभकानाम् ७

किसी श्राचार्य का मत है कि सन्तान भाव में जितनी राशि संख्या हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये। यदि पञ्चम भाव के ऊपर उचस्थ, मित्रराशिस्थ ग्रुभ ग्रह को दृष्टि हो तो सन्तान के लिये ग्रुभ श्रीर नीचस्थ शत्रराशिस्थ श्रह की दृष्टि हो तो श्रग्रुभ कहना चाहिये॥ ७॥

नवांशतुल्या प्रभवात्र संख्या दृष्टचा शुभानां द्विगुणावगम्या। क्रिष्टा च पापग्रहदृष्टियोगान् मिश्रा च मिश्रग्रहदृष्टितोऽत्र॥८॥

श्रथवा पश्चम भाव में जितनी राशि सख्या तुल्य नवांश हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये। श्रभ श्रह की दृष्टि योग से द्विगुणित श्रोर पाप श्रह की दृष्टि योग से सन्तान का श्रभाव कहना चाहिये॥ ८॥ सुताभिधाने भवने पदि स्थात्खलस्य राशिः खलखेटयुक्तः। सौम्यग्रहालोकनवर्जितश्च सन्तानहीनो मनुजस्तदानीम्॥ ६॥

यदि पश्चम भाव में पाप ग्रह की गिशा श्रीर योग हो तथा शुभ ग्रह की दिए नहीं हो तो सन्तान की हानि कहनी चाहिये॥ ६॥ किन: कलत्रे दशमे मृगांक: पाताल्याताश्च खला भवन्ति। प्रस्तिकाले यदि मानवं ते संतानहीनं जनयन्ति नूनम्॥ १०॥

यदि सप्तम में ग्रिक दशम में चन्द्रमा श्रीर चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो सन्तान हीन होता है ॥ १०॥

सुते सितांशे च सितेन दृष्टे बहून्यपत्यानि विधोरपीदम्। दासीभवान्यात्मजभावनाथे यावन्मितेंशे शिशुसंमितिः स्यात्।।११।। यदि पश्चम भाव में शुक्त का नवांश हो श्रीर उस पर शुक्त की दृष्टि हो तो बहुत सन्तान होतो है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो श्रीर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो भी बहुत सन्तान होती है। तथा पश्च-मेश की नवांश संख्या तुल्य दासी पुत्र कहना चाहिये॥ ११॥

शुक्रेन्दुवर्गेण युते सुताख्ये युक्तेक्षिते वा भृगुचन्द्रमोभ्याम् । भवन्ति क्रन्याः समराशिवर्गे पुत्राश्च तस्मिन्विषमाभिधाने ॥१२॥

यदि पश्चम भाव में शुक्र या चन्द्रमा का वर्ग हो श्रौर शुक्र या चन्द्रमा से देखा जाता हो तो समराशि वर्ग से कन्या श्रौर विषम राशि वर्ग से पुत्र कहना चाहिये ॥ १२॥

मंदस्य राशिः सुतभावसंस्थो मंदेन युक्तः शशिनेक्षितश्च । दत्ताप्रजाप्तिः राशिवद्रबुवेऽपि क्रीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः॥१३॥

पश्चम भाव शनि को राशि में हो कर शनि से देखा जाता हो तो जातक दत्तक पुत्र ग्रहण करने वाला होता है। पश्चम भाव बुध की राशि में हो कर बुध से युत हुए हो तो खरीदा हुआ पुत्र वाला होता है ॥ १३॥

संतानाधिपतेः पश्चपष्टरिः फस्थिते खले ।

पुत्राभावो भवेत्तस्य यदि जातो न जीवति ॥ १४ ॥

पश्चम भाव का स्वामी जिस स्थान में बैटा हो उस से षष्ठ छौर द्धादश में पाप यह बैटा हो तो सन्तान का स्थमाव होता है। यदि हो भी तो नहीं जीता है॥ १८॥

मंदस्य वर्गे सुतभावसंस्थे निशाकरस्थेऽपि च वीक्षितेस्मिन् । दिवाकरेणोशनसा नरस्य पुनर्भवासंभवस्तुलिब्धः ॥ १५ ॥

यदि पश्चम भाव में शित का वर्ग हो छोर उसमें चन्द्रमा वैठा हो तथा रिव शुक्र से देखा जाता हो तो पुनर्भू (विधवा) स्त्री से पुत्र पैदा करने वाला होता है ॥ १४॥

चेत्रजपुत्रलाभयागः— इरानेगणः सद्मि पुत्रभावे बुधेक्षिते यो रविभूमिजाभ्याम्। पुत्रो भवेत्चेत्रभवोऽथ बौधो गुर्णोपि गेहै रविजेन दृष्टः ॥ १६ ॥

पश्चम भाव में शिन का वर्ग हो और वुध, रिव, में इल से देखा जाता हो या पश्चम भाव में बुध का वर्ग हो और शिन से देखा जाता हो तो क्षेत्रज पुत्र (श्चपनी स्त्री में अन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र) वाला होता है।। नवांशकाः पंचमभावसंस्था यावन्मितः पापलगैः महष्टाः। नश्यंति गर्भाः खलु तत्प्रमाणाश्चेद्दीक्षितं नो शुभखेचराणाम्।।

पश्चम भाव में जो नवांदा हो उस पर जितने पाप प्रह की हिए हो श्रौर श्रभ ग्रह की हिए नहीं हो उतनी सन्तान नए होती है ॥ १७॥ ' भूनंदनो नंदनभावयातो जातं च जातं तनयं निहंति। हुऐ यदा चित्रशिखण्डिजेन भूगोः सुतेन प्रथमोपपन्नम् ॥ १८॥

यदि मङ्गल पञ्चम भाव में बैठा हो तो सन्तान हो कर नए हो जाती है। श्रगर उस पर केतु श्रौर शुक्र की दिए भी हो तो प्रथम सन्तान नए होती है ॥ १८॥

रिपुमाविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— वैरिव्रातः क्रूरकर्मामयानां चिंता शङ्का मातुलानां विचारः । होरापारावारपारं प्रयातैरेतत्सर्व शत्रुभावे विचित्यम् ॥ १ ॥

शत्रु, कटोर कर्म, रोग, चिन्ता, आशङ्का, मातुल (मामा) का श्रमाश्चम फल इन का षष्ठ भाव से विचार करना चाहिये॥१॥ दिष्टपुतिर्वा खलखेचराणामरातिभावेरिविनाशनं स्यात्। शुभग्रहाणां प्रतिदृष्टितोऽत्र शत्रूद्गगमोप्यामयसंभवः स्यात्।। २॥

यदि षष्ठ भाव पाप प्रह से युत दए हो तो रोग और शत्रु का नारा होता है। यदि शुभ प्रह से युत दए हो तो शत्रु, रोग दोनों से भय कहना चाहिये॥ २॥

जायाभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— रणाङ्गने चापि विणिकिक्रयाश्र जायाविचारागमनप्रमाणम् । शास्त्रप्रवोर्णेहि विचारणीयं कलत्रभावे किल सर्वमेतत् ॥ १ ॥ थुद्ध, स्त्रा, चााणज्य, विचाह, यात्रा इन सर्वों का सप्तम भाव से विचार करना चाहिये॥ १॥

#### स्त्रीलाभयोगः--

मृतौं कलत्रस्य नवांशको वा द्विषट्कभावस्त्रिलवः शुभानाम्। अनेन योगेन हि मानवानां स्यादङ्गनानामचिरादवाप्तिः॥ २॥

यदि सप्तम भाव में शुभ यह के नवांश, द्वादशांश, द्रेष्काण हो तो बहुत जल्दी स्त्री लाभ कहना चाहिये॥ २॥ सौम्यैर्पृतं सौम्यमे सौम्यदृष्टं जायागेहं देहिनामङ्गनाप्तिम्।

कुर्ध्यान्न् वैपरीत्यादभावो मिश्रत्वेन प्राप्तिकालो प्रलाप: ॥ ३॥

शुभ त्रह से युक्त हो कर समम भाव यदि शुभ राशि में हो श्रीर 'पाप त्रह से भो देखा जाता हो तो स्त्री लाभ होता है। पाप त्रह से युक्त हो कर पाप राशि में हो श्रीर शुभ त्रह से भी देखा जाता हो तो स्त्री लाभ में वाधा कहनी चाहिये॥ ३॥

लग्नाद्वचये वा रिप्रमंदिरे वा दिवाकरेन्द् भवतस्तदानीम्। स्यान्मानवस्यात्मज एक एव भार्यापि चैकेति वदंति संतः॥ ४॥

रिव और चन्द्रमा यदि लग्न से द्वादश या षष्ठ भाव में हो तो एक पुत्र और एक स्त्री वाला होता है ॥ ४ ॥

गडांतकालेऽपि कलत्रभावे भृगोः सुते लग्नगतेऽर्क्वजाते । घंध्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं शुमेक्षितं नो भवनं खलेन ॥ ५॥

जिस के जन्म समय में गण्डान्त हो, सप्तम भाव में शुक्र, लग्न में शित हो श्रोर शुभ शह से श्रद्दप हो कर सप्तम भाव यदि पाप शह से देखा जाता हो तो उस की स्त्री चन्ध्या होती है ॥ १॥ व्ययालये वा मदनालये वा खलेषु बुद्धचालयंगे हिमांशो।

कलत्रहीनो मनुजस्तन् जैविवर्जितः स्यादिति वेदितव्यम् ॥ ६ ॥

यदि द्वादश या सतम भाव में पाप ग्रह और पश्चम भाव में चन्द्रमा हो तो स्त्री पुत्र से हीन होता ॥ ६ ॥ अस्तिकाले च कलत्रभावे यमस्य भूमीतनयस्य वर्गे ।

साज्यां प्रदृष्टे व्यभिचारिणी स्याद्धर्तापि तस्या व्यभिचारकर्ता । ७॥

यदि सतम भाव में शनि या मङ्गल का वर्ग हो और उक्त दोनों अहाँ से युत दृष्ट हो तो उस की स्त्री व्यभिचारिणी और स्वयं भी व्यक्षिचारी होता है॥ ७॥

शुक्रिन्दुपुत्रौ च कलत्रसंस्थौ कलत्रहीनं कुरुतो नरं तौ ।

शासितौ तौ वयसो विरामे कामं च रामां लभते मनुष्यः ॥ ८॥

गुक्त ग्रोर बुध यदि सप्तम भाव में हो तो स्त्री रहित होता है। यदि ग्रुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बुद्धावस्था में स्त्री लाभ होता है॥ ८॥ शुक्रेन्द्रजीवशशिजे: सकलेस्निभिश्च

द्वाभ्यां कलत्रभवने च तथैककेन । एवां गृहे विषमभैरवलोकिते वा

संति स्त्रियो भवनवर्गखगस्य भावाः ॥ ९ ॥

शुक्त, चन्द्र, गुरु, बुध ये चारों या तीन या दो या एक ग्रह भी स्वाम भाव में हों या इन्हीं श्रहों की विषम राशि सप्तम भाव में हो श्रीए इन्हीं श्रहों से दृष्ट हो तो चर्गेश के स्वभाव सदश उतनी स्त्रियां होती हैं ॥ ६ ॥

क अत्रभावे च नवांशतुल्या नरस्य नार्यो ग्रहवीक्षणाद्वा ।

किक्रभौमाक नवांशके च जामित्रभावस्थबुधाक योवां ॥ १०॥

सतम भाव में जो नवांदा हो उस पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतनी स्त्री होती है। यदि सूर्य या मझल का नवांदा हो या सूर्य, बुध सतम भाव में हो तो एक स्त्री कहनी चाहिये ॥ १० ॥ शुक्रस्य वर्गेण युते कलत्रे बहुंगनासिर्भगुवीक्षणेन ।

शुक्रिक्षिते सौस्यगणोङ्गनानां बाहुरयमेवाशुभवीक्षणात्र ॥ ११ ॥

यदि शुक्र का वर्ग सप्तम भाव में हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता हो अथवा शुभ ग्रह का वर्ग शुक्र से देखा जाता हो तो बहुत स्त्री होती है। यदि पाप प्रह से देखा जाता हो तो बहुत स्त्री नहीं कहनी चाहिये ॥ ११ ॥

महीसुते सप्तमभावयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात् । मन्देन दृष्टे भ्रियतेऽपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवर्जितेऽस्मिन् ॥१२ ॥

यदि सप्तम भाव में मङ्गल बैठा हो तो स्त्री हीन होता है। शनिः से देखा जाता हो तो स्त्री हो कर मर जाती है। इस योग में शुभ ग्रह की दृष्टिन हो तो पूर्वोक्त फल होता है॥ १२॥

पत्नीस्थाने यदा राहुः पापयुग्मेन वीक्षितः ।
पत्नीयोगस्तदा न स्याद्ध्तापि म्रियतेऽचिरात् ॥ १३ ॥
सप्तम भाव में स्थित हो कर राहु दो पाप श्रह से देखा जाता हो
तो स्त्री लाभ नहीं होता है या हो कर भी मर जाती है ॥ १३॥

षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहुसम्भवः। श्रष्टमे च यदा सौरिस्तस्य भार्या न जीवति ॥ १४॥ यदि षष्ट भाव में मङ्गल, सप्तम में राहु श्रौर श्रष्टम में शनि हो तोः उस की स्त्री नहीं जीती है॥ १४॥

सत्तेपतो अष्टमभाविचारस्तत्र कि कि विचारणीयिमत्याह— नद्युत्तारात्यं तवेषम्यदुर्गं शस्त्रं चायुः संकटं चेति सर्वम् । रंध्रस्थाने सर्वदा कश्पनीयं प्रचीनानामाज्ञया जातकज्ञैः ॥ १ ॥ नदी का पार होना, विषम स्थान, दुर्ग, शस्त्र, आयु, संकट इन का श्रष्टम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥

मरणयोगः--

श्रायुःस्थाने यदा भानुः शशिना च विलोकितः । यदि नो वीक्षितः सौम्यैर्मरणं तत्र निर्दिशेत् ॥ २ ॥

अष्टम भाष में स्थित हो कर मझल यदि रानि से देखा जाता हो और शुभ ब्रह से युत ऋष नहीं हो तो मरण होता है ॥ २ ॥ होराविद्धिश्चाष्टमस्थानजातं नानामेदैर्यत्फलं तत्प्रदिष्टम् । रिष्टाध्यायश्चापि निर्याणके वा यत्नान्नूनं प्रोच्यते तच सर्वम् ।।३।।

फिलत शास्त्र को जानने वालों ने श्रष्टम स्थान से जितने फिल कहे हैं ने सब हम श्रिरिष्ट विचार श्रीर निर्याण विचार में श्राने कहेंगे॥ ३॥

भाग्यभाविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— धर्मिक्रियाया हि भवेत्प्रदृत्तिर्भाग्योपपत्तिर्विम्लं च जीलम् । तीर्थभ्याणं प्रणयः पुराणैः पुण्यालये सर्विमदं प्रदिष्टम् ॥ १॥

धर्म कार्य, भाग्योदय, सुन्दर स्वभाव, तीर्थाटन इन का नवमभाव से विचार करना चाहिये॥ १॥

विहाय सर्वं गणकैर्विचित्यं भाग्यालयं केवलमत्र यत्नात्।

आयुश्च माता च पिता च वंशो भाग्यान्वितेनैव भवन्ति धन्याः ॥२॥

ज्यौतिष शास्त्र को जानने वालों को चाहिये कि सब भावों को छोड़ कर केवल नवम भाव का ही विचार करे। क्यों कि श्रायु, माता, पिता, बंश ये सब भाष्य से ही बनते हैं ॥ २॥

मूर्त्तेश्रापि निशापतेश्र नवमं भाग्यालयं कीर्तितं

तत्तत्स्वामियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्यस्य देशोद्भवम् । चेदन्यैर्विषयान्तरेऽत्र शुभदाः स्वोचाधिषाः सर्वदा

कुर्युर्भाग्यमलाघवेति विवला दुःखोपलब्धि पराम् ॥३॥ जन्म लग्न और चन्द्रमा से नधम स्थान भाग्यभाव कहलाता है। यदि नधम भान अपने स्वामी से युक्त दृष्ट हो तो स्वदेश में भाग्योदय होता है। यदि शुभ श्रह से युत दृष्ट हो तो परदेश में भाग्योदय होता है। यदि भाग्यस्थान का स्वामी उच्चस्थान में हो तो सब जगह अभाग्योदय होता है। यदि भाग्येश और शुभ श्रह निर्धल हों तो भाग्यो-द्य न हो कर केवल दुख का लाभ होता है॥ ३॥

भाग्येश्वरो भाग्यगतोऽस्ति किं वा सुस्थानगः सार्विराजमानः।

भाग्याश्रितः कोस्ति विधार्यं सर्वमत्यरूपमरूपं परिकरूपनीयम् ॥४॥ बली हो कर नवमेश यदि नवम भाव या केन्द्र या त्रिकोण में वैठा हो तो ज्ञातक भाग्यवान होता है। नवमेश का बलाबल देख कर तद- वसार भाग्योदय कहना चाहिये॥ ४॥

भाग्यचद्योगः--

तनुत्रिस्नूपगतो ग्रहश्चेद्यो वाधिवीयों नवमं प्रपश्येत् । यस्य प्रस्तौ स तु भाग्यशाली विलासशीलो बहुलार्थयुक्तः॥।५॥ पूर्णबली हो कर ग्रह यदि लग्न, तृतीय या पश्चम में स्थित हो श्रौर माग्य स्थान को देखता हो तो वह भाग्यवान् , विलासी तथा सब निम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ४ ॥

नियात्त स युक्त हाता ह ॥ ४ ॥
चेद्भाग्यगामी खचरः स्वगेहे सौम्येक्षितो यस्य नरस्य स्तौ ।
भाग्याधिशाली स्वकुलावतंसो हंसो यथा मानसराजमानः ॥६॥
भाग्य स्थान में स्थित हो कर भाग्येश यदि दृष्ठभ ग्रह से युत दृष्ट
हो तो श्रात भाग्यचान श्रोर श्रपने कुल में भूषण सदश होता है ॥६॥
पूर्णोन्दुयुक्तो रिवभूमिपुत्रो भाग्यस्थितो सत्त्वसमन्वितो च ।
चंशानुमानात्सचिवं नृपं वा कुर्वन्ति ते सौम्यदशं विशेषात् ॥७॥
पूर्ण वली चन्द्रमा से युक्त सूर्य, मङ्गल बली हो कर नवम स्थान में
स्थित हों तो श्रपने कुल के श्रमुसार राजा या मन्त्री हाता है । उक्त
होना पर ग्रभ श्रह की दृष्टि हो तो विशेष फल कहना चाहिये ॥ ७ ॥
स्वोचोपगो भाग्यग्रहे नभोगो नरस्य योगं कुरुते सुलक्ष्म्याः ।
सौम्येक्षितोसो यदि सौम्यपालं दन्तावलोत्कृष्ट्विलासशीलः ॥८॥
यदि उच्च स्थान का श्रह भाग्य स्थान में वैठा हो तो (उक्तम लक्ष्मी
रे युक्त होता है । यदि श्रभ श्रह से देखा जाता हो तो हाथी श्रादि
। नेक बाहनों से युक्त हो कर सुखी होता है ॥ ८ ॥

द्शमभावविचारस्तत्र किं कि चिन्तनीयमित्याह— व्यापारमुद्रानृपमानराज्यं प्रयोजनं चापि पितुस्त्थैव । महत्पदाप्तिः खलु सर्वमेतद्राज्याभिधाने भवने विचार्यम् ॥ १ ॥ व्यापार, मुद्रा, राजा से श्रादर, राज्य, पिता, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति इन का दशम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥

समुदितमृपिवर्यैर्मानवानां प्रयत्ना-

दिह हि दशमभावे सर्वकर्म प्रकामम्।
गगनगपरिदृष्ट्या राशिखेटस्य भावैः

सकलमपि विचिन्तयं सत्त्वयोगात्सुधीभिः ॥ २ ॥

मुनियों का कहना है कि दशम भाव पर जिस तरह प्रहों की हिए योग हो या जिस प्रकार की राशि में हो तद्वुसार सब फल कहना चाहिये॥२॥

तनोः सकाशादशमे शशांके दृत्तिभ्वेत्तस्य नरस्य नित्यम् । नानाकलाकौशलवाग्विलासैः सर्वोद्यमैः साहसकर्मभिश्च ।। ३ ॥ पूर्ण बली चन्द्रमा यदि दशम भाव में बैठा हो तो श्रनेक कलाओं में कुशलता, वाक्वातुर्थ्य, साहस, उद्योग इन सर्वो से सदा परिपूर्ण वृत्ति रहती है ॥ ३ ॥

तनोः शशांकादशमे वलीयान्स्याजीवनं तस्य खगस्य द्वत्या। बलान्विताद्वर्गपतेस्तु यद्वा द्वतिर्भवेत्तस्य खगस्य पाके ॥ ४ ॥

जन्म लग्न या चन्द्रमा से दशम में जो ग्रह बली हो उस ग्रह की वृत्ति के श्रनुसार मञुष्य को श्राजीविका कहना चाहिये। यदि दशम स्थान ग्रह रहित हो तो दशम भाव के षड्चर्ग पित में जो यली ग्रह हो उस की वृत्ति के श्रनुसार मनुष्य की श्राजीविका कहनी चाहिये। विशेष कर श्राजीविका कारी श्रह की दशा में यह फल कहना चाहिये॥ ४॥

तद्वृत्तिमाह—

दिवामिणः कर्मणि चन्द्रतन्वोईव्याण्यनेकोद्यमद्यत्तियोगात् । सत्त्वाधिकत्वं नरनायकत्वं पुष्टत्वमङ्गे मनसः प्रसादः ॥ ५ ॥ चन्द्रमा या लग्न से द्राम भाव में सूर्य हो तो श्रनेक उद्योग से द्रव्य लाभ होता है तथा महाबली, राजा, पुष्ट शरीर चाला श्रीर प्रसन्न चित्त चाला होता है ॥ ४॥

लग्नेन्दुतः कर्मिण चेन्महीजः स्यात्साहसः क्रौर्यनिषादवृत्तिः ।
नूनं नराणां विषयाभिसक्तिद्रे निवासः सहसा कदाचित् ॥६॥
तात्र या चन्द्रमा से द्राम भाव में मङ्गल हो तो कर्र, साहसी,
हिंसक, नौकरी से धन लाभ करने चाला, विषयी श्रीर हठात् दृर में
निवास करने चाला होता है ॥ ६ ॥

लग्नेन्दुभ्यां कर्मगो रौहिरोयः कुर्यादुद्रव्यं नायकत्वं बहूनाम् । शिरुपेभ्यासः साहसं सर्वकार्ये विद्रदृष्ट्रत्या जीवितं मानवानाम्॥७॥ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में बुध हो तो द्रव्य लाभ कर्ने चाला, बहुतों का नायक, शिरुप को जानने चाला, सब कामों में सा-हस करने वाला और पाण्डित्य से जीवन चलाने वाला होता है ॥७॥

विलयतः शीतमयूखतो वा माने मघोनः सचिवो यदा स्यात् ।
नानाधनाभ्यागमनानि पुंसां विचित्रवृत्त्या नृपगौरवं च ॥ ८ ॥
सण्न या चन्द्रमा से दशम भाव में गुरु हो तो अनेक प्रकार से
धन साभ करने घाला और अनेक व्यापार द्वारा राजा से गौरव पाने
वाला होता है ॥ ५॥

होरायाश्च निशाकराद्धभृगुसुतो मेषूरणे संस्थितो नानाशास्त्रकलाकलापविलसद्दृहत्याऽऽदिशेज्ञीवनम् । दानं साधुमित तथा विनयतां कामं धनाभ्यागमं मानं मानवनायकादिवरलं शीलं विशालं यदा । ९॥ स्तरन या चन्द्रमा से दशम भाव में शुक्र हो तो श्रनेक शास्त्रों में

लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में शुक्र हो तो अनेक शास्त्रों में कुशलता से और श्रेष्ठ वृत्ति से जीवन चलाने वाला होता है। तथा न्य दानी, सुन्दर बुद्धि वाला, विनयी, श्रित धनी, राजाओं से मान्य पाने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला और विशाल हद्य वाला होता है।। १॥

होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः स्तौ खमध्यस्थितो द्वति हीननरांतरस्य कुरुते काश्य शरीरे सदा। खेदं वादभयं च धान्यधनयोहीनत्वसुचैर्मन-

श्रित्तोद्देगसमुद्भवेन चपलं शीलं च नो निर्मलम् ॥ १०॥ लम्न या चन्द्रमा से दशम भाव में शनि हो तो दूसरों के स्थान में नीच वृत्ति से जोविका करने वाला, दुर्बल शरीर वाला, वाद विचाद के भय से चित्त में श्रशान्ति वाला, धन हीन, मन के उद्देग से चञ्चल श्रीर दुष्ट स्वभाव वाला होता है॥ १०॥

सूर्यदिभिन्योमचरैर्विलग्नादिन्दोः स्वपाके क्रमशो विकल्पा। अर्थोपलब्धिजनकाज्जनन्याः शत्रोहिताद्वभ्रातकलत्रभृत्यात् ॥११॥ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में सूर्य श्रादि श्रह बैठे हों तो क्रम से पिता, माता, शत्रु, मित्र, भाई, स्त्री श्रोर नौकर के द्वारा उन २ श्रह की दशा में धन लाम होता है ॥ ११॥

द्शमभावनवांशपवशाद् वृत्तिमाह—

रवीन्दुलग्रास्पदसंस्थितांशे पतेस्तु द्वत्या परिकल्पयेत्ताम् । सदौपघोर्णादितृर्णेः सुवर्णेर्दिवामणिर्द्यत्तिविधि विदध्यात् ॥१२॥

रिव, चन्द्रमा, लग्न इन तीनों में जो वली हो उस से दराम भाव में जो नवांश हो उस के स्वामी की वृत्ति से जीविका कहनी चाहिये। जैसे रिव का नवांश हो तो श्रोषधी, ऊन, तृण श्रीर सुवर्ण के व्यापार से धन लाभ होता है॥ १२॥

नक्षत्रनाथोऽत्र कलत्रतश्च जलाशयोत्पन्नकृषिक्रियादेः।

कुजोऽग्रिसत्साहसधातुत्रस्त्रैः सोमात्मजः काव्यकलाकलापैः ॥१३॥

यदि दशम भाव में चन्द्रमा का नवांश हो तो स्त्री, जलोत्पन्न चस्तु या खेती से आजीविका कहनी चाहिये। मङ्गल का नवांश हो तो अग्नि, साहस, धातु या शस्त्र से आजीविका कहनी चाहिये। बुध का नवांश हो तो काव्य-कलाओं से आजीविका कहनी चाहिये॥१२॥ जीवो द्विजन्मोचितदेवधर्मैः शुक्रो महिष्यादिकरोप्यरत्नैः।

श्वनैश्वरो नीचतरमकारै: कुर्याहाराणा खलु कर्मद्वतिम् ॥ १४ ॥

यदि दशम भाव में गुरु का नवांश हो तो ज्ञाह्मणोचित कर्म और देवपूजन ग्रादि धर्म से, शुक्र का नवांश हो तो भैंस, गाय ग्रौर सोना चान्दी ग्रादि से, शनैश्वर का नवांश हो तो नोकरी ग्रादि से ग्राजीविका होती है ॥ १४ ॥

कर्मस्वामी ग्रहो यस्य नवांशो परिवर्तते । तत्तु हयकर्मणो द्वत्ति निर्दिशन्ति मनीषिणाः ॥ १५ ॥ दशमेश जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह की वृत्ति से त्राजी-विका कहनी चाहिये ॥ १४ ॥

मित्रारिगेहोपगतैर्नभोगैस्ततस्ततोऽर्थः परिकल्पनीयः।

तुझे पतझे स्वगृह त्रिकोणे स्यादर्थसिद्धिर्निजबाहुवीर्यात् ॥१६॥ यदि दशम भाव का स्वामी मित्र राशि में वैठा हो तो मित्र से, शत्रु राशि में वैठा हो तो शत्रु से धन का लाम कहना चाहिये। इस से यह सिद्ध होता है कि यदि दशमेश जाया भाव में हो तो स्त्री से, सुत भाव में हो तो पुत्र से धन लाम कहना चाहिये इत्यादि। यदि रिव अपने धर, उच्च या त्रिकोण में हो तो अपने बाहु वल से धन लाम कहना चाहिये॥ १६॥

लप्रार्थलामोपगतैः सवीर्यैः शुभैभवेद्ध्यनसौख्यमुचैः।

इतीरितं पूर्वमुनिषवर्येवेलानुमानात्परिविन्तनीयम् ॥ १७॥

बली शुभ ग्रह यदि लग्न, द्वितीय, एकादश इन भावों में हो तो भूमि धन और खुल मिलता है। मुनियों का कथन है कि पूर्व कथित सब फल ग्रह के बलानुसार समभना चाहिए॥ १५॥

लाभमावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— गजाश्वहेमांवरस्त्रजातमान्दोलिकामङ्गलमण्डनानि । लाभः किलेषामखिलं विचार्यमेतत्तु लाभस्य गृहे ग्रहज्ञैः ॥१॥

#### लामभावावचारः।

हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रत्न, पालकी, सुन्दर भूषण, सब वस्तु का लाभ इन का पकादश भाव से विचार करना चाहिये॥ १॥ सूर्येण युक्ते च विलोकिते वा लाभालये नस्य गणोऽत्र चेत्स्यात्॥ भूपालतश्चीरकुलात्कलेवी चतुष्पदादेवी हुधा धनाप्तिः॥ २॥ यदि पकादश भाव सूर्य से युत दृष्ट हो या पकादश भाव में सूर्य

यि एकादश भाव सूर्य से युत दृष्ट हो या एकादश भाव में सूर्य का षड्वर्ग हो तो राजा, चोर, कगड़ा या पशु श्रादि से धन लाभ कहना चाहिये ॥ २ ॥

चंद्रेण युक्तं च विलोकितं वा लाभालयं चंद्रगणाश्रितं चेत् । जलाशयस्त्रीगजवाजिष्टद्धिः पूर्णे भवेत्क्षीणतरे विलोमम् ॥३॥

यदि एकादश भाव पूर्ण चन्द्र से युत हर हो या उस में चन्द्र का षड्वर्ग हो तो जलाशय, स्त्री, हाथी, घोड़ा इन की वृद्धि होती है। यदि चन्द्रमा जीणवली हो तो विपरीत फल समभना चाहिये॥ ३॥ लाभालयं मङ्गलयुक्तहर्ष्ट प्रकृष्टभूषामणिहेमलिंधः।

विचित्रयात्रा बहुसाहसं स्यान्नानाकलाकौशलबुद्धियोगै: ॥ ४ ॥ यदि एकादशभाव मङ्गल से युत दृए हो तो उत्तम¦स्राभूषण, मणि, सुवर्ण इन का लाभ, अनेक स्थलो में यात्रा, बहुत साहस, अनेक कलाओं में कुशलता और सुन्दर बुद्धि होती है ॥ ४ ॥

लाभे सौम्यगणाश्रिते सति युते सौम्येन संवीक्षिते नानाकाव्यकलाकलापविधिना शिल्पेन लिप्या सुखम् । युक्तिद्रव्यमयी भवेद्धनचयः सत्साहसैक्यमैः

सख्यं चापि विशाजनैब हुतरं क्वीबै हीए। कीर्तितम् ॥५॥ यदि एकादश भाव में बुध का वर्ग हो श्रीर बुध से युत दृष्ट हो तो नाना प्रकार के काव्य, शिल्प श्रीर तेख से सुख मिलता है। तथा द्रव्य कमाने की युक्ति, उत्तम साहस श्रीर उद्योग से धन की बुद्धि, व्यापारियों से मैत्री, नपुंसक के द्वारा सन्मान होती है॥ ४॥

यज्ञक्रियासाधुजनानुयातो राजाश्रितोत्कृष्टकृपो नरः स्यात् ।

द्रव्येण हेमप्रचुरेण युक्तो लाभे गुरोर्वर्गयुगीक्षणं चेत् ॥६॥ यदि एकादश भाव में गुरु का वर्ग हो और गुरु से युत दृष्ट हो तो यह किया, साधुओं की सेवा, राजाओं की रूपा और सुवर्ण आदि दृव्यों से युक्त होता है ॥ ६॥

लाभालये भागववर्णयातं युतेक्षितं वा यदि भागवेण। वेश्याजनैर्वापि गमागमैर्वा सद्रौष्यमुक्ताप्रचुरस्वलब्धिः॥॥॥

यदि एकाद्श भाव में शुक्त का वर्ग हो और शुक्त से युत दृष्ट हो तो वेश्या या विदेश यात्रा से चान्दी सोना मोती आदि प्रशुर द्रव्य का लाभ होता है ॥ ७ ॥

लाभवेश्मनि बनीक्षितयुक्ते तह्रणेन सहिते सति पुंसाम् । नीललोहमहिषीगजलाभो ग्रामदृदपुरगौरविमश्रः ॥८॥

यदि एकाद्श भाव में शिन का वर्ग हो और शिन से युत दृष्ट हो तो नोल, लोहा, मैंस, हाथी इन का लाभ और ग्रामों में श्रादर पाने घाला होता है॥ ८॥

युक्तेक्षिते लाभगृहै सुखाख्ये वर्गे शुभानां समवस्थितेऽपि ॥ लाभो नराणां बहुधाऽथवास्मिन्सर्वग्रहैर्युक्तनिरीक्ष्यमाणे ॥९॥

यदि एकादश और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का वर्ग हो तो किसी भी ग्रह से युत दृष्ट होने पर भी अनेक प्रकार का लाभ होता है ॥६॥

व्ययमाविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— हानिर्दान व्ययश्चापि दण्डो निबंध एवं च। सर्वमेतद्वययस्थाने चिंतनीयं प्रयन्नतः ॥१॥

हानि, दान, खर्च, दण्ड, बन्धन इन सबों का बिचार यत्न पूर्वक व्यय भाव से करना चाहिए ॥ १ ॥

व्ययालये क्षीराकरः कलावान्स्योऽथवा द्वाविष तत्र संस्थो । द्रव्यं हरेद्धिमिपतिस्तु तस्य व्ययालये वा कुजदृष्टियुक्ते ॥२॥

व्यय भाव में चीण चन्द्रमा, रिव या दोनों बैठे हों, उस पर मङ्गल की दृष्टि हो तो उस मनुष्य का धन राजा हर लेता है ॥ २ ॥ पूर्णेन्दुसौम्येज्यसिता व्ययस्थाः कुर्वति संस्थां धनसञ्जयस्य । प्रान्त्यस्थिते सूर्यसुते कुजेन युक्तिक्षिते वित्तविनाशनं स्यात् ॥३॥ यदि व्यय भाव में पूर्ण चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र हों तो कोष धन से पूर्ण होता है। अगर शनि व्यय स्थान में वैठ कर मङ्गल से गुत हष्ट हो तो धननाश होता है ॥ ३॥

भावफलापयुक्तत्वेनारिष्टाध्याया निरूप्यते— लग्नेन्द्रोश्च कलत्रपुत्रभवने स्वस्वामिसीम्पेग्रहै-

र्युक्ते वाथ विलोकिते खलु तदा तत्माप्तिरावश्यकी। लग्ने चेत्सविता स्थितो रविसुतो जायाश्रितो मृत्युकु-

ज्जायायाश्च महीसुतः सुतगतः कुर्यात्सुतानां क्षतिम् ॥१॥

यदि लग्न या चन्द्रमा से सप्तम और पश्चम भाव अपने स्वामी और शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो स्त्री, पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि लग्न में रिव श्रीर सप्तम में शिन हो तो स्त्री की मृत्यु होती है। श्रगर पश्चम स्थान में मङ्गल हो तो पुत्र की हानि होती है॥ १॥

असौम्यमध्यस्थितभागीवश्चेत्पातालरन्ध्रे खलखेटयुक्ते । सौम्यैरदृष्टे भृगुजे च पत्नीनाक्षो भवेत्पाशहुताक्षनाद्यैः ॥२॥

चतुर्थ या अप्रम में स्थित हो कर शुक्र दो पाप ग्रह के मध्य में हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो उस की स्त्री फॉसी या अग्नि से जल कर मर जाती है ॥ २ ॥

दिवाकरेन्दू व्ययवैरियातौ जायापती चैकविलोचनौ स्तः । कलत्रधर्मात्मजगौ सिताकौ पुमान्भवेत्क्षीणकलत्र एव ॥३॥

यदि षष्ठ, द्वादश भाव में रिव, चन्द्र हो तो स्त्रा, पुरुष दोनों एकात्त होते हैं, यदि सप्तम, नवम श्रीर पश्चम में शुक्र, रिव हो तो पुरुष स्त्री से हीन होता है ॥ ३ ॥

भसन्धियाते च सिते स्मरस्थे तनौ प्रयत्नेन तु भानुसूनौ । बन्ध्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं सुतालयं नो शुभदृष्ट्युक्तम् ॥४॥ यदि राशि सन्धि (कर्क, वृश्चिक, मीन के अन्त) में स्थित हो कर युक्त सप्तम भाव में, शनि लग्न में ओर किसी शुभ श्रह की दृष्टि पश्चम भाव पर नहीं हो तो बन्ध्या स्त्री का पति होता है ॥ ४॥

क्रूराश्च होरास्मरिः फयाताः सुतालये हीनवलः कलावान् । एवं प्रस्तो किल यस्य योगो भवेत्स भार्यातनयैर्विहीनः ॥ ५ ॥

यदि पापत्रह लग्न, सन्तम श्रीर द्वादश भाव में चीण चन्द्रमा पश्चम में हो तो स्त्री, पुत्र से हीन होता है॥ ४॥

चूनेऽर्कजारो सभृगू शशाङ्कादपुत्रभार्य क्रुरुतो नरं तो । स्यातां नृनार्योश्च खगौ स्मरस्थौ सौम्येक्षितौ तो शुभदौ नृनार्योः ॥

चन्द्रमा से सन्तम स्थान में शुक्र सहित शनि मङ्गल हो तो स्त्री, पुत्र से हीन होता है। यदि पुरुष को कुण्डली में सन्तम भाव में पुरुष प्रह (रिव, भौम, गुरु) श्रीर स्त्री को कुण्डली में सन्तम भाव में स्त्री प्रह (चन्द्र, शुक्र) हो कर शुभ ग्रह से देखे जाते हों तो स्त्री, पुरुष दोनों को परस्पर सुख होता है॥ ६॥

### व्यभिचारियोगः--

सितेऽस्तयाते शनिभौमवर्गे भौमार्कदृष्टे परदारगामी । मन्दारचन्द्रा यदि संयुताः स्युः पौंश्रत्यसक्तौ रमणीनरौ स्तः ॥

यदि सन्तम भाव में स्थित हो कर शुक्र शिन, मझल के पड्वर्ग में बैठा हो और रिव, मझल से देखा जाता हो तो परस्त्री में गमन करने वाला होता है। यदि सन्तम में शिन, मझल, चन्द्र ये तीनों हों तो पत्नी सहित व्यभिचार करने वाला होता है॥ ७॥

परस्परांशोपगतो रवीन्दू रोषामयं तो कुरुतो नराणाम्। एकैकगेहोपगतो तु तो वा तमेव रोगं कुरुतो नितान्तम्।।८।।

यदि चन्द्रमा के नवांश में रिव और रिव के नवांश में चन्द्रमा हो तो स्त्री, पुरुष दोनों कोधी और रोगी होते हैं। यदि चन्द्रमा के नवांश में रिव हो तो पुरुष, रिव के नवांदा में चन्द्रमा हो तो स्त्री कोघी स्रोर रोगी होती है ॥ ८ ॥

मन्दावनीसुनुरवीन्द्वश्चेद्रन्ध्रारिवित्तव्ययभावसंस्थाः।

अन्ध्यं भवेत्सारसमन्वितस्य खेटस्य दोषातपुरुषस्य नूनम् ॥९॥

यदि शिन, मङ्गल, रिच, चन्द्र ये ग्रह श्रष्टम, षष्ठ, द्वितीय, द्वादश इन स्थानों में हों तो उन में जो श्रह बली हो उस के दोष से जातक श्रन्या होता है ॥ ६ ॥

म्गालिगोकर्कटकास्त्रिकोणे प्रमृतिकाले खलखेटयुक्ताः।

निरीक्षिता वा जनयन्ति जातं कृष्टेन युक्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥१०॥

नवम, पञ्चम भाव मकर, बुश्चिक, बुष या कर्क में स्थित हो कर पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो तो जातक कुछी होता है ॥ १० ॥

मन्दार्कचन्द्रास्त्रिसुतायधर्मे सौम्येन युक्ता न च वीक्षिताश्चेत् ।

कर्णप्रणाशं जनयन्ति नूनं स्मरस्थितास्ते दशनाभिषातम् ॥११॥

त्तीय, पश्चम, एकाद्श, नवम इन स्थानों में शनि, रिव, चन्द्र बैठे हों श्रीर किसी शुभ श्रह से युत, दृष्ट न हो तो कान का नाश होता है। प्वीक्त तीनों श्रह श्रगर सप्तम में हों तो दाँतों का नाश होता है॥ ११॥

ग्रस्ते विधौ लग्नगताश्च पापास्त्रिकोणगा जन्म पिशाचिकस्य । ग्रस्ते विधौ लग्नगते तथैव नेत्रोपघातः खलु कल्पनीयः ॥१२॥

यदि जन्म काल में चन्द्र का श्रहण हो लग्न, नवम पश्चम इन स्थानों में पाप श्रह पैठे हों तो जातक पिशाच के उपद्रव से युक्त होता है। यदि श्रहण कालिक चन्द्रमा लग्न का हो तो जातक श्रन्धा होता है॥ १२॥

लग्नस्थिते देवपुरोहितेस्ते शनी च वाताधिकता निर्तातम् । जीवे विलग्नेऽविनन्दनेऽस्ते मदोद्धतः स्यात्पुरुषो विशेषात् ॥१३॥

गुर लग्न में, शनि सन्तम में हो तो जातक चातरोगी होता है।
गुरु लग्न में, मङ्गल सन्तम में हो तो जातक मदोन्मन्त होता है ॥१३॥

स्मरे त्रिकोगो धरणीतन्जे शनौ तनौ वा पवनमकोपः। क्षीणेन्दुमंदौ व्ययभावयातौ तदापि वाताधिकता नराणाम् ॥१४॥ यदि सन्तम, पश्चम, नवम भाव में मङ्गल, लग्न में शिन श्रथवा चीण चन्द्रमा, शिन दोनों द्वादश भाव में हो तो वातरोग होता है ॥१४॥ वंशच्छेदकरः शशांकभुगुजः क्रूरैः स्वकामाम्बुगैः

शिल्पी केंद्रगतार्किणा बुधयुतन्यंशे समालोकिते। अतं देवगुरौ दिनेश्वरयुतस्यांशे च दासीसुतो

नीवः कामगयोः खरांशुश्रशिनोः सौरेण संदृष्टयोः ॥१५॥
पाप प्रद्व से युक्त हो कर चन्द्रमा, शुक्र दोनों द्वितीय सप्तम या
चतुर्थ भाव में हो तो वंश नाश करने वाले होते हैं।

बुध जिस देप्काण में बैठा हो उस देप्काण राशि को यदि केन्द्र में स्थित हो कर शनैश्चर देखता हो तो चित्रकार होता है।

सूर्य जिस राशि में बैठा है। उस के द्रेष्काण या नवांश में स्थित है। कर गुरु अगर द्वादश भाव में है। ते। दासीपुत्र है।ता है।

सम्तम भाव में स्थित हो कर रिव चन्द्रमा यदि रानैश्चर से दृष्ट हो तो नीचकर्म करने घाला होता है ॥ १४ ॥

वयो राशि स्वनक्षत्रमेकीकृत्य पृथकपृथक् । दिचतुस्त्रिगुर्णं कृत्वा सप्ताष्ट्रसभाजितम् ॥ १६ ॥ त्राद्यन्तयोभवेददुःखी मध्ये शून्यं घनक्षयः । स्थानत्रयेभ्रशेषं तु मृत्युः साङ्केषु वै जयी ॥ १७ ॥

जन्म काल से वर्तमान काल तक वर्ष सख्या, जन्म राशि सख्या, जन्म नत्तत्र संख्या तीनों के योग को तीन स्थान में रख कर क्रम से २, ४, ६ से गुणा करे, गुणन फल में ७, ८, ६ का भाग देने से प्रथम, एतीय स्थान में श्रन्य शेष रहने से वलेश, द्वितीय स्थान में श्रन्य शेष वचे तो धन का नाश, तीनों स्थान में श्रन्य शेष वचे तो मरण और तीनों स्थान में शेष बचे तो उस वर्ष में विजय होता है ॥ १६-१७ ॥

उदाहरण—किसी का सम्वत् १६८८, चित्रा नत्तत्र श्रीर धनु राशि में जन्म है.

इस का सम्वत् २००३ का फल देखना है।

**ग्रतः चर्ष संख्या = १**४,

जन्म नत्त्र संख्या = १४,

जन्म राशि संख्या = ६,

सर्वों के योग = ३८ को तीन जगह रख कर २, ४, ३ से गुणा कर ७ ८, ६ का भाग देने से—

$$\frac{3\pi \times 5}{9} = \frac{99}{9} = 50 + \frac{5}{9}$$

$$\frac{3\pi \times 8}{\pi} = \frac{8\times 7}{\pi} = 8\times + \frac{9}{\pi}$$

$$\frac{3\pi \times 3}{\xi} = \frac{\xi \xi \times 3}{\xi} = \xi \xi + \frac{0}{\xi}$$

यहाँ द्वितीय, तृतीय स्थान में श्रन्य शेष बचा है इस लिये इस वर्ष में धनत्त्वय होगा ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार में "मध्यान्तयो क्षेत्र श्रन्यं चेद्रसुद्धयमुदीरयेत्" इतनी त्रुटि है। श्रतः पाठक गण इस को भी देख कर फल विचार करें ॥ १६-१७॥

# अथ रव्यादिग्रहभावफलाध्यायः।

तत्रादौ लग्नस्थतसूर्यफलम्— लग्नेर्केल्पकचः क्रियालसतनुः क्रोधी प्रचण्डोन्नतः कामी लोचनस्क्सुकर्कशतनुः शूरः क्षमी निष्टु णः।

फुछाक्षः शशिभे क्रिये स्थितिहरः सिंहे निशांधः पुमान्

दारिद्रचोपहतो विनष्टतनयः संस्थस्तुलासंज्ञके ॥ १ ॥

जिस के जन्म काल में लग्न में रिव हो वह थोड़े केश वाला, स्नालसी, कोधी, वड़े उत्र स्वभाव वाला, कामी, नेत्र रोग से युक्त, रूस शरीर वाला, शर, समाशील श्रीर निर्दयी होता है। यदि लग्न में स्थित हो कर रचि कर्क का हो तो आँख में फूली वाला, मेष में हो तो चश्चल स्वभाव वाला, सिंह में हो तो रतींधी। वाला, तुला में हो तो दरिद्र और सन्तान हीन होता है ॥१॥

धनभावस्थितसूर्यफलम्—

धनसुतोत्तमवाहनवर्जितो हतमतिः

परगृहोपगतो हि नरो भवेहिनमरोाई विशो यदि संस्थितिः ॥२॥

जिस के धन भाव में सूर्य हो वह धन, पुत्र, सवारी से हीन, निर्वुद्धि, सज़नों से द्वेष रखने वाली, श्रीर दूसरे के घर में निवास करने वाला होता है ॥ २॥

तृतीयभावस्थितसूर्यफलम्-

प्रियंवदः स्याद्धनवाहनाट्यः सुकर्मचित्तोऽनुचरान्वितश्च ।

मितानुजः स्यान्मनुजी बलीयान्दिनाधिनाथे सहजेऽधिसंस्थे ॥३॥

जिस के तृतीय भाव में सूर्य हो वह प्रिय बोलने वाला धन, वाहन से युक्त, सत्कर्म में मन रखने वाला, नौकरों से युक्त, थोन छोटा भाई वाला श्रीर वली होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितसूर्यफलम्—

सौरुयेन यानेन धनेन हीनं तातस्य

चलिनवासं कुरुते पुगांसं निलनीविलासी

जिस के चतुर्थ भाव में सूर्य हो वह सुख, वाहन श्रोर धन । पिता के धन को नाश करने वाला, तथा श्रनेक स्थान में निर् करने वाला होता है॥ ४॥

स्वल्पापत्यं शैलदुर्गेशभक्तं सौख्यैर्युक्तं

भ्रान्तत्वांतं मानवं हि प्रकुर्यात्स्तुस्थाने भानुमान्वर्तमानः ॥ ५ । जिस के पञ्चम भाव में सूर्य बैठा हो वह पार्वती, शङ्कर का भक्त सुखी, सत्कार्य, धन से हीन श्रीर भ्रान्ति युक्त होता है ॥ ४ ॥

## षष्ठभावस्थितसूर्यफलम्-

शश्चत्सौख्येनान्वितः शत्रुहंता सत्त्वोपेतश्चाख्यानो महौजाः।

पृथ्वीभर्तुः स्यादमात्यो हि मर्त्यः शत्रुचेत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात्।६। जिस के षष्ठ भाव में रिव हो वह सदा सुखी, रात्रुश्रों को नारा

करने वाला, बलवान, सुन्दर सवारी वाला, अत्यन्त तेजस्वी श्रीर राजा का मन्त्री होता है ॥ ६ ॥ सप्तममावस्थितसूर्यफलम्—

श्रिया विमुक्तो इतकायकांतिर्भयामयाभ्यां सहितः कुशीलः । नृपप्रकोपार्तिकृशो मनुष्यः सीमंतिनीसग्रनि पश्चिनीशे ॥ ७ ॥

जिस के सन्तम भाव में सूर्य हो वह लक्सी से हीन, रूच कान्ति वाला, भय रोग से युक्त, निन्द्नीय स्वभाव वाला, तथा राजकोव से दुःखी श्रीर दुर्वल रहता है ॥ ७ ॥

श्रष्टमभावस्थितसूर्यफलम्—

नेत्राल्पत्वं शत्रुवर्गाभिद्यद्धिर्बुद्धिश्रंशः पूरुपस्यातिरोषः।

व अधित स्वास्य में विशेषादायुःस्थाने पद्मिनीप्राणनाथे ॥८॥ जिस के श्रष्टम भाव में सूर्य हो वह छोटी श्राँख वाला, श्रविक राम्ह्याना, बुद्धि हीन, कीधी, थोड़े धन वाला और दुर्वल शरीर वाला

जिस्मी जिसी नवमभावस्थितसूर्यफलम्-

धन, र्ह्मा विरतश्च सन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सद्।।

त्वर्गाविषमो भवेत्ररस्त्रित्रिकोणभवने 👚 🧂 ॥ ६ ॥

जिस के नवम भाव में सूर्य हो वह धर्म कर्म से हीन, सुन्दर वुद्धि वाला, पुत्र मित्र के सुख से युक्त श्रीर माता के कुल का देषी होता है ॥ ६॥

**द**शमभावस्थितसूर्यफलम्— सद्द्वुद्धिवाहनघनागमनानि नूनं भूपप्रसादसुतसौख्यसमन्वितानि । साधूपकारकरणं मणिभूषणानि

मेषुरसे दिनमिः कुरुते नरासाम् ॥ १० ॥

जिस के दशम भाव में सूर्य हो वह सुन्दर बुद्धि वाला, वाहन धन से युक्त, राजा की प्रसन्तता से युक्त, पुत्र सुख से युक्त, साधुत्रों का उपकार करने वाला श्रौर भुषण से युक्त होता है ॥ १०॥

पकादशभावस्थितसूर्यफलम्-

गीतिप्रीतिं चारुकर्मप्रदृत्तिं चञ्चत्कीतिं वित्तपूर्तिं नितान्तम्।

भूपात्त्राप्तिं नित्यमेव प्रकुर्यात्त्राप्तिस्थाने भानुमान्मानवानाम् ॥११॥

जिस के एकद्दा भाव में सूर्य है। वह गीत में प्रेम रखने वाला, सुन्दर कर्म करने वाला, यशस्वी, श्रत्यन्त धनी श्रीर राजा से धन

व्ययमावस्थितसूर्यफलम्--

तेजोविहीने नयने भवेतां तातेन साकं गतचित्तद्यतिः।

विरुद्धबुद्धिव्ययभावयाते कान्ते निलन्याः फलग्रुक्तमार्थैः ॥१२॥

जिस के व्यय भाव में सूर्य हो वह तैजोहीन नेत्र वाला, पिता से प्रेम नहीं करने चाला और विरुद्ध वुद्धि वाला होता है ॥ १२ ॥

श्रथ लग्नम्थितचन्द्रफलम्--

दाक्षिण्यरूपधनभोगगुणैवरेण्य-

श्रन्द्रे कुलीरदृषभाजगते विलग्ने । जन्मत्तनीचबधिरो विकलोऽथ मूकः

शेषेषु ना भवति हीनतनुर्विशेषात् ॥ १ ॥

जिस के जन्म काल में कर्क, वृष या मेष का चन्द्र हो कर लग्न में बैठा हो ते। वह सरल हद्य वाला, सुन्दर, धनी, भोगी श्रीर गुणियों में श्रेष्ठ होता है।

यदि अन्य राशी में स्थित हो कर लग्न में हो तो उन्मत्त नीच कुर्म कर्ने वाला, बहिरा, विकल, गूँगा श्रीर चीण दारीर वाला

होता है ॥ १ ॥

## धनभावस्थितचन्द्रफलम्-

सुखात्मजद्रव्ययुतो विनीतो भवेन्नरः पूर्णवियुद्धितीये।

ģ.

क्षीरोस्वलद्वाग्विधनोल्पबुद्धिः न्यूनाधिकत्त्वे फलतारतम्यम् ॥२॥

जिस के धन भाव में पूर्ण चन्द्रमा हो वह सुख सन्तान द्रव्य से युक्त श्रोर नम्र होता है।

यदि क्षीण चन्द्रमा धन भाव में वैठा हो तो श्रसत्य बोलने वाला, धन हीन श्रीर थोड़ी बुद्धि चाला होता है । चन्द्रवल के श्रनुसार फल में भी तारतभ्य करना चाहिये॥ २॥

सहज्ञभावस्थितचन्द्रफलम्-

हिस्रः सगर्वः कृपणोल्पबुद्धिर्भवेज्जनो वन्धुजनाश्रयश्च । द्याभयाभ्यां परिवर्जितश्च द्विजाधिराजे सहजे प्रस्तौ ॥ ३ ॥

जिस के तृतीय भाव में चन्द्रमा वैटा हो तो हिंसा करने वाला, गौरव युक्त, कृपण, श्रह्पवृद्धि, चन्छुश्रां के श्राश्रय में रहने वाला श्रीर दया भय से हीन होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितचन्द्रफलम्-

जलाश्रयोत्पन्नधनोपल्या कृष्यङ्गनावाहनस्तुसौख्यम् ।

प्रस्तिकाले कुरुते कलावान्पातालसंस्थो द्विजदेवभक्तिम् ॥ ४ ॥ जिस के चतुर्थभाव में चन्द्रमा वैटा हो वह जलाश्रय से उत्पन्न धन, रुषि, स्त्री, वाहन, पुत्र इन के सुख से युक्त होता है ॥ ४ ॥ पञ्चमभावस्थवनद्रफलम्—

जितेन्द्रियः सत्यवचाः प्रसन्नो धनात्मजावाप्तसमस्तसौख्यः ।

सुप्तंग्रही स्यान्मनुजः सुशीलः पस्तिकाले तनयालयेब्जे ॥ ५ ॥

जिस के पश्चम भाव में चन्द्रमा हो वह जितेन्द्रिय, सत्य वोलने वाला, प्रसन्न, धन सन्तान के द्वारा सुखी, संग्रह करने वाला श्रीर असुशील होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितचन्द्रफलम्-

मन्दाग्निः स्यान्निर्दयः क्रौर्ययुक्तोऽनल्पालस्यो निष्ठुरो दुष्टिचित्तः।

रोषावेशोत्यन्तसञ्जातशत्रुः शत्रुचेत्रे रात्रिनाथे नरः स्यात् ॥६॥ जिस के षष्ठ भाव में चन्द्रमा हो वह मन्दाग्नि, निर्द्यी, पापी, बङ्के श्रातसी, निष्ठुर, दुष्ट स्वभाव चाला, कोधी श्रीर बहुत शत्रु वाला होता है॥६॥

सप्तमभावस्थितचन्द्रफलम्--

महाभिमानी मदनातुरश्च नरो भवेत्शीएकलेवरश्च ।
धनेन हीनो विनयेन चैवं चन्द्रेऽङ्गनास्थानिवराजमाने ॥ ७ ॥
जिस के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो वह बड़े श्रभिमानी, कामातुर,
दुर्वल शरीर वाला, धन श्रौर विनय से रहित होता है ॥ ७ ॥
श्रष्टमभावस्थितचन्द्रफलम्—

नानारोगैः क्षीणदेहोऽतिनिःस्वश्रौरारातिक्षोणिपालाभितप्तः । चित्तोद्वेगैव्यांकुलो मानवः स्यादायुःस्थाने वर्तमाने हिमांशौ ॥८।। जिस के अष्टम भाव में चन्द्रमा हो वह अनेक रोग से कीण शरीर वाला, निर्धन, चोर शत्रु राजा इन से पोड़ित और चित्त के उद्देग से व्याकुल होता है ॥ = ॥

नवमभावस्थितचन्द्रफलम्—

कलत्रपुत्रद्रविणोपपनः पुराणवार्ताश्रवणानुरक्तः।

सुकर्मसत्तीर्थपरो नरः स्याद्यदाकलावान्नवमालयत्थः ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में चन्द्रमा हो वह स्त्री, पुत्र धन इन से युक्त, पुराण कथा के प्रमी, सुकर्म श्रीर तीर्थ करने वाला होता है ॥ ६ ॥ दशमभावस्थितचन्द्रफलम्—

क्षोणीपालादर्थ लब्धिविंशाला

कीर्तिर्मूर्तिस्सत्त्वसन्तोषयुक्ता ।

चञ्चछक्ष्मीः शीलसंशालिनी स्या-

न्मानस्थाने यामिनीनायकश्चेत् ॥ १०॥ जिस के दशम भाव में चन्द्रमा हो वह राजा से धन पाने चालः, त्रधिक यशस्वी, सत्त्व गुण सन्तोव से युक्त, सुन्दर सदमी वासा श्रीर सुशीस होता है ॥ १० ॥

पकाद्शभावस्थितचन्द्र फलम्--

सन्माननानाधनवाहनाप्तिः कीर्तिश्च सद्भोगगुणोपलिब्धः ।

प्रसन्नता लाभविराजमाने ताराधिराजे मनुजस्य नूनम् ॥ ११ ॥

जिस के एकाद्दा भाव में चन्द्रमा हो वह माननीय, अनेक प्रकार के धन बाहन से युक्त, यशस्वी, भोगी, गुणी श्रोर प्रसन्नता युक्त होता है ॥ ११ ॥

#### व्ययभावस्थितचन्द्रफलाः —

हीनत्वं वे चारुशीलेन मित्रैवें कल्यं स्यान्नेत्रयोः शत्रुहिदः।

रोषावेशः पूरुषाणां विशेषात्पीयूषांशौ द्वादशे वेशमनीह ॥ १२ ॥

जिस के द्वाद्श भाव में चन्द्रमा बैठा हो वह सुन्दर स्वभाव से हीन, मित्रों से रहित, नेत्र रोगी, अपनेक शत्रु वाला श्रीर विशेष कोधी होता है ॥ १२ ॥

#### ्त्रयं लग्नस्थितभौमफल प्—

अतिमतिश्रमतां च करोवरं क्षतयुतं वहुसाहसग्रयताम् । तनुभृतां कुरुते तनुसंस्थितोऽवनिसुतो च ॥ १॥

जिस के लग्न में मङ्गल वैठा हो वह श्रत्यन्त मतिश्रम वाला, चिह युक्त शरीर वाला, हठी श्रीर श्रमणशील होता है ॥ १ ॥

# धनभावस्थितभौमफलम्—

त्रधनतां कुजनाश्रयतां तथा विमिततां कृपयातिविहीनताम् । तनुभृतो विद्धाति विरोधतां क्यां निनन्दनः ॥ २ ॥

जिस के धन भाव में मङ्गल पड़े वह धन हीन श्रसंजन के श्राधिन, कृत्सित बुद्धि वाला, दया हीन श्रीर विरोध करने वाला होता है॥२॥

भूपप्रसादोत्तमसौख्यमुच्चैरुदारता चारुपराक्रमश्च।

थनानि च भ्रात्सुखोजिकतत्वं भवेकराणां सहजे महीजे ॥ ३ ॥

जिस के तृतीय भाव में मङ्गल पड़े घह राजा की प्रसन्नता से उत्तम्ह सुखी, अत्यन्त उदार, सुन्दर पराक्रम वाला, धनी श्रीर भाई के सुख से हीन होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थभावस्थितभौमफत्तम्—

दुःखं सुद्दद्वाहनतः प्रवासः कलेवरे रुग्वलताऽवलत्वम् । प्रसृतिकाले किल मङ्गलाख्ये रसातलस्थे फलमुक्तमार्यैः ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में मङ्गल बैठा हो वह मित्र श्रौर वाहन के हारा दुखी, परदेश में रहने वाला, रुग्न शरीर वाला तथा निर्वेता होता है ॥ ४ ॥

पंचमभावस्थर्भोमफलम्-

कफानिलाद्द्रचाकुलता कलत्रान्मिताच पुत्राद्पि सौख्यहानिः।
मतिर्विलोमा विपुलात्मजेस्मिन्पस्तिकाले तनयालयस्थे।। ५॥

जिस के पञ्चम भाव में मङ्गल वैटा हो वह कफ श्रीर वात से व्या-कुल, स्त्री, मित्र, पुत्र के सुख से रहित तथा विपरात बुद्धि वाल ह होता है ॥ ४ ॥

शत्रुभावस्थितभौमफलम्—

प्राबल्यं स्याज्ञाठराग्नेविशेषाद्रोषावेशः शत्रुवर्गोपशांतिः । सद्भिः संगोऽनंगबुद्धिनराणां गोत्रापृत्रे शत्रुसंस्थे प्रस्तौ ॥ ६ ॥

जिल के जन्म काल में पष्ट भाव में मङ्गल बैठा हो वह प्रवल जठ-राग्नि वाला, कोधी, रात्रुओं को नारा करने वाला श्रीर सज्जनों के साथ रहने वाला होता है ॥ ६ ॥

सप्तमभावस्थितभौमफलम्— नानानर्थेर्व्यर्थिचितोपसर्गेर्वेरिव्रातेर्मानवं हीनदेहम्। दारारागात्यंतदुःखप्रतप्तं दारागारें आरकोयं करोति ॥ ७॥

जिस के सन्तम भाव में मङ्गल हो वह अनेक तरह के अनर्थ, व्यर्श्क

चिन्ता और रात्रुओं से पीड़ित हो कर दुर्वल रारीर वाला तथा स्त्री के क्रोध से दुर्वी रहता है ॥ ७॥

श्रष्टमभाविश्यतभौमफलम् — वैकल्यं स्यानेत्रयोर्दुर्भगत्वं रक्तात्पीड़ा नीचकर्मप्रवृत्तिः । बुद्धेरान्ध्यं सज्जनानां च निंदा रन्ध्रस्थाने मेदिनीनंदनेऽस्मिन् ॥८॥

जिस के श्रष्टम भाव में मङ्गल बैठा हो वह नेत्र रोगी, दुर्भग, रक्त रोगो, नीच कर्म करने वाला, बुद्धि से विकल श्रीर सन्जनों का निन्दक होता है ॥ = ॥

### नवमभावस्थितभौमफलम्—

हिंसाविधाने मनसः प्रवृत्ति भूमीपतेगौरवतोल्पलव्धिम् ।

क्षीएं च पुण्यं द्रविणं नराएां पुण्यस्थितः क्षोिएसुतः करोति ।। ह।।

जिस के नवम भाव में मङ्गल पड़े वह हिंसा में चित्त देने वाला, राजा के त्रादर से थोड़ा लाभ वाला, थोड़ा पुण्य क्रीर थोड़ा घन वाला होता है ॥ ६ ॥

#### दशमभावस्थितभौमफलम्-

विश्वंभरापतिसमत्वमतीव तोपं सत्साहसं परजनोपकृतौ प्रयत्नम् । चंचदिभूषणमणिदिविधागमांश्च मेषूरणे धरणिजः कुरुते नराग्णम् ॥

यदि दशम भाव में मङ्गल बैटा हो तो राजा के समान, श्रत्यन्त सन्तोषी, साहसी, परोकार में यत्न रखने वाला श्रीर सुन्दर भूषण, रत्नादि को प्राप्त करने वाला होता है ॥ १० ॥

### पकादशभावस्थितमौमफलम्—

ताम्रभवालविलसत्कलघौतरक्तवस्तागमं सुललितानि च वाहनानि । भूपप्रसादसुकुत्हलमंगलानि दद्यादवाप्ति भवने हि सदावनेयः ॥११॥

जिस के एकादश भाव में मङ्गल पड़े उस को तामा, मृङ्गा, सुवर्ण, चस्र, उत्तम वाहन, राजा की प्रसन्नता श्रीर श्रनेक मङ्गल कार्य प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

### द्वाद्शभावस्थितभौमफलम्—

स्वमित्रवैरं नयनातिवाधां क्रोधाभिभूतं विकल्तत्वमंगे।

धनव्ययंबंधनमल्पतेजो व्यये धराजो विद्धाति नूनम् ॥ १२ ॥

यदि द्वादश भाव में मङ्गल हो तो मित्रों से विरोध रखने वाला, नेत्र रोगी, कोथी, श्रङ्ग में वैकल्य, धन का श्रधिक खर्च, बन्धन श्रीर तेज को हानि होती है ॥ १२ ॥

### श्रथ लग्नस्थितवुधकलम्—

शान्तो विनीतः सुतरासुदारो नरः सदाचारपरोऽतिधीरः।

विद्वान्कलाज्ञो विपुलात्मजश्र शीतांश्रसूनौ जनने तनुस्थे ॥ १ ॥

जिस के लग्न में बुध चैठा हो चह शान्त, नम्न, अत्यन्त उदार, सदाचारी, अत्यन्त धीर, विद्वान, कलाओं को जानने वाला और बहुत पुत्र वाला होता है ॥ १॥

# धनभावस्थितबुधफलम्—

विमलशीलयुतो गुरुवत्सलः कुशलताकलितार्थमहत्सुखः।

विपुलकान्तिसमुक्षतिसंयुतो धननिकेतनगे शशिनन्दने ॥ २ ॥

जिस के द्वितीय भाव में दुध बैटा हो वह सुशील, गुरु का भक्त, चतुरता से धन कमा कर सुखी, श्रत्यन्त सुन्दर श्रीर उन्नति युक्त होता है ॥ २ ॥

### तृतीयभावस्थितवुधफलम्—

साहसानिजननैः परिम्रुक्तः चित्तशुद्धिरहितो हतसौख्यः। मानवः कुश्रातितेष्सितकर्त्ता शीतभानुतनयेऽनुजसंस्थे॥ ३॥

जिस के तृतीय भाव में दुध पड़े वह सहसा अपने जनों से त्यक्त, मिलन हृदय वाला, दुखी और अपने मन माना काम करने वाला होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितबुधफलम्— असदाहनैर्घान्यधनैः समेतः सङ्गीतनृत्याभिरुचिर्मनुष्यः । विद्याविभूषागमनाधिशाली पातालगे शीतलभानुसूनौ ॥ ४ ॥

जिस के बुध चतुर्थ भाव में पड़े वह सुन्दर वाहन, धन, धान्यों से युक्त, गीत नृत्य के स्नेही, विद्वान् श्रोर भूषण से युक्त होता है ॥ ४॥ पञ्चमभावस्थितबुधफलम्—

पुत्रसौक्यसहितं बहुमित्रं मन्त्रवादकुशलं च सुशीलम् । मानवं किल करोति सलीलं शीतदीधितिसुतः सुतसंस्थः ॥ ५ ॥

यदि पञ्चम भाव में बुध हो तो पुत्र से सुखी, श्रधिक मित्र से युक्त, विचार में कुशल, सुन्दर स्वभाव वाला श्रीर कीडा युक्त होता है॥ ४॥

रात्रुभावस्थितबुधफलम्--

वादमीतिः सामयो निष्ठुरात्मा नानारातिवातसन्तप्तवितः।

नित्यालस्यव्याकुलः स्यान्मनुष्यः शत्रुचेत्रे रात्रिनाथात्मजेऽस्मिन्।।६॥

यदि षष्ठ भाव में वुध हो तो भगड़ाल, रोगी, निष्दुर, रात्रुओं से पीड़ित और सदा आलस्य करने से चिन्तित होता है ॥ ६॥

सप्तमभावस्थितवुधफलम्-

चारुशीलविभवैरलंकृतः सत्यवाक्यनिरतो नरो भवेत् । कामिनीकनकस्रुनुसंयुतः कामिनीभवनगामिनीन्दुजे ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में सहाम भाव में बुध बैठा हो वह उत्तम स्व-भाव वाला, ऐश्वर्य से युक्त, सत्य वक्ता और स्त्री, धन, पुत्र से युक्त होता है॥ ९॥

श्रष्टमभावस्थितबुद्यफलम्—

भूपप्रसादाप्तसमस्तसम्पन्नरो विरोधी सुतरां सुगर्वः। सर्वप्रयत्नान्यकृतापहर्ता रन्ध्रे भवेचन्द्रसुतः प्रसृतौ ॥ ८॥

यदि श्रष्टम भाव में वुध बैठा हो तो राजा की प्रसन्नता से सर्व सम्पत्ति को पाने वाला, विरोध करने वाला, श्रत्यन्त गर्वी श्रीर दूसरे का किया हुशा काम को नष्ट करने वाला होता है ॥ ८॥

# नवममावस्थितबुधफलम्—

स्या-

### दनुचरधनसृतुप्राप्तहर्षो विशेषात् । वितरणकरणोद्यन्मानसो मानवश्चे-

दमृतकिरराजन्मा पुण्यधामागतोऽयम् ॥ ९ ॥

जिस के नचम भाव में वुध बैठा हो वह उपकार छोर विद्या से आदर पाने वाला, नौकर, धन, पुत्र के द्वारा विशेष आनन्द और दान करने वाला होता है ॥ ६ ॥

दशमभावस्थितबुधफलम्-

ज्ञानपज्ञः श्रेष्ठकर्मा मनुष्यो नानासम्पत्संयुतो राजमान्यः। चश्रद्धीलावाग्विलासादिशाली मानस्थाने बोधने वर्तमाने॥१०॥

जिस के दराम भाव में वुध वैठा हो वह ज्ञानी, श्रेष्ठ कर्म करने वाला, श्रानेक प्रकार के सम्पत्ति से युक्त, राजा से मान्य, सुन्दर बोल-ने वाला श्रोर विलासी होता है ॥ १० ॥

एकाद्रामावस्थितवुधफलम्—

भोगासक्तोत्यन्तिवत्तो विनीतो नित्यानन्दश्चारुशीलो बलिष्ठः। नानाविद्याभ्यासकुन्मानवः स्याङ्घाभस्थाने नन्दने शीतभानोः॥११॥

जिस के एकादरा भाव में बुध बैठा हो वह मनुष्य भोगी, अति धनी, नम्र, नित्य आनन्द युक्त, सुन्दर स्वभाव वाला, बली और अनेक विद्या को जानने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितबुष्यक्तम्-

द्याविहीन: स्वजनोजिभतश्च स्वकार्यदक्षो विजितात्मपक्षः । धृर्तो नितान्तं मिलनो नरः स्याद्वयोपपन्ने द्विजराजसूनौ ॥१२॥

जिस के द्वादश भाव में वुध वैठा हो वह दयाहोन, अपने जनों से त्यक्त, अपने कार्य में दत्त, अपने पत्त को जोतने वाला, धूर्त और नन होता है ॥ १२॥

### श्रथ तनुस्थितगुरुफलप्—

विद्यासमेतोऽभिमतो हि राज्ञां पाज्ञः कृतज्ञो नितरामुदारः । नरो भवेच्चारुकलेवस्थ तनुस्थिते चित्रशिखण्डिसूनौ ॥ १ ॥

यदि लग्न में गुरु बैठा हो तो विद्याभ्यासी, राजा से पूज्य, सुन्दर बुद्धि वाला, कृतज्ञ, श्रति उदार श्रीर सुन्दर होता है ॥ १ ॥

धनभावस्थितगुरुफलम्-

सद्र्विद्यागुणकीर्तयुक्तः संत्यक्तवैरोऽपि नरो गरीयान् । त्यागी सुत्रीलो द्रविगोन पूर्णो गीर्वाणवंद्ये द्रविगोपयाते ।। २ ॥

जिस मनुष्य के द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो वह सुन्दर, विद्या गुण और यदा से युक्त, रात्रु रहित, श्रेष्ठ, दानी, सुन्दर स्वभाव वाला तथा धन से युक्त होता है ॥ २ ॥

सहजभावस्थितगुरुफलम्-

सौजन्यहीनः कृपणः कृतघ्नः कांतासुतप्रीतिविवर्जितश्च । नरोग्निमांद्यावलतासमेतः पराक्रमे शक्रपुरोहितेऽस्मिन् ।। ३ ॥

जिस जातक के तृतीय भाव में गुरु बैठा हो वह सौजन्य हीन, कृपण, कृतव्न, स्त्री, पुत्र के स्नेह से रहित, मंदाग्नि श्रीर दुर्वल होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थभावस्थितगुरुफलम्— सन्माननानाधनवाइनाद्यैः संजातहर्षः पुरुषः सदैव । नृपानुकंपासग्रुपात्तसंपदंभोतिभृन्मंत्रिणि भूतलस्थे ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में वृहस्पति बैठा हो वह सन्मान, श्रनेक प्रकार के धन श्रीर वाहन से श्रानन्द तथा राजा की प्रसन्नता से धन प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ४ ॥

पंचमभावस्थितगुरुफलम्-

सन्मित्रपुत्रोत्तममंत्रशास्त्रमुख्यानि नानाधनवाहनानि । द्याद्वगुरुः कोमलवाग्विलासं प्रसृतिकाले तनयालयस्थः ॥ ५ ॥ जिस जातक के पश्चम भाव में गुरु बैटा हो वह सुन्दर मित्र, पुत्र, मन्त्र शास्त्र ग्रादि, ग्रानेक प्रकार के धन, ग्रानेक वाहन ग्रीर कोमल वाणी से युक्त होता है ॥ ४ ॥

शत्रुभावस्थितगुरुफलम्-

सद्गीतविद्याहतचित्तवृत्तिः कीर्तिप्रियोऽरातिजनप्रहर्ता ।

पारब्धकार्य्यालसकुन्नरः स्यात्सुरेंद्रमंत्री यदि शत्रुसंस्थः ॥ ६ ॥

जिस के षष्ट भाव में गुरु बैठा हो वह संगीत के प्रेमी, यश के प्रेमी, शत्रुओं को मारने वाला और कार्य को प्रारम्भ कर समात करने में आलसी होता है ॥ ६ ॥

संप्रमभावस्थितगुरुफलम्—

शास्त्राभ्यासासक्तिचित्तो विनीतः कांतावित्तात्यंतसंजातसौख्यः। मंत्री मर्त्यः काव्यकर्ता प्रसृतौ जायाभावे देवदेवाधिदेवे॥ ७॥

जिस के सन्तम भाव में गुरु बैठा हो वह शास्त्र अभ्यास करने वाला, नम्र, स्त्री और धन से अत्यन्त सुबी, विचारी तथा काव्य करने वाला होता है॥ ७॥

श्रष्टमभावस्थितगुरुफलम्—

प्रेष्यो मनुष्यो मिलनोऽतिदीनो विवेकहीनोविनयोजिक्सतश्च । नित्यालसः क्षीणकलेवरः स्यादायुर्विशेषे वचसामधीशे ॥ ८ ॥

जिस के अप्यम भाव में वृहस्पति बैठा हो वह मनुष्य नौकरी करने वाला, मिलन, अति दीन, अविचारी, अविनयी, सदा आलसी और दुवल होता है ॥ = ॥

नवमभावस्थितगुरुफलम्—

नरपतेः सचिवः सुकृती कृती सकलशास्त्रकलाकलनादरः । व्रतकरो हि नरो द्विजतत्परः सुरपुरोधिस वै तपिस स्थिते ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में बृहस्पति बैटा हो वह राजमन्त्री, पुण्यात्मा, पण्डित, सब शास्त्रों को जानने वाला, व्रती श्रीर ब्राह्मणों का भक्त होता है ॥ ६ ॥

# दशमभावस्थितगुरुफलम्—

सद्राजचिह्रोत्तमवाहनानि मित्रात्मजश्रीरमणीसुखानि ।

यशोभिवृद्धि बहुधा विधत्ते राज्ये सुरेज्यो विजयं नराणाम् ॥१०॥

यदि दशम भाव में गुरु बैठा हो तो वह सुन्दर राजचिह्न, वाहन, मित्र, पुत्र,सम्पत्ति, स्त्री सुख इन सर्वों से युक्त श्रौर यशस्वी होता है॥१०॥ एकादशभावस्थितगुरुफत्तम्—

सामर्थ्यमर्थागमनानि न्नं सद्दस्ररत्नोत्तमवाहनानि ।

भूपप्रसादं कुरुते नराणां गीर्वाणवन्द्यो यदि लाभसंस्थः ॥ ११ ॥

जिस के एकादरा भाव में गुरु वैठा हो वह सामर्थ्य, धन, सुदनर चस्त्र, रतन, उत्तम सवारी श्रीर राजा के श्रवुग्रह प्राप्त करने वाला होता है ॥ ११ ॥

### व्ययभावस्थितगुरुफलम्-

नानाचित्तोद्देगसंजातकोपं पापात्मानं सालसं त्यक्तलज्जम् । बुद्धया हीनं मानवं मानहीनं वागीशोऽयं द्वादशस्थः करोति ॥१२॥

जिस के व्यय भाव में बृहस्पित बैटा हो वह अनेक तरह के चित्त में उद्वेग से कोप युक्त, पापी, श्रालसी, निर्लज्ज, बुद्धि शुन्य श्रीर मान रहित होता है ॥ १२ ॥

श्रथ लग्नस्थितशुक्रफलम्—

बहुकलाकुशलो विमलोक्तिकृत्सुवदनामदनानुभवः पुमान् ।

अवनिनायकमानधनान्वितो भृगुसुते तनुभावगते सति ॥ १ ॥

जिस मनुष्य के लग्न में शुक्त वैठा हो वह कलाओं में अधिक चतुर, प्रिय बोलने वाला, सुन्दरी स्त्री के साथ काम सुख करने वाला, और राजा के आदर से धन प्राप्त करने वाला होता है ॥ १॥

# धनभावस्थिशुक्रफलम्—

सदन्नपानाभिरतं नितांतं सद्वस्रभूषाधनवाहनाट्यम् । भनुजं प्रकुर्याद्धनोपपन्नो भृगुनंदनोऽयम् ॥ २ ॥ जिस के धन भाव में ग्रुक बैठा हो वह उत्तम भोजन क सुन्दर वस्त्र, भूषण, धन चाहन से युक्त श्रीर श्रनेक विद्या चाला होता है ॥ २॥

### तृतीयभावस्थितशुक्रफलम्—

कृशाङ्गयष्टिः कृपणो दुरात्मा द्रव्येणहीनो मदनानुताः सतामनिष्टो बहुदुष्टचेष्टो भृगोस्तनूजे सहजे नरः

जिस के तृतीय भाव में शुक्र बैठा हो वह दुर्वल रारीर व ण, दुराचारी, दरिद्र, कामी, सज्जनों की दुख देने वाला इड प्रकार के खराब कार्य करने वाला होता है ॥ ३॥

### चतुर्थभावस्थितशुक्रफलम्—

मित्रचेत्रग्रामसद्दाहनानां नानासौरूयं वंदनं देवतानाम् । नित्यानंदं मानवानां प्रकृर्यादैत्याचार्यस्तुर्यभावस्थितोऽयम

जिस के चतुर्थ भाव में शुक्त बैटा हो वह मित्र, खेत, मां इन सबों से नाना तरह के सुख करने वाला, देवताओं का पृ सदा श्रानन्द युक्त होता है॥ ४॥

## पञ्चमभावस्थित ग्रुऋफलम्—

सकलकाव्यकलाभिरलंकतस्तन्यवाहनधान्यसमन्वतः । नरपतेर्गुरुगौरवभाङ्नरो भृगुसुते सुतस्वनि संस्थिते ॥ ५

यि शुक्र पञ्चम भाव में चैठा हो तो सम्पूर्ण काव्यक ख नने वाला, पुत्र, वाहन, धान्य से युत श्रीर राजा से श्रादर र होता है ॥ ४ ॥

#### शत्रुभावस्थितशुक्रफलम्-

अभिमतो न भवेत्प्रमदाजने ननु मनोभवहीनतरो नरः। विवलताकलितः किल संभवे सृगुसुतेऽरिगतेऽरिभयान्वित

जिस के जन्म काल में ग्रुक पष्ट भाव में बैटा हो वह । प्रिय, काम रहित, दुर्वल और शत्रुओं के भय से युक्त होता।

# सप्तममावस्थितशुक्रफलम्—

बहुकलाकुश्चलो जलकेलिकुद्रतिविलासविधानविचक्षणः। श्रतितरां निटनीकृतसोहदः सुनयनाभवने भृगुनंदने॥ ७॥

जिस के जन्म काल में सप्तम भाव में स्थित शुक्र हो वह श्रनेक कलाश्रों में चतुर, जल कीडा करने वाला, श्रौर वेश्याश्रों से प्रेम रखने वाला होता है ॥ ७॥

अष्टमभावस्थितग्रुऋफलम्—

पसनमृतिर्रुपमानलब्धः श्वोऽतिनिःशङ्कतरः सगर्वः।

स्त्रीपुत्रचिन्तासहितः कदाचिन्नरोष्टमस्थानगते सिताख्ये.॥ ८॥

जिस के अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो वह असन्न मुख, राजमान्य कार्ठ, भव रहित, गौरवी, कभो २ स्त्री और पुत्र की चिन्ता से युक्त होता है ॥ = ॥

नवमभावस्थितशुक्रफूलम्-

अतिथिगुरुसुराचीतीर्थयात्रापितार्थः

प्रतिदिनधनयानात्यंतसंजातहर्षः ।

मुनिजनसमवेषः पूरुषस्त्यक्तरोषो

भवति नवमभावे संभवे भागवेऽस्मिन् ॥ ६ ॥

जिस के नवम भाव में शुक्र वैटा हो वह श्रितिथ गुरु देवताश्रों का र प्जक, तीर्थयात्रा के लिये धन सञ्चित करने वाला, सदा धन वाह्न-से श्रानन्दित मुनि के समान शरीर वाला श्रीर कोध रहित होता है ॥ ६ ॥

द्रामभावस्थितशुक्रफलम्-

सौभाग्यसम्मानविराजमानः स्नानार्चनध्यानमना धनाढ्यः।

कान्तासुतपीतिरतीव नित्यं भृगोः सुते राज्यगते नरस्य ॥ १० ॥

जिस के दशम भाव में शुक्र वैटा हो वह सुन्दर भाग्य वाला, लोगों में श्रादर युक्त, स्नान पूजा ध्यान में मन लगाने वाला और स्त्री पुज्य से सुखी होता है ॥ १०॥ पदादशभावस्थितशुक्रफलाम्-

सङ्गीतनृत्याद्रता नितान्तं नित्यं च चिन्तागमनानि नूनम्। सत्कर्मधर्मागमचित्तवृत्तिर्भृगोः सुतो लभगतो यदि स्यात्।। ११ ॥

जिस के एकादश भाव में शुक्र वैटा हो चह सगीत और नाच का आदर करने वाला, सदा चिन्ता के आगमन से युक्त, सत्कार्य करने वाला तथा धर्म में मन लगाने वाला होता है॥ ११॥

दययभावस्थितशुक्रफलाम्--

संत्यक्तसत्कर्मगतिर्विरोधी मनोभवाराधनमानसश्च। दयानुतासत्यविवर्जितश्च काव्ये प्रस्तौ व्ययभावयाते ॥ १२॥

जिस के व्यय भाव में शुक्र वैटा हो वह सत्कर्म से हीन, विरोधा, कामी, द्या रहित श्रौर सत्यग्रस्य होता है ॥ १२ ॥

श्रथ तनुस्थितशनिफलम्

पस्तिकाले निलनीशस्तुः स्वोचे त्रिकोणर्क्षगते विलग्ने। कुर्यान्तरं देशपुराधिनाथं शेषेष्वभद्रं सरुजं दरिद्रम्॥१॥

जिस के लग्न में स्थित हो कर शनि अपने उच्च या अपने राशि का हो तो वह मनुष्य राजा होता है। यदि लग्न स्थित हो कर अन्य राशि का हो तो कुशल रहित, रोगी और दरिद्र होता है॥ १॥ धनभावरिथतशनिफलम्—

श्रन्यालयस्थो व्यसनाभितप्तो जनोज्भितः स्यान्मनुजश्र पश्चात् । देशान्तरे वाहनराजमानो धनाभिधाने भवनेऽर्कसूनौ ॥ २ ॥

जिस के धन भाव में शनि बैठा हो वह दूसरे के घर में रहने वाला, व्यसनी, बन्धु रहित हो कर देशान्तर में वाहन श्रीर राजा के समान से युक्त होता है॥ २॥

तृतीयभावस्थितशनिफलम्--

राजमान्यश्चभवाइनयुक्तो ग्रामपो बहुपराक्रमशाली । पालको भवति भूरिजनानां मानवो हि रविजे सहजस्थे ॥ ३ ॥ जिस के तृतीय भाव में शिन बैठा हो वह राजमान्य, उत्तम वाहन से युक्त, गाँव के मालिक, बहुत पराक्रमी श्रीर बहुतों का पालन करने वाला होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितशनिफलम्-

पित्तानिलक्षीणवलं क्रशीलमालस्ययुक्तं कलिदुर्वलाक्सम् । मालिन्यभाजं मनुजं विद्ध्याद्रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में चानि हो वह पित्त और वात के प्रकोप से निर्वल, कुत्सित स्वभाव वाला, आलसी, भगड़ा करने से दुर्वल चरीर चाला और मिलन होता है ॥ ४॥

पञ्चमभावस्थितश्चितस्सम्—

सदा गदशीएतरं शरीरं धनेन हीनत्वमनङ्गहानिम्।

मस्तिकाले निलनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयं करोति ॥ ५ ॥

जिस के पञ्चम भाव में शनि बैटा हो वह सदा रोगों से दुर्वल शरीर वाला,धन रहित, बीर्य रहित और पुत्र सुख से रहित होता है ॥ ४ ॥

रिषुभावस्थितशनैभ्धरफलम्-

विनिर्जितारातिगणो गुणज्ञः सुज्ञाभ्यनुज्ञापरिपालकः स्यात् । पुष्टाङ्गयष्टिः प्रवलोदराग्निरीऽकपुत्रे सति शत्रुसंस्थे ॥ ६॥

जिस के षष्ट भाव में शनि बैटा हो वह शत्रुत्रों को जीतने वाला, गुण को जानने वाला, पण्डितों की आज्ञा पालन करने वाला, पुष्ट शरीर वाला और प्रवल जटराग्नि वाला होता है॥ ६॥

सप्तमभावस्थितशनिफलम्—

त्रामयेन बलहीनतां गतो होनदृत्तिजनचित्तसंस्थिति:। कामिनीभवनधान्यदुःखितः कामिनीभवनगे शनैश्वरे ॥ ७ ॥

यदि सन्तम भाव में शिन बैठा होतो रोगों से पीड़ित हो कर चीण शरीर बाला, जीविका रहित, लोगों के मनमें खटकने बाला और स्त्री, यह, धन के लिये दुखी होता है॥ ७॥ श्रष्टमभावस्थितश्निफलम्—

कुशतनुर्नेतु दहुविचर्चिकामभवतो भयतोषविवर्जित:।

अलसतासहितो हि नरो भवेनिधनमवेश्मनि भाजुसुते स्थिते ॥८॥

जिस के अप्रम भाव में शिन बैठा हो वह दुवेल शरीर वाला, दाद, खुजली से प्रसित, भय-सन्तोष से हीन और आलसी होता है ॥ = ॥ नवमभावस्थितशनिफलम्—

धर्मकर्मसहितो विकलाङ्गो दुर्मतिर्हि मनुजोतिमनोज्ञः।

संभवस्य समये किल कोणिस्त्रित्रिकोणभवने यदि संस्थः ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में शनि बैठा हो चह धर्म कर्म करने वाला, विकल शरीर वाला, कुबुद्धि और सुन्दर होता है॥ ६॥

द्शमभावस्थितशनिफलम्—

राज्ञः प्रधानमतिनीतियुतं विनीतं सग्रामदृदपुटमेदनकाधिकारम् । कुट्याकरं सुचतुरं द्रविणेन पूर्ण मेषूरणे हि तरणेस्तनुजः करोति १०

जिस के दशम भाव में शनि बैठा हो चह राजा के यहाँ प्रधान, अति नोतिक्ष, नम्र, प्राम और देशों का मालिक, वड़ा चतुर और धन से पूर्ण होता है ॥ १०॥

पंकादशभावस्थितशनिफलम्-

कृष्णाश्वानामिन्द्रनीलोर्णकानां नानाचश्चद्वस्तुद्दन्तावलानाम् । प्राप्ति कुर्यान्मानवानां बलीयान्प्राप्तिस्थाने वर्तमानोऽर्कसूनुः ॥ ११ ॥

यदि एकादश भाव में शनि बैठा हो तो श्याम वर्ण के घोड़े, नीलम रतन, ऊन, श्रनेक सुन्दर वस्तु श्रीर हाथी का लाभ होता है ॥ ११ ॥

द्वादशमावस्थितशनिफलम्
द्याविहीनो विधनो व्ययातः सदालसो नीचजनानुयातः ।

नरोङ्गभङ्गोजिभतसर्वसौख्यो व्ययस्थिते भानुसुते पस्तौ ॥ १२ ॥

जिस के द्वादरा भाव में रानि बैठा हो वह द्या रहित, धन हीन, खर्च ने पीड़ित, श्रालसी, नीचों का सङ्ग करने चाला, श्रङ्ग हीन श्रीर सब मुख से रहित होता है ॥ १२॥ तन्वादिस्थशनेः प्रोक्तं यच भावोद्भवं फलस्। राहोस्तदेव विज्ञेयं मुनीनामिष सम्मतस्।। १३॥

लग्न श्रादि द्वादश भावों में स्थित शनि का जो फल कहा गया है, वहीं राहु का भी जानना चाहिये, ऐसी मुनियों की सम्मति हैं ॥१३॥

#### फलमानमाह-

स्वोचस्थितः पूर्णफलं हि घत्ते स्वर्क्षे हितर्क्षे हि फलार्द्धमेव । फलांब्रिमात्रं रिप्रमन्दिरस्थः चास्तं प्रयातः खचरो न किञ्चित् ॥१४॥

पूर्व में लग्न आदि हादश भावां में स्थित शहों का जो फल कहा गया है, वह उच्च में प्रह नैठा हो तो पूर्ण. स्वगृह और मित्र गृह में हो तो आधा, शत्र गृह में हो ते। चतुर्थोश, तथा अस्त हो ते। कुछ भी नहीं होता है ॥ १४॥

. श्रंघ तनुभावस्थितगहुफलम्—

लग्ने तमो दुष्टमतिस्वभावं नरं च क्वर्यात्स्वजनानुवश्चकम् । वीर्षव्यथाकामरसेन संयुतं करोति वादे विजयं सरोगम् ॥ १ ॥

जिस के लग्न में राहु वैठा है। वह मनुष्य दुए स्वभाव वाला, अपने जनों के। ठगने वाला, शिरोरोगी, कामी, वाद विवाद में विजय पाने वाला और रोगी होता है॥ १॥

घनभावस्थितराहुफलप्-

धनगती रविचन्द्रविमद्नी गुखरताङ्कितभावमथी भ्षेत्।

धनविनाशकरो हि दरिद्रतां खलु तदा लभते मनुजोऽटनम् ॥ २ ॥

जिस के घन भाव में राहु बैठा हो वह अति अप्रिय बेालने वाला, घन की नाश करने वाला, दरिद्र और भ्रमण करने वाला होता हैं॥२॥

सहजभावस्थितराहुफलम्-

दुश्चिक्येऽरिभवं भयं परिहरं छोके यशस्वी नरः श्रेयो वा विभवं तदा हि लभते सौख्यं विलासादिकम् । भ्रातृणां निधनं पशोश्च मरणं दारिद्रधसंवर्जितं नित्यं सौख्यगुर्गैः पराक्रमयुत कुर्याच राहुः सदा ॥ ३ ॥ जिलके तृतीय भाव में राहु बैठा हो वह मनुष्यशत्र से रहित, यश स्वो, कुशल, धन और सुख मे युक्त, भाई और पग्नुओं का नाश करने चाला होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थमावस्थितराहुफलम्-

सुखगते रविचन्द्रविमद्ने सुखविनाशनतां मनुजो लभेत्। स्वजनतां सुतमित्रसुखं नरो न लगते च सदा भ्रमणं चृणाम्॥ ४

जिस के चतुर्थ भावमें राहु बैठा हो उस का सुख का नारा, स्वजन पुत्र, मित्र आदि के सुख से रहित और सदा स्रमण करने वाला होता है ॥ ४ ॥

पश्चमभावस्थितराहुफलम्-

गतसुखो न हि मित्रविवर्धनं ह्युद्रश्रूलिवलासनिपीडनम् । खतु तदा लभते मनुजो भ्रमं सुतगते रविचन्द्रविमर्दने ॥ ५॥

जिस के पश्चम भाव में राहु वैठा है। वह सुख और मित्र से रहित, उदर रेागी तथा व्यर्थ घूमने वाला होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितराहुफलम्-

शत्रुक्षयं द्रव्यसमागमं च पशुप्रपीडां कटिपीडनं च । समागमं म्लेच्छजनेर्महाबलं प्रामोति जन्तुर्यदि पष्टगस्तमः ॥ ६ ॥

जिस के षष्ठ भाव में राहु वैठा है। वह शतु रहित, धन का लाम करने वाला, पश्चमों को पोड़ा से युक्त, कमर में ददे वाला और म्लेक्झों की सङ्गति से बल पाने वाला है। वि ॥ ६॥ सतमभावस्थितराहुफलम्—

जायाविरोधं खतु वा प्रणाशं प्रचण्डरूपामथं कोपयुक्ताम् । विवादशीलामथं रोगयुक्तां प्राभीति जन्तुर्मदने तमे च ॥ ७ ॥

जिस के सन्तम भाव में राहु बैटा है। वह स्त्रों से विराव रखते, वाला या स्त्रों के। नाश करने वाला है। ता है। त्रोर उस को स्त्रों कावो, भगड़ालू स्रोर रागी होती है॥ ७॥

#### श्रष्टमभावस्थितराहुफलम्-

श्रानिष्टनाशं खलु गुह्यपीडां प्रमेहरोगं दृषणस्य दृद्धिम् । प्रामोति जन्तुर्विकलत्वलाभं सिंहीसुते वा खलु मृत्युगेहे ॥ ८ ॥

जिस के अप्रम भाव में राहु बैठा है। उस का अनिष्ट का नाश, गुदा में पीड़ा, प्रमेह, अण्डकाश की वृद्धि और विकलता का प्राप्त करता है ॥ ८॥

#### नवमभावस्थितराहुफल्म्-

धर्मार्थनाशः किल धर्मगेऽगौ सुखारपता वै भ्रमणं नरस्य । दरिद्रता बन्धुसुखारपता च भवेच लोके किल देहपीडा ।। ६ ।।

जिस के नवम भाव में राहु बैटा हो उस का घर्म अर्थ का नाश, प्रत्प सुख, अमणशील, दरिद्र, बन्धुओं से अत्प सुख पाने वाला और तरीर में पीड़ा युक्त होता है ॥ ६ ॥

### दशमभावस्थितराहुफलम्-

तुर्नो सुखं कर्मगो यस्य राहुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति । गोवाहनेवातपीडांच जन्तोर्यदा सौख्यगो मीनगः कष्टभाजम्।।१०॥

जिस के दशम भाष में राहु है। यह पिता के सुख से हित, दिस, शत्र रहित, वाहनों के कप्र से युक्त श्रीर वात पीड़ा से कि होता है।

यदि सुख भाव गत मीन का राहु हो ते। कप्र भागने वाला होता।

पकादशभावस्थितराहुफलम्— लाभे गते यदि तमे सकलार्थलाभं सौख्याधिकं नृपगणादिविधश्च मानम्। वस्त्रादिकाश्चनचतुष्पदसौख्यभावं

प्रामोति सौरूयविजयं च मनोरथं च ॥ ११ ॥ जिस के एक।दश भाव में राहु वैठा है। उस के। सब पदार्थ का लाभ, श्रधिक सुखी, राजाश्रों से शादर पाने चाला, वस्त्र, सुवर्ण चर्त ष्पद श्रौर विजय पाने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितराहुफलम्--

नेत्रे च रोगं किल पादघातं प्रपञ्चभावं किल वत्सलत्वम् । दुष्टे रितं मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तमे वा ॥ १२ ॥

जिस के व्यय भाव में राहु नैटा है। उस को झॉर श्रीर पाँच में रेग, प्रपञ्ची, चत्सलता से युक्त, दुखों से स्नेह करने वाला, साधारण पुरुषों की सवा करने वाला होता है।। १२।।

तनुभावस्थितकेतुफलम्—

यद्म लक्षमञ्जेन्छिखी स्त्रकर्ता सरोगादिभोगो भयव्यग्रता च । कल्जादिचिन्ता महोद्वेगता च शरीरे प्रबाधा व्यथा मास्तस्य ॥१॥

जिस के लग्न भे केत हो यह एत बनाने वाला, रोगी, मय से व्या-कुल, स्वी आदि की चिन्ता करने वाला, बड़े उहेग और वात रोग से युक्त होता है॥ १॥

धनमावस्थितकेतुफलम्—

धने चेच्छिखी घान्यनाशो जनानां कदुम्बाद्विरोधो तृपाद्वद्रव्यचिन्ता। मुखे रोगता सन्ततं स्यात्तथासौ यदा स्वेगृहे सौम्यगेहेतिसौस्यम् ॥ र्॥

जिस के धन भाव में केत है ठाही उस का धन का नाश, कुड़म्बों से विरोध, राजा से धन की हारि और सदा मुख रोगी होता है। यदि शपने या शुभग्रह की राशि में केतु हो तो श्राति एख होता है॥ २॥

तृतीयभाविष्यतकेषुफलम्-

शिखी विक्रमे शत्रुनाशश्च वादो धनं भोगमैश्चर्यतेजोधिकं च । भवेद्धनधुनाशः सदा बाहुपीड़ा सुखं स्वोचगेहे भयोद्वेगता च ॥३॥

जिस के तृतीय भाव में केंतु पड़ा हो उस का राष्ट्र का नारा, विचाद धन लाभ, पराक्रम की वृद्धि, बन्धुश्रों का नारा, बाहु में पेर्र्र्र् होती है।

यदि स्वगृह या उच्च का हो तो भय श्रीर उद्देग होता है।। ३॥

#### चतुर्थभावस्थितकेतुफलम्--

चतुर्थे च मातुः सुखं नो कदाचित्सुहृद्रगतः पितृतो नाशमिति । शिखो बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेहे चिरं नैति सर्वैः सदा व्यग्रता च।।४।।

जिस के चतुर्थ भाव में केतु हो उस को माता और मित्रचर्ग से सुख नहीं मिलता है। पिता के द्वारा हानि होती है। वन्धुओं के सुख से रहित होता है। यदि अपने उच्च या अपने गृह में केतु बैठा हो तो थोड़े समय सुखी परश्च सदा ज्यम्रता युक्त होता है॥ ४॥

#### पञ्चमभावस्थितके दुफलम्--

यदा पष्टचमे यस्य केतुश्च जातः स्वयं स्वोद्रे घातपातादिकष्टम् । स बन्धुवियः सन्मतिः स्वरूपपुत्रः सदास्वं भवेद्वीर्ययुक्तो नरस्य ॥५॥

जिस के पञ्चम भाव में केतु बैठा हो उस के उदर में घात पात श्रादि से कए शुक्त, बन्धुओं का प्रिय, सुन्दर बुद्धि चाला, श्रहप सन्तिति चाला, धनी श्रीर बली होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितकेतृफलम्--

शिखी यस्य पष्टे स्थितो वैरिनाशो

भवेन्मातृपक्षाच्च तन्मानभङ्गः।

चतुष्पात्सुखं द्रव्यताभो नितान्तं

न रोगोऽस्य देहे सदा व्याधिनाशः ॥ ६॥

जिस के षष्ठ भाव में केतु बैटा हो उस का रात्रु नारा, मात पत्त से श्रानादर, पश्चभों का सुख, श्रात द्रव्य लाभ श्रीर सदा रोग रहित होता है ॥ १ ॥

सतमभावरिथतकेतुफलम्-

शिखी सप्तमे मार्गतिश्चित्तवृत्ति सदा वित्तनाशोऽथवारातिभूतः । भवेत्कीटगे सर्वदा लाभकारी कलत्रादिपीडा व्ययो व्ययसा च ॥७॥

जिस के सतम भाव में केतु वैठा हो उस को यात्रा की चिन्ता, श्रृत्रुओं से धन का नाश होता है। यदि सतम भाव में स्थित हो कर

केतु बुध्यिक का हो ते। सदा लाभ, स्त्री को कष्ट, खर्च श्रीर व्ययताः करता है ॥ ७ ॥

#### श्रप्टमभावस्थितकेतुफलम्-

गुदे पीडनं वाहनै ईव्यलाभो यदा कीटगे कन्यकायुग्मगे वा। भवेच्छिद्रगः केतु खेटो यदा स्याद जे गोलिगे जायते चातिलाभः।।८।।

जिस के श्रष्टम भाव में स्थित हो कर केतु कर्क, कन्या या मिथुन का हो तो उस को गुद्मार्ग में पीड़ा चाहनों से धन लाभ होता है। यदि मेच, दृष या दृश्चिक का हो कर श्रष्टम भाव में है। ते। श्रित लाभ होता है ॥ = ॥

### नवमभावस्थितकेतुफलम्-

यदा धर्मगः केतुकः क्रेशनाशः सुतार्थी भवेन्म्लेच्छतो भाग्यद्वद्धिः । सहेतु व्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो हर्षद्वद्धिं करोति ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में केतु बैठा हो उस की कप्ट नारा, पुत्र सुख, म्लेच्छों के द्वारा भाग्य की वृद्धि, कारण वश पीड़ा युक्त, वाहु में रोग, तपस्या श्रीर दान से श्रानन्द की प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

### दशमभावस्थितकेतुफलम्-

पितुनों सुखं कर्मगो यस्य केतुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति । रुजो वाहने वातपीडां च जन्तोर्यदा कन्यकास्थः सुखी द्रव्यभाक्च॥१०॥

जिस के दशम भाव केतु बैठा हो वह पिता के सुख से रहित, स्वयं भाग्य हीन होते हुए भी शत्रुश्रों को नाश करने वाला, वाहनों को रेगा, स्वयं वात से पीड़ित है।ता है। यदि दशम भाव में स्थित है। कर केतु कन्या राशि में बैठा है। तो जातक सुखी श्रीर धनी होता है॥ १०॥

#### पकाद्शभावस्थितकेतुफलम्--

सुभाषी सुविद्याधिको दर्शनीयः सुभोगः सुतेजाः सुवस्तोपि यस्य । गुदे पीड्यते सन्ततेद्भगत्वं शिखी लाभगः सर्वकाले करोति॥११॥ जिस के पकादश भाव में केतु बैठा है। वह सुन्दर बेालने चालाई सुन्दर अधिक विद्याचाला, सुन्दर, मेागी, तेजस्वी, सुन्द्र वस्त्र वाला, गुद्मार्ग में रेग वाला और निन्दित सन्तान वाला होता है ॥ ११॥ व्ययभावस्थितकेतुफलम्—

शिखी रि:फगः पादनेत्रेषु पीड़ा स्वयं राजतुरुयो व्ययं वै करोति। रिपोर्नाशनं मानसे नैव शर्म रुजा पीड्यते वस्तिगुह्यं सरोगम्॥१२॥

जिस के द्वादश भाव में केतु बैठा है। उस को पॉच, नेत्र में पीड़ा, स्वयं राजा के समान खर्च करने घाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, अपने चित्त में सुख की इच्छा नहीं रखने वाला, गुदा और वस्ति में रोग से पीड़ित होता है।। १२॥

#### अथ दृष्टिफलाध्यायः।

ज्याशं त्रिकोणं चतुरस्रमस्तं पश्यन्ति खेटाश्चरणाभिष्टज्ञा । मन्दो गुरुभूमिसुतः परे च क्रमेण सम्पूर्णदशो भवन्ति ॥ १॥

शह जिस स्थान में बैठे हों उस से ३,१० स्थान को एक चरण से, ४,६ की दे। चरण से, ४,५ की तीन चरण से, और ७ की चार चरण से देखते हैं।

किन्तु ३,१० को शनि, ४-६ को गुरु, ४,८ को मङ्गल श्रीर ७ को सब श्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥ १॥

श्रथ भौमगृहे रवौ चन्द्रदृष्टिफलम्—

दानधर्मबहुभृत्यसंयुतः कोमलामलतनुर्गृहिषयः।

त्रावनेयभवने विरोचने शीतदीधितिनिरीक्षिते सति ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक दानी, धर्मी, नोकरों से युक्त, सुन्दर स्वच्छ शरीर चाला श्रीर मकान का स्नेही होता है ॥ २॥

भौमगृहे रचौ भौमदृष्टिफलम्-

ें क्रूरो नरः सङ्गरकर्मधीरश्चारक्तनेत्रांधिरलं बलीयान् ।
भवेद वश्यं द्वजगेहसंस्थे दिवामणौ क्षोणिसुतेन दृष्टे ॥ ३ ॥

मेष, चुश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक दुए, संग्राम में धीर, लाल नेत्र वाला, लाल पाँच वाला और श्रति बली होता है ॥ ३॥

भौमगृहे रवी बुधदृष्टिफलम्— सुखेन सत्त्वेन धनेन हीनः प्रेष्यः प्रवासी मिलनः सदेव । भवेदवश्यं परवान्मनुष्यः सहस्ररश्मो क्रुजमे ब्रदृष्टे ॥ ४॥

मेष, बृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो सुख, बल, धन इन से रहित, दास कर्म करने वाला, परदेश में रहने वाला और सदा मलिन हदय वाला होता है ॥ ४॥

भौमगृहे खौ गुरुद्दष्टिफलम—

दाता दयालुर्बहुलार्थयुक्तो तृपालमंत्री छुलधुर्यवर्यः । स्यान्मानवो भृतनयालयस्थे पत्यौ नलिन्याः किल जीवदृष्टे ॥ ५ ॥

मेष या वृश्विक में स्थित हो कर सूर्य यदि बृहस्पति से देखा जाता हो तो जातक दाता, दयालु, वहुत धनों से युक्त, राजा का मन्त्री श्रीर श्रपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ४ ॥

भौमगृहे रवो भृगुदृष्टिफलम्— हीनाङ्गनापीतिरतीव दीनो धनेन हीनो मनुजः कुमित्रः।

त्वग्दोषयुक्तः क्षितिपुत्रगेहे मित्रेऽधिसंस्थे भृगुपुत्रदृष्टे ॥ ६ ॥

मेष या वृध्यिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक नीच स्त्री से प्रेम फरने चाला, दीन, दरिद्र, दुष्ट मित्र बाला और चर्म रोगी होता है॥ ६॥

भौमगृहे रवी शनिदृष्टिफल्म्—

उत्साहहीनो मिलानोति दोनो दुःखान्वितो वै विमितिर्नरः स्यात्। कांते निलन्याः क्षितिजालयम्थे प्रस्तिकाले रिवजेन दृष्टे ॥ ७ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर एर्य यदि शनि से देखा जाता है हो तो जातक उत्साह से होन, मिलन, दीन, दुखी, श्रीर कुबुद्धि होता है।। ७॥

### शुक्रगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्-

बाराङ्गनापीतिकरो नितांतं स्याद्ध्रिभार्यः सिललोपनीवी । दिनाधिराजे भृगुजालयस्थे कलानिधिषेक्षणतां प्रयाते ॥ ८॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक वेश्याओं से प्रेम करने वाला, अधिक स्त्री वाला और जल से जीविका करने वाला होता है॥ =॥

युक्रगृहे रवो भौमद्दश्किलम्—

संग्रामधीरोतितरां महोजाः सुसाहसपाप्ताधनोरुकीर्तिः ।

शीणो नरः स्याद्वसृगुमंदिरस्थे सहस्रश्रमो कुलुतेन दृष्टे ॥ ९ ॥

ं वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में धीर, महा बलवान, साहस से धन श्रीर यश प्राप्त करने बाला तथा दुर्वल होता है ॥ १ ॥

#### शुक्रगृहे रवी वुधद्धिफलम्—

संगीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां क्रुश्लो नरः स्यात् । प्रसम्पर्तिर्भुगुवेश्मयाते प्रचोतने सोमसुतेन दृष्टे ॥ १०॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक संगीत, काव्य, लेख में कुशल छीर प्रसन्न स्वरूप वाला होता है ॥ १०॥

शुक्रगृहे रची गुरुद्धिफलम्—

वंशानुमानं नृपतिमधानः सद्रत्नभूषाद्रविणान्वितो वा । भोरुर्नरः शुक्रगृहं प्रयाते हष्टे रवौ देवपुरोहितेन ॥ ११ ॥

बुष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यिव गृह से देखा जाता हो तो जातक कुल के अनुसार राजा के यहाँ प्रधान, रतन, भूषण, धन से युक्त श्रीर डरपोक होता है ॥ ११॥

शुक्रगृहे रवी शुक्रदिएफलम्—

सुलोचनः कांतवपुः प्रधानो मित्रैरमित्रैः सहितः सचितः।

भवेनरो दैत्यगुरोर्ग्हरेके संवीक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ १२ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर नेत्र वाला, सुन्दर रारीर वाला, प्रधान, मित्र शातु दोनों से युक्त, श्रीर सदा चिन्तित रहता है ॥ १२ ॥ शुक्रगृहे रवी शनिद्धिफलम्

दीनोर्थहीनोऽलसतां प्रपन्नो भार्यामनोष्टत्तिविभिन्नदृत्तः।

असाधुद्यतामययुङ्नरः स्याच्छुकालयेऽर्केऽर्कसुतेन दृष्टे ॥ १३ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो तो दीन, दरिद्र, श्रालसी, स्त्री से विरोध रखने वाला, कुत्सित स्वभाव वाला श्रीर रोगी होता है ॥ १३॥

सौम्यगृहे रचौ चन्द्रदिफलम्—

मिञैरमित्रै: परिपीडितश्च विदेशयातोऽपि धनेन होनः।

निरंतरोद्वेगकरो नरः स्यात्सौम्यालयेऽर्के हरिणांकदृष्टे ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो ती जातक मित्र शत्रु दोनों से दुखी, विदेश जाने पर भी धन हीन श्रीर उद्घिग्न चित्त वाला होता है ॥ १४ ॥

सौम्यगृहे रवी भौमद्धिफलम्-

रिप्रभयकलहाचैः संयुतोत्यंतदीनो

रणजयविधिहीनोऽत्यंतसंजातलुजः।

भवति ननु मनुष्यः सालसश्चापि हंसे

बुधभवननिवासे लोहिताङ्गेन दृष्टे ॥ १५ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो ते। जातक शत्रुओं के द्वारा भय कलह से युक्त, अति दोन, संग्राम में पराजित, लजा युक्त श्रीर श्रालसो होता है ॥ १४ ॥

सौम्यगृहे रवी बुधदष्टिफलम्—

भूपप्रसादोन्नतिमात्मजानां नयत्यथो शत्रुजनाप्तवित्तः।

मस्तिकाले निलनीवनेशे बुधर्चसंस्थे च बुधेन दृष्टे ॥ १६॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो। तो जातक राजा की रूपा से पुत्रों की उन्नति पाने वाला और शत्रुओं से धन लाभ करने वाला होता है ॥ १६॥

सौम्यगृहे रचौ गुरुद्दिफलम्--सुगुप्तमन्त्रोतितरां स्वतन्त्रः कलत्रपुत्रादिजने सगवः।

भवेन्नरः शीतकरात्मजर्क्षे दिवाकरे देवगुरुप्रदृष्टे ॥ १७॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि बृहस्पति से देखा। जातो हो तो जातक अपने घिचार को गुप्त रखने चाला, स्वतन्त्र, और स्रो, पुत्र आदि के गीरव से युक्त होता है ॥ १०॥

सौम्यगृहे रवौ भृगुद्दष्टिफलम्--विदेशवासी चपलो विलासी विपापिशस्त्राङ्कितमूर्तिवर्ती । पृथ्वीपतेदौत्यकरो नरः स्यादर्के बुवर्के भृगुपुत्रदृष्टे ॥ १८ ॥

मिश्रन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्त से देखा जाता हो तो जातक परदेश में रहने वाला, चञ्चल, विलासी, विष श्रान्ति या शस्त्र से चत शरीर वाला श्रीर राजा के यहाँ दूत कमें करने वाला होता है ॥ १८॥

सौम्यगृहे रचौ शनिदृष्टिफलम्--

धूर्तोऽतिभृत्यो गतचित्तबुद्धिर्निजैः सदोद्विप्रमना मनुष्यः।

दिवाकरे शीतकरात्मजर्क्षे निरीक्षिते भास्करिणा प्रस्तौ ॥ १९ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य शनि से देखा जाता हो तो। जातक धूर्त, सदा नोकरी करने घाला, बुद्धि हीन श्रीर उद्घरन चित्त वाला होता है ॥ १६॥

चन्द्रगृहे रवौ चन्द्रदिएफलम्--

पण्येश्व पानीयभवैर्महार्थी पृथ्वीपतिर्वा सचिवश्व रौद्रः । भवेत्ररो जन्मनि चण्डरश्मौ कर्काटकस्थे शिशिरांशुदृष्टे ॥ २०॥ कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक जल से उत्पन्न चस्तु के ज्यापार से महा धनी, और राजा या राजमन्त्री होता है ॥ २०॥

चन्द्रगृहे रवौ भौमद्दष्टिफलम्--

स्ववन्धुवर्गे गतचित्तबुद्धिः शोफादिरोगैश्र मगन्द्रैवी।

पीडा नराणां हि क्रलोरसंस्थे दिवामणौ क्षोणिसुतेन दृष्टे ॥२१॥

कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जा-तक अपने बन्धुओं को नहीं मानने वाला, शोफ और भगन्दर रोग से पीड़ित होता है ॥ २१ ॥

चन्द्रगृहे रवी वुधदष्टिफलम् —

विद्यायशोमानविराजमानो भूपानुकंपाप्तमनोभिलापः।

निरस्तरानुश बुधेन इष्टे कर्काटकस्थे खुमग्गी नरः स्यात् ॥ २२ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर खर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक विद्या, यश ग्रीर मान से युक्त, राजा की छपा से पूर्ण मनोरथ बाला तथा शत्रु रहित होता है ॥ २२ ॥

चन्द्रगृहे रची गुह्हप्रिफलम्--

कुलाधिकश्रामलकोर्तिशाली भूपालसंत्राप्तमहापदार्थः।

भवेकरः जीतकरक्षयाते दिवामणौ वाक्पतिवीक्ष्यमाणे ॥ २३

कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि गृहस्पति से देखा जाता हो तो अपने दुल में प्रधान, विमल कोर्ति से युक्त और राजा से अधिक धन लाभ करने वाला होता है॥ २३॥

चन्द्रगृहे रवी भृगुद्दष्टिफसम्--

स्रीसंश्रयाद्वस्थनोपलिधः पर्य कृत्ये हृदये विवादः।

निशाकरागारकताधिकारे दिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमासे ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो स्त्री के श्राश्रय से वस्त्र, धन का लाभ करने घाला श्रीर दूसरों की उन्नति से दुख करने वाला होता है ॥ २४॥ चन्द्रगृहे रघौ शनिद्दष्टिफलम्--

कफानिलार्तः पिशुनोन्यकार्ये स्यादंतरायश्रपलस्वभावः । क्रेशी नरः शीतकर्रक्षसंस्थे दिवामणौ मंदनिरीक्ष्यमाणौ ॥ २५ ॥

Y

कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि द्यानि से देखा जाता हो तो जातक कफ चात से दुखी, चुगुलखोर, दूसरों के कार्य में याद्या करने वाला, चञ्चल और रोगी होता है ॥ २४ ॥

सिहगते रचौ चन्द्रदृष्टिफलम्—

भूतों गभीरः क्षितिपालमान्यो धनोपलन्धार्थयुतः प्रसिद्धः । मित्रे निजन्नेत्रयुते प्रसुतौ नक्षत्रनार्थन निरीक्ष्यमार्थे ॥ २६ ॥

सिंह राशि में रिथत हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा रो देखा जाता हो तो धूर्त, गम्भीर, राजमान्य, धनोपार्जन करके धनी और ख्यात होता है ॥ २६ ॥

सहगते रवा भामदिएफलम्-

नानाङ्गनामीतिरतीव धूर्तः कफात्मकः क्रूरतस्य यूरः । महोद्यमः स्यान्मनुजः प्रधानः सिहस्थितेके हुसुतेन दृष्टे ॥ २७ ॥

सिह राशि में रिथत हो कर रूर्य यदि मझल से देशा जाता हो तो अनेक स्त्रियों के साथ प्रेम करने वाला, धूर्त, कफप्रकृति वाला, पापी, पराक्रमी, बड़े उद्यमी, और प्रधान होता है॥ २७॥

सिंहगत रवो गुधदप्रिफलम्--

धूर्ती नृपानुवजनः सुसत्वा विद्वत्मियो लेखनतत्परश्च ।

भवेत्ररः केसरिणि प्रयाते दिवामणी सौम्यानरीक्ष्यमाणे ॥ २८ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो धूर्त, राजा का श्रनुचर, बसी, घिड़ान का प्रिय श्रीर सेख में तत्पर होता है ॥ २८॥

ं निजागारगते रवो गुरुद्दष्टिफलम्— देवालयारामतद्दागवापीनिर्माणकर्ता स्वजने प्रियश्च । भवेन्नरो देवपुरोहितेन निरीक्षितेऽर्के मृगराजसंस्थे ॥ २६ ॥ सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक देवालय, बगीचा, जलाशय बनाने वाला, और अपने बन्धुआं का प्रिय होता है ॥ २६ ॥

निजागारगते रवी भगुद्दिफलम्

त्वग्दोषरोषापयशोभिभूतो गतोत्सवः स्वीयजनोज्भितश्च ।

स्यान्मानवः सत्यद्याविहीनः पञ्चाननेऽके भृगुजेन दृष्टे ।। ३० ।।

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य शुक्र से देखा जाता हो तो जातक चर्म रोगी, कोधी, श्रयश से युक्त, उत्सव से रहित, बन्धुश्रों से त्यक्त श्रीर सत्य द्या से रहित होता है ॥ ३०॥

निजागारगते रचौ शनिद्दष्टिफलम्

शटो नरः कार्यविघातकर्ता संतापयेदात्मजनांश्च नूनम् । नरो मृगेंद्रोपगते दिनेशे दिनेशपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ ३१॥

सिंह राशि में स्थित हो कर खूर्य यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक शठ, काम को बिगाड़ने वाला और अपने जनों को कछ देने बाला होता है ॥ ३१॥

गुरुगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्-

कामकांतिसुतसौरूयसमेतो वाश्विलासकुशलः कुलशाली । स्यानरः सुरपुरोहितभस्थे भास्करे हिमकरेण हि दृष्टे ॥ ३२ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक अति सुन्दर, पुत्र सुख से युक्त, सुन्दर चचन बोलने घाला और अपने कुल में मुख्य होता है ॥ ३२॥

गुरुगृहे रवी भीमदिएफलम्-

संग्रामसंप्राप्तयशो विशेषो वक्ता विमुक्तानुजनानुसङ्गः।

स्थिराश्रमो जीवगृहस्थितेर्के भौगेन दृष्टे पुरुषः प्रचण्डः ॥ ३३ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक संप्राम में यश पाने वाला, वक्ता, मुमुनु जनों की सङ्गति करने वाला श्रीर स्थिर श्राश्रम वाला होता है ॥ ३३॥

#### गुरुगृहे रवी बुधद्दिफलम्—

धातुक्रियाकाव्यकलाकथाज्ञः सद्दाक्यमंत्रादिविधिमवीणः।

सतां मतः स्यातपुरुषो दिनेशे सौम्येक्षिते जीवगृहोपयाते ॥३४॥

धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध की दृष्टि से युक्त हो तो जातक धानुक्रिया, काव्य, कला और कथाओं के। जानने चाला, सुन्दर वाणी वाला, मान्त्रिक और साधुओं का प्रिय होता है ॥ ३४॥

गुरुगृहे रची गुरुदृष्टिफलम्-

नृपालमंत्री कुलभूमिपालः कलाविधिको धनधान्ययुक्तः । विद्वान्युमानभानुमतीज्यगेहे संदृष्टदेहेऽमरपूजितेन ॥ ३५ ॥ :

धनु या मीन में स्थित है। कर सूर्य यदि गुरु की दृष्टि से युक्त है। ते। जातक राजमन्त्री, कुल में प्रधान, कलाओं के। जानने वाला, धन धान्य से युक्त और विद्वान् है।ता है ॥ ३४॥

गुरुगृहे रवी भृगुदृष्टिफलम्-

सुगन्धमाल्याम्बरचारुयोषाभूषाविशेषानुभवाप्तसौख्यः ।

भवेनरो देवपुरोहितर्क्षे प्रद्योतने दानववन्यदृष्टे ॥ ३६ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुगन्ध, माला, बस्त्र, सुन्दरी स्त्री, भूषण इनके भाग से विशेष सुख पाता है ॥ ३६॥

गुरुगृहे रवी शनिद्धिफलम्-

परानगुङ्नीचनरैः प्रवत्तश्रतुष्पदमीतिधरो नरः स्यात् । सूर्ये सुराचार्यगृहे प्रयाते निरीक्षिते भानुसुतेन सूर्वौ ॥ ३७॥

धनु या मीन में स्थित है। कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता है। तो दूसरे के अन के। खाने वाला, नीच मनुष्यों के साथ रहने वाला और पश्चें से प्रेम करने वाला है।ता है ॥ ३७ ॥

शतिगृहे रवौ चन्द्रदृष्टिफलम्—

नारोपसङ्गेन गतार्थसोख्यो मायापदुश्रञ्जलचित्तहत्तिः।

भवेन्मनुष्यः शनिवेश्मयाते सहस्ररश्मौ हिमरश्मिष्टष्टे ॥ ३८॥ मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जातह हो तो जातक स्त्रों के कारण धन, सुख के। नाश करने वाला, मायावी श्रीर चञ्चल होता है॥ ३८॥

शिनगृहे रवी भीमदिएफलम्— पर्कलहहताथीं व्याधिवैरमतप्त-स्त्वतिविकलशरीरोऽत्यन्तिचन्तासमेतः। भवति ननु मनुष्यो सम्भवे तिग्मर्थमी गतवति सुत्रगेहे दृष्टदेहे कुजेन॥ ३९॥

मकर या कुरभ में स्थित है। कर सूर्य मझल से देखा जाता है। ते। जातक दूसरे से कलह करके धन नाश करने घाता, रेगा और शत्रु से पीड़ित, ऋति दुर्नल शरीर वाला और चिन्ता युक्त है।ता है ॥ ३६ ॥

शनिगृहे रवी बुधदप्रिफलम् —

क्षीवस्वभावः परिवत्तहारी साध्विक्रिक्तः शूरतरी नरः स्यात्। दिवाकरे शीतकरात्मजेन दृष्टे प्रसूतौ शनिमन्दिरस्थे॥ ४०॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो नपुंसक स्वभाव वाला, दूसरी का धन हरण करने वाला, साधुओं की सङ्गति से रहित और अत्यन्त शूर होता है ॥ ४०॥

शनिगृहे रची गुरुद्दिफलम्—

सत्कर्मकर्त्ता मित्रमान्बहूनां समाश्रयश्चारुयशा मनस्वी । स्यानमानवो भानुसुतालयस्थे भानौ च वाचस्पतिना प्रहब्टे ॥४१॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित है। कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता है। ते। सत्कार्य करने वाला, बुद्धिमान, बहुतों का श्राश्रय, सुन्दर यश वाला श्रीर मनस्वी है।ता है ॥ ४१॥

शनिगृहे रवौ भृगुद्दिफलम्— शङ्खपवालामलरत्नवित्तं वराङ्गनाभ्योपि धनोपलब्धिम् । करोति भानुर्नेनु मानवानां शन्यालयस्थो भृगुजेन दृष्टः ॥ ४२ ॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो। कर सूर्य यदि शुक्र से देखा। जाता है। तो जातक शंख, मूंगा, मोती इन धनों से युक्त श्रीर वेश्याश्रों से धन लाभ करने वाला होता है।। ४२॥

शनिगृहे रचौ शनिद्दष्टिफलम्—

मौढमतापाद्विजितारिपक्षः क्षोग्गीपतिप्रीतिमहाप्रतिष्ठः ।

पसन्नमूर्तिः प्रभवेनमनुष्यः शन्यालयेर्के शनिना प्रदृष्टे ।। ४३ ।।

मकर या कुम्भ में स्थित है। कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता है। ते। जातक महा प्रतापी, शत्रु की पराजित करने वाला श्रीर राजाके द्वारा श्राहत है। कर प्रतिष्ठा पाने वाला है।। ४३॥

श्रथ मेषे शशाङ्के सूर्यदिएफलम्— उग्रस्वभावोऽपि मृदुर्नतानां धीरो धराधीश्वरगौरवादचः । नरो भवेत्सङ्गरभीरुरेव मेषे शशाङ्के निलनीशदृष्टे ॥ १ ॥

मेव राशि में स्थित है। कर चन्द्र यदि रिव से देखा जाता है। ते। जातक उग्र स्वभाव वाला है। कर भी सजनों के प्रति नम्न, धीर श्रीर राजा के द्वारा श्रादर पाने वाला है।। १॥

मेषराशिगते चन्द्र भौमद्धिफलम्-

विषाग्निवातास्त्रभयं कदाचित्स्यान्मूत्रकुच्छं महदाश्रयश्च । दन्ताक्षिपीडा निविडा जडांशो मेषस्थिते भूमिसुतेन दृष्टे ।। २ ।।

मेष राशि में स्थित है। कर चन्द्र यदि मझल से देखा जाता है।
ते। जातक चिष, श्रान्न, चात, शस्त्र इन के भय से युक्त, कभी २ सूत्रकृत्छु रे।ग से पीड़ित, बड़ो का आश्रय, दन्त रे।गी श्रीर नेत्र रे।गी
है।। २॥

भेषराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफलम्— विलसद्मलकीर्तिः सर्वे विद्याप्रवीणो द्रविणगुणगणाट्यः संमतः सज्जनानाम् । भवति ननु मनुष्यो मेषराशौ शशांके शश्यरसुतदृष्टे श्रेष्ठसंपत्प्रतिष्ठः ॥ ३ ॥

मेष राशि में िथत है। कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता है। तो जातक सुन्दर यश वाला, सन विद्याओं को जानने वाला, द्रव्य श्रीर गुणों से युक्त, सज्जनों का स्नेही, उत्तम सम्पत्ति वाला श्रीर प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥

मेषराशिगते चंद्रे गुरुद्दिफलम--

नृपत्रधानः पृतनापतिवा कुलानुभावाद्धहुसम्पदाद्यः।

भवेकरः कैरविणीवनेशे मेषस्थिते गीष्पतिना प्रदृष्टे ॥ ४ ॥

मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गृह से देखा जाता हो तो जातक राजमन्त्री या सेनापति और कुल के श्रनुसार श्रधिक धन से युक्त होता है॥ ४॥

मेपराशिगते चन्द्रे शुक्रदिएसलम्--

योषाविभूषाघनस्चुसौख्यो भोक्ता सुवक्ता परिम्रक्तरोष:।

स्यात्पृरुषो मेषगतेऽमृतांश्ते निरीक्ष्यमाणे भृगुणा गुणज्ञः ॥ ५ ॥

मेंच राशि में स्थित हो कर वन्द्रमा यदि शुक्त से देखा जाता हो ते। जातक स्त्री, भूषण, धन श्रीर पुत्र के सुख से युक्त, भागी, खन्दर चचन े। ताने चाला तथा राप हीन होता है।। ४॥

मेषराशिते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्--

गद्युतं हतचित्तसमुन्नतिं विगतवित्तमसत्यमसत्सुतम् ।

क्रियगतोऽक्री सुतेन निरीक्षितो हिमकरो हि नरं कुरुते खलम् ॥६॥

मेष राशि गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। ते रेग्गी, चित्त की उन्नति से रहित, निर्धन, असत्य ोल ने चाला और दुष्ट सन्तति वाला होता है॥ ६॥

वृषराशिगते चन्द्रे रिवहिष्टफलम्—
कृषिक्रियायां निरतो विधिज्ञः स्यान्मांत्रिको वाहनधान्ययुक्तः ।

नरो नितांतं चतुरः स्वकार्ये दृष्टे दिनेशेन दृषे शशाङ्के ।। ७ ।। वृष राशि गत चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। खेती करने वाला, मन्त्र जानने वाला और धन वाहन से युक्त होता है ॥ ७ ॥

वृषराशिगते चन्द्रे भौमद्दष्टिफलम—

कामातुरिश्वत्तहरोऽङ्गनानां स्यात्साधुमित्रः सुतरां पवित्रः। पसनमूर्तिश्च नरो दृषस्थे शीतद्युतौ भूमिसुतेन दृष्टे ।। ८ ।।

ब्रुष राशि गत चन्द्रमा यदि मङ्गला से देखा जाता है। ते। जातक कामी, स्त्रियों का मन हरने वाला, सज्जनों का प्रिय, छाति पवित्र श्रीर प्रसन्न मूर्ति होता है ॥ 🗕 ॥

वृषराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफलए—

माज्ञं विधिज्ञं कृपया समेतं हर्पान्वितं भूतहिते रतं च। गुणाभिरामं मनुजं प्रकुर्याद्ध हपे शशाङ्को शशिजेन हरे ॥ ९ ॥

बुष राशि गत चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता है। ते। जातक पण्डित, कार्यों के। जानने चाला, दयालु, हर्ष से युक्त, प्राणियों का हितकारी और गुणी हे।ता है ॥ ६ ॥ वृषराशिगते चन्द्रे गुरुद्दिफल्लम्--

जायात्मजानन्दयुतं सुकीतिं धर्मक्रियायां निरतं च पित्रोः। भक्तौ पसक्तं मनुजं प्रकुर्याद् रूपस्थितेन्दुर्गुरुणा प्रदृष्टः ॥ १०॥

चुप राशि गत चन्द्रमा गुरु से देखा जाता हो तो जातक स्त्री पुत्रों के खुख से युक्त, यशस्वी, धर्म कार्य में निरत श्लीर माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला होता है ॥ १०॥

वृषराशिगते चन्द्र भृगुद्दष्टिफलम्— भूपणाम्बरगृहासनशय्यागंधमाल्यचतुरं धिसुखानि ।

ञ्चातनोति सततं मनुजानां चन्द्रमा द्वषगतो भृगुदृष्टः ॥ ११ ॥

वृष गशि गत चन्द्रमा शुक्र से देखा जाता हो तो भूषण, चस्र, गृह, श्रासन, शय्या, सुगन्ध, माला श्रीर पशुश्रों से सुखी होता है ११

चुषराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलाम्— कलानिधिः पूर्वदले दृषस्य शनीक्षितश्रेन्निधनं जनन्याः। करोति सत्यं सुनिभिर्यदुक्तं तथा परार्धे खलु तातवातम्॥ १२॥

वृष राशि के पूर्वार्ध में गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक की माता का श्रीर उत्तरार्ध में स्थित है। ते। पिता का मरण कारक होता है ॥ १२॥

मिथुनराशिगते चन्द्रं रविदृष्टिफताम्—

माज्ञं सुत्रीलं द्रवियोन हीनं क्लेशाभिभूतं सततं करे।ति ।

नरं च सर्वोत्सवदं प्रस्तौ द्वन्द्वे स्थितौ भानुमता च दृष्टः ॥१३॥

मिथुन राधि गत चन्द्र के ऊपर रिच की दिखे है। ते। पण्डित, खुशील, दरिद्र, कए से पीड़ित परश्च सब प्रकार के उत्सव से युक्त है। । १३॥

.. मिथुनराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफ**रा**म्—

उदारदारं चतुरं च रहरं प्राज्ञं च सुज्ञं धनवाहनाँचैः।

युक्तं प्रकुर्यान्मिथुनस्थितेन्दुनिरीक्षितो जन्मनि भूसुतेन ॥ १४ ॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो ते। उदार स्त्री वाला, चतुर, शूर, पण्डित और धन वाहन से युक्त होता है ॥ १४ ॥

मिथुनराशिगरे। चन्द्रे बुधदृष्टिफलम्

धीरं सदाचारग्रदारसारं नरं नरेन्द्राप्तधनं करोति ।

निज्ञाधिनाथी मिथुनाधिसंस्थी निज्ञीथिनीनाथसुतेन दृष्टः ॥ १५॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर बुध की दृष्टि हो ते। धीर, सदा-चार युक्त, उदार और राजा से धन लाभ करने चाला होता है ॥१४॥ मिथुनराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्—

विद्याविषेकान्वितमर्थवन्तं ख्यातं विनीतं सुतरां सुपुण्यम् । करोति मर्त्यं मिथुनाधिसंस्थो निशीथिनीशो गुरुणा मदृष्टः ॥१६॥ मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो ते। विद्या श्रीर 🖍 विवेक से युक्त, धनो, विख्यात, विनीत और अतिपुण्यवान् होता है।१६।

मिथुनराशिगते चन्द्रे भृगुदृष्टिफलम्

वस्त्रमस्नान्नवराङ्गनाभ्यः सद्दाहनेभ्यश्च विभूषरोभ्यः।

करोति सौख्यं हि सुधामयूखो द्रन्द्रस्थितो जन्मनि शुक्रदृष्टः॥१७॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक बस्त्र, पुष्प, श्रन्न, सुन्द्री स्त्री, सुन्द्र बाहन और विभूषणों के सुख से युक्त होता है॥ १७॥

मिथुनराशिगते चन्द्रे शनिष्टिफलम्--धनाङ्गनावाहननन्दनाद्यैर्विश्लेषमायाति विगर्हितत्वम् । नरो हि नीहारकरे नृयुग्मे निरीक्षिते भानुसुतेन सुतौ । ११८ ॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शनि की दिए हो तो जातक धन, स्वी, चाहन श्रीर पुत्रों से दिरह पाने चाला, तथा निन्दित कर्म करने चाला होता है ॥ १८॥

कर्कराशिगते चन्द्रे रविद्यप्रिफलम्

निरर्थकक्केशकरं विकीर्णैर्टपाश्रयं दुर्गकृताधिकारम्।

कुर्यात्कलावान्परिस्तिकाले कुलीरसंस्थो नलिनीशदृष्टः ॥ १९॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दिए हो तो जातक निर्ध्यक नीच जातियों को क्षेश देने वाला, राजा के आश्रय में रहने वाला श्रीर किला का अधिकारी होता है ॥ १६॥

कर्कराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्— जननीविकटं शीणाङ्यणि पन्नचं करोवि ।

दक्षं च शूरं जननीविरुद्धं क्षीणाङ्गयष्टि मनुजं करोति।

कुर्लीरसंस्थः परिस्नतिकाले दृष्टः कलावान्किल मङ्गलेन ॥ २० ॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक • चतुर, शर, माता का विरोधी और छश शरीर वाला होता है॥ २०॥

कर्कराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफलम्-

दारार्थपुत्रोन्नतिनीतिसौख्यं सेनापति वा सचिवं मनुष्यम्।

कर्काधिसंस्थे कुरुते हिमांशों हिमांशुपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ २१ ॥ । कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक स्त्री- पुत्रों की उन्नति करने वाला, नीतिमार्ग से सुखी और सेनापित या राजा का मन्त्री होता है ॥ २१ ॥

कर्कराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्—
नृपाधिकारं गुणिनं नयज्ञं सुखान्यितं चारूपराक्रमं च ।
करोति जातं यदि कर्कवर्ती पीयूषमूर्तिर्गुरुगेक्ष्यमाणः ॥ २२ ॥
कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक राजा
का श्राधिकारी, गुणी, नीतिज, सुखी श्रीर श्रत्यन्त पराक्रमी होता है ।२२।

कर्कराशिगते चन्द्र भृगुद्दष्टिफलम्

सद्दत्नचामीकररवभूषावराङ्गनासौंख्ययुतं नितान्तम् ।

नरं निजागारगतः करोति सुधाकरः शुक्रनिरीक्ष्यमाणः ॥२३॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के उपर शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर रत्न, सुवर्ण, रत्न, भूषण, सुन्दर स्त्रो इन के सुख से संयुक्त होता है॥२३॥

कर्कराशिगते चन्द्र शनिद्दष्टिफलम्

सत्येन हीनं जननीविरुद्धं सदाटनं पापरतं गतार्थम्।

करोति जातं निजगेहगामी चेद्यामिनीशो रविजेन दृष्टः ॥ २४॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक असत्य बोलने चाला, माता का चिरोधी, भ्रमणशील, पापी श्रीर नि-र्धन होता है ॥ २४ ॥

सिंहराशिगते चन्द्रे रचिद्दष्टिफलम्

गुणयुतं सततं नृपतिभियं वरपदं च विलिम्बितसन्तितम् । हरिगतो वितनोति निशाकरः खरकरमविलोकनसंयुतः ॥२५॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की हिए हो तो जातक गुणी, राजा का प्रिय, उच्च पद प्राप्त करने वाला और देर से सन्तान वाला होता है ॥ २४॥ सिंहराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफुलम्— नरपतेः सचिवो धनवाहनात्मजकलत्रसुखो हि भवेन्नरः । हरिएएलक्ष्मिणि केसरिणि स्थिते क्षितिसुतेन ननु प्रविलोकिते ॥२६॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक राजा का मन्त्री श्रीर धन, वाहन, पुत्र, स्त्री इन सबों के सुख से युक्त होता है।। २६।।

सिंहराशिगते चन्द्रे बुधदप्रिफलम्— धनाङ्गनावाहननन्दनेभ्यः सुखपपूरं हि नरं करोति ।

द्विजाधिराजो मृगराजसंस्थो द्विजाधिराजात्मजसंप्रदृष्टः ॥ २७ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक धन, चाहन, स्त्री, पुत्रों के द्वारा सुखी होता है ॥ २७ ॥

सिंहराशिगते चन्द्रे गुरुद्धिफलम्-

बहुश्रुतं विस्तृतसाधुरुत्तं कुर्यान्नरं भूमिपतेः प्रधानम् ।

चन्द्रो मृगेन्द्रोपगतोऽमरेन्द्रोपाध्यायदृष्टिः परिस्र्तिकाले ॥ २८ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दिए हो तो जातक बहुत विषयों का ज्ञाता, प्रसिद्ध यश वाला और राजमन्त्री होता है ॥ २८ ॥ सिहराशिगते चन्द्रे भृगुद्दिएफलम्—

स्त्रीवैभवं वै गुणिनं गुणज्ञं भाज्ञं विधिज्ञं कुरुते मनुष्यम् । पीयुपरश्मिजनने यदि स्यात्पञ्चाननस्थो भृगुसूनुदृष्टः ॥ २९ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्त की दिए हो तो जातक स्त्री के सम्बन्ध से धन प्राप्त करने घाला, गुणी, गुण ज्ञाता, पण्डित श्रीर कार्यों को जानने घाला होता है ॥ २६ ॥

सिंहराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्—

.. कान्तावियुक्तः कृपिकर्मदक्षो दुर्गाधिकारी हि नरोऽल्पकार्थः। सिंहोपयाते सति शीतभानौ निरीक्षिते सूर्यसुतेन सुतौ॥ ३०॥ सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक स्त्री रहित, खेती करने में चृतुर, किला का श्रधिकारी श्रीर थोड़े धन चाला होता है॥ ३०॥

कन्याराशिगते चन्द्रे रिवहष्टिकलम्— भूमीशकोशाधिकृतं सुदृत्तं भार्यावियुक्तं गुरुभक्तियुक्तम् । जातं च कन्याश्रितशीतरिष्टमस्तनोति जन्तुं खररिष्टिषटण्टः ॥ ३१॥ कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दिष्ट हो तो जातक

कन्या राशि गत चन्द्रमा क ऊपर राव का हो हो तो जातक राजा का खजा खी, सुन्दर चरित्र वाला, खी से वियुक्त श्रीर गुहभक होता है ॥ ३१ ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे भीमदृष्टिकलम्— हिंसापरं शूरतरं सकोपं नृपाश्रितं लब्धजयं रणादौ । कुमारिकासंश्रितशीतभानुभूस्नुदृष्टो मनुजं करोति ।। ३२ ॥

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो हिसा करने वाला, शूर, कोथी, राजा का आश्रित और युद्ध में विजय पाने वाला होता है ॥ ३२ ॥

कन्याराशिगते चद्रे बुधहिष्फलम् ज्योतिविद्याकाव्यसंगीतिवद्यं प्राज्ञं युद्धे लब्धकीर्ति विनीतम् । कुर्यान्तृनं मानवं मानवन्तं कन्यास्थोऽब्जश्चेन्दुजेन प्रदृष्टः ॥ ३३ ॥ कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो तो ज्योतिष विद्या, काव्य, संगीत इन को जानने वाला, पण्डित, युद्ध में यश पाने वाला, नम्र धौर मानी होता है ॥ ३३ ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे गुरुद्दिफलम्— भूरिबन्धुमवनीपतिप्रियं चाम्बृत्तशुभकोतिसंयुतम् । मानवं हि कुरुतेऽङ्गनाश्रितश्चन्द्रमाः सुरपुरोहितेक्षितः ॥ ३४॥

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो ः हो बहुत बन्धुश्रों चाला, राजा का स्नेही, श्रेष्ठ श्राचार श्रीर सुन्द्र यश से युक्त होता है ॥ ३४॥ कन्याराशिगते चन्द्रे भगुदृष्टिकताप्— विलासिनीकेलिविलासचित्तं कान्ताश्रितं भूपतिलब्धवित्तम् । कुर्यानरं शीतकरः कुमार्यां स्थितः सितेन प्रविलोकितश्च ।। ३५ ॥ कन्या राशि में स्थितहो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि ग्रुक्त से देखा जाता हा तो जातक स्त्रियों के साथ विलास करने चाला, स्त्री के छाध्यय में रहने वाला ग्रीर राजा से घन लाभ करने चाला होता है॥ ३४॥

कन्याराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्—

निष्किश्चनं होनमद्धिं नितान्तं स्त्रीतंश्रयादाप्तधनं जनन्या ।

हीनं प्रकुर्यात्वलु कन्यकायां गतो मृगाङ्कोऽर्मस्तेन दृष्टः ।। ३६॥

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यि शिन से देखा जाता हो तो जातक अकिञ्चन, बुद्धिहोन, स्त्री के सम्बन्ध से धन प्राप्त करने बाला और माता के सुख से रहित होता है॥ ३६॥

तुलाराशिगते चन्द्रे रविद्यिफलम्

सद्दादनः सौख्यधनैविहीनः सदङ्गनास्नुजनैर्विहीनः ।

मित्रैरमित्रैथ नरोऽतितप्तस्तुलाधरे शीतकरेऽर्कदृष्टे ॥ ३७ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक भ्रमण शील, सुख रहित, धन रहित, स्त्री रहित, पुत्र रहित श्रीर मित्र, शत्र दोनों से सन्तप्त होता है ॥ ३७॥

तुलाराशिगते चन्द्रे भौमद्दिकलम्-

बुद्चा परार्थाकरणैकचित्तं मायासमेतं विषयाभितप्तम् ।

करोति जातं हि तुलागतेन्दुर्निरीक्ष्यमाणी धरणीसुतेन ।। ३८ ।।

तुला राशि में स्थित होकर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक अपनी बुद्धि से दूसरे के कार्य को विगाइने चाला, मायाची और विषयों से सन्तप्त रहता है ॥ ३८॥

तुलाराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफलम्— कलाविधिज्ञं धनधान्ययुक्तं वक्तृत्वविद्याविभवैः समेतम् । कुर्याद्मरं शीतकर्मतुलास्थः प्रस्तिकाले शिश्वजेन दृष्टः ।। ३९ ।।

तुला राशि सें स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक कलाओं को जानने वाला, धन धान्य से युक्त, व्याख्याता श्रौर धनी होता है ॥ ३६ ू॥

तुलारोशिगते चन्द्रे गुरुद्दप्रिफलम्—

विचक्षणो वस्निमूपणानां क्रयेऽथवा विक्रयताविधाने ।

तुलाधरे जीतकरो नर: स्याद् दृष्ट: शुनासीरपुरोहितेन ॥ ४० ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक वस्त्र, विभृषण श्रादिके खरीदने हे चने में चतुर होता है ॥४०॥ ुलाराशिगते चन्डे भृगुद्दिफलम्—

माज्ञस्त्वनेकोद्यमसाधितार्थः स्यात्पार्थिवानां कृपया समेतः।

हष्टो नरः पीनकलेवस्थ जूके मृगाङ्के भृगुजेन दृष्टे ॥ ४१ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, अनेक प्रकार से धन सञ्चय करने वाला, राजा का रुपापात्र श्राँर हिपत होता है ॥ ४१ ॥ तुलाराशिगत चन्द्रे शनिदिष्टिफलम्—

धनैश्र धान्यैर्वरवाहनैश्र युतोऽपि हीनो विषयोपभोगै:। भवेक्ररस्तौलिनि जन्मकाले कलानिधौ भानुतन् जह छ।। ४२॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक धन, धान्य, उत्तम चाहन इन से युक्त होने पर भी विषय

सुख से रहित होता है ॥ ४२ ॥ वृश्चिकराशिगत चन्द्रे रविष्टिफलम्— सद्गद्यत्तिहीनं धनिनं जनानामसद्यमत्यन्तकृतप्रयासम्।

सेनानिवासं मनुजं प्रकुर्यात्ताराधिपः कार्प्यगतोऽकिंद्यः ॥ ४३ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिच की दृष्टि हो तो जातक श्राचार रहित, धनी, लोगों का श्रिय, श्रधिक यत्न करने वाला श्रीर सैनिक होता है ॥ ४३ ॥

वृश्चिकराधिगते चन्दे औमदिष्ठफलम्— रणाङ्गनावाप्तयशोविशेषो गभीरतागौरवसंयुतश्च । भूपानुकम्पासमुपात्तवित्तो नरोऽलिनीन्दौ क्षितिजेन दृष्टे ॥ ४४ ॥

वृक्षिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक युद्ध में विजय पाने वाला, गंभीर, गौरवी और राजा की कृपा से धन प्राप्त करने वाला होता है॥ ४४॥

वृध्यिकराशिगते चन्द्रं वुधरिष्ठक्तम्— वाग्विलासकुशली रणशीलो गीततृत्यिनरतश्च नितान्तम् । कुटकर्मणि नरो निपुणः स्यादृष्टश्चिकं शिशनि चन्द्रजदृष्ट् ॥ ४५॥

बुधिक राशि गत चन्छमा के ऊपर बुच की दृष्टि हो तो जातक बोलने में चतुर, रणिय, नाच गान में तत्पर और प्रपश्ची होता है ४४॥

वृधिकराशिगते चन्द्रे गुरुद्धिफलम्--

लोकानुरूपः सुतरां सुरूपः सत्कर्पकृद्वित्तविभूषणांढ्यः । स्यान्मानवो जन्मनि शितरश्मौ संस्थेऽलिनीज्येन निरीक्ष्यमाणे ४६

वृध्यिक राशि में स्थित चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक लोगों का श्रिय, श्रिति सुन्दर, सुकर्म करने चाला श्रीर धन भूषणों से युक्त होता है ॥ ४६॥

वृश्चिकराशिगतं चन्द्रे भृगुद्दष्टिफलम्--मसनमूर्तिः समुदारकीर्तिः क्टिकियाज्ञो धनवाहनाट्यः । 'कान्ताहतार्थः पुरुषोऽलियाते शीतस्त्रतौ दृत्यगुरुपद्दण्टे ॥ ४७ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शक्त की दिए हो तो जातक प्रसन्न वदन वाला, विमल कीर्ति वाला, क्रूट नीति को जानने वाला, धन वाहन से युक्त श्रीर स्त्रियों के पोछे धन नाश करने वाला होता है ॥४७॥ वृश्चिकराशिगत चन्द्र शनिदृष्टिफलम्—

स्थानभ्रंशं दैन्यनाशाल्पवित्तं नीचापत्यासत्त्वयक्ष्ममकोपम् । कुर्याचन्द्रः स्तिकालेऽलिसंस्थश्छायापुत्रप्रेक्षणत्वं प्रयातः ॥ ४८ ॥ वृश्विक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक स्थान रहित, श्रतिद्रीन, थोड़े धन वाला, नीच सन्तान वाला, निर्वेल श्रीर यदमा से पीड़ित होता है ॥ ४८॥

धनराशिगते चन्द्रे रविद्यप्टिफलम्— भौदमतापोत्तमकीर्तिसम्पत्सद्वाहनान्याहवजं जयं च । नृपमसादं कुरुते नराणां ताराधिपश्चापगतोऽकदृष्टः ॥ ४९ ॥

धनु राशि गर्तांचन्द्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक बड़ा अतापी, उत्तम कीर्ति वाला, धन वाहन से युक्त, संग्राम में विजयी श्रीर राजा का कृपापात्र होता है ॥ ४६॥

धनराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्— रोनापतित्वं च महत्पतापं पद्मालयालङ्करणोपल्विधम् । कुर्याञ्जराणां हरिणाङ्क एप शरासनस्थोऽवनिजेन दृष्टः ॥५०॥

धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक सेनापति, बड़ा प्रतापो और सदमीवान् होता है ॥ ४० ॥

धनराशिगते चन्द्रे बुधद्यिफलम्— सद्दाग्विलासं बहुभृत्ययुक्तं कुर्याकरं ज्योतिपशिल्पविद्यम् । तुरङ्गजङ्घे हि कुरङ्गजन्मा कुरङ्गलक्ष्मप्रभवेण दृष्टः ॥ ५१॥

धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक सुन्द्र वचन बोलने वाला, बहुत नौकरों से युक्त, ज्योतिष श्रीर शिल्प विद्या को जानने वाला होता है ॥ ४१॥ धनराशिगते चन्द्रे गुरुद्दिफलम्--

धनराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्— महापदस्थो धनवान्सुवृत्तो भवेत्रस्थारशरीरयष्टिः।

भनुर्घरे शीतकरे मयाते निरीक्षिते शकपुरीहितेन ॥ ५२॥

घनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक उच पद पाने वाला, धनी, सदाचारी श्रीर सुन्दर शरीर वाला होता है ४२ धनराशिगते चन्द्रे भगुद्दिफलम्—

सन्तानार्थात्यन्तसंजातधर्मः शश्चत्सौख्येनान्वितो मानवः स्यात

## चन्द्रं हाष्ट्रफलम्।

तारास्वामी चापगामी प्रस्तो दैत्यामात्यभेक्षणत्वं प्रयातः ॥ ५३॥ धनु राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र का दृष्टि हो तो जातक सन्तान,। धन, धर्म इन से युक्त झोर सदा सुखी रहता है॥ ४३॥ धनराशिगते चन्द्र शनिदृष्टिफलम्—

सत्त्वोपेतं नित्यशास्त्रानुरक्तं सद्वकारं मानवं च मचण्डम् । कोदण्डस्थस्तीक्ष्णरश्रस्यात्मजेन दृष्टः स्तौ शीतर्राश्मः करोति ॥५४॥ धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि हो तो जातक बलो, शास्त्राभ्यासी, सत्य बोलने वाला श्रोर प्रतापी होता है॥ ४४॥ मकर्राशिगते चन्द्रं रचिटिएकलन्

गतधनो मिलनश्रलनियो हतमितः खलु दुःखितमानसः। हिमकरे मकरे च दिवाकरेक्षिततनो हि नरः प्रभवेद्यदि ॥ ५५ ॥ मकर राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिच को दिए हो तो जातक निर्धन, मिलन, भ्रमणशील, निर्देक्षि और दुखी होता है ॥ ४४ ॥ मकरराशिगते चन्द्रे भौमदिएफलम्—

अतिप्रचण्डो धनवाहनाढचः पाज्ञश्च दारात्मजसौष्ययुक्तः ।
स्यान्मानवो वैभवभाङ्नितान्तं मृगे मृगाङ्केऽवनिजेन दृष्टे ॥ ५६॥
मकर राशि गत चन्द्रमा के अपर मज्ञल की दृष्टि हो ने। जातक
बड़ा प्रतापी, धन चाहनां से युक्त, पण्डित, स्त्री, पुत्र के द्वारा सुखी
श्रीर विभव युक्त होता है॥ ४६॥

मकरराशिगते चन्द्र बुधहिएफलाम्— बुद्धया हीनो निर्धनस्त्यक्तगेहो गेहिन्याद्यैष्ठिफतः पूष्पः स्यात् । श्राकौं केरः स्थावरे शीतरश्मो पीपूर्पाशोरात्मजेन पहिष्टे ॥ ५७ ॥ मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर बुध की दिए हो तो जातक बुद्धि-हीन, निर्धन, गृह के। त्यागने वाला श्रोरस्त्री पुत्रसेरहित होता है ॥४७॥ मकरराशिगते चन्द्रे गुरुद्दिएफलम्—

नृपात्मजः सत्ययुनो गुणज्ञः कलत्रप्रत्रादियुनो नरः स्यात् ।

मृगानने जन्मनि यामिनीशे वाचामधीशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ५८ ॥

मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक राज-युज, सत्य बेलिने वाला, गुणज्ञ, श्रीर स्त्री पुत्रों से युक्त होता है ॥४८॥ मकरराशिगते चन्द्रे भुगुदृष्टिफलम्—

सुनयनो धनवाहनसंयुतः सुतविभूषणवस्रसुर्वा नरः।

कुमुदिनीद्यिते मृगसंस्थिते भृगुसुतेन जनो नतु वीक्षिते ॥ ५९ ॥

मकर राशि गत जन्द्र के ऊपर शुक्त की दृष्टि हो ते। सुन्द्र नेत्र वाला, धन वाहनां से युक्त श्रीर पुत्र, भूषण वस्त्र इन सबों से सुखी रहता है॥ ४६॥

मकरराशिगते चन्द्रे शनिद्यिफलम्—

महालसो मन्द्धनस्त्वसत्यो मलीमसः स्याद्वचसनाभिभूतः । पीयूपमूर्तिर्यदि नक्रवर्ती त्रिसूर्तिपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥६०॥

मकर राशि नें स्थित है। कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। ते। जातक बहुत श्रालसी, श्रहप धन चाला, श्रसत्य वेशलने चाला, मिलन श्रीर व्यसनी है। ता है ॥ ६०॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे रविद्दष्टिफलम्-

कृषीवलः कैतवसंयुतश्च नृपाश्चितो धर्मरतो नरः स्यात् ।

पीयूषमूर्तिर्यदि कुम्भगामी त्वस्भोजिनीस्वामिनिरीक्ष्यमाणः ॥६१॥

कुर्भ राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दिए हो तो जातक खेतीकरनेवाला, धूर्त, राजा का श्राश्चितश्रीरधर्म में रतरहता है ॥६०॥ कुम्भराशिगते चद्रे मौमदिएफलम्—

धनभवनजिनशीतातिवश्लेषयुक्तो

विपमतमपदार्थोत्पादकोऽनरपजरूपः।

भवति मलिनचित्तोत्यन्तधृती हि मर्त्यः

शशिनि कलशयाते वीक्षिते भूसुतेन ॥ ६२ ॥ कुम्भ राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक धन, घर, माता, पिता इन से रहित, कठिन चीज के। बनाने वाला, बहुत बेालने वाला, मिलन चिल वाला और अति धूर्त होता है ॥६२॥ कुम्भराशिगते चन्द्रे बुधहिएफलम्—

विषयसौख्यरतोऽशनसंविधाकिचरतीव श्रुचिः विषयापणः । युवतिगीतसुनीतिकृतादरो घटगतेन्दुरिह ज्ञनिरीक्षितः ॥ ६३ ॥

कुम्म राशि में स्थित हो कर चन्डमा यदि युध से देखा जाता है। ते। जातक विषय सुख में निरत, मोजन व्रिय, श्रतिपवित्र, व्रिय शैल-ने चाला, स्त्री, सङ्गीत श्रीर नीति में श्रादर रखने वाला होता है ॥६२॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्— महीपुरग्राममुखादिसौरूपं भोगान्वितं साधुजनप्रदृत्तिम्। कुर्यान्नरं श्रेष्टतरं घटस्थो निशाकरः शक्रगुरुप्रदृष्टः॥ ६४॥

कुम्भ राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि बृहस्पति से देखा जाता है। ते। जातक पृथ्वो, शहर, गांच, सुख इन के। भागने वाला, भागी, सज्जनों का प्रिय श्रीर प्रसिद्ध है।ता है।। ६४॥

कुम्भराधिगते चन्द्रे भृगुद्दष्टिफलम्— भित्रात्मजस्त्रीगृहसीख्यहीनो दोनो जनोत्मारितगौरवः स्यात् । निज्ञाकरे कुम्भधरे प्रस्तौ संवीक्षिते दानवपूजितेन ॥ ६५ ॥

कुम्भ राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता है। ता जातक मित्र, पुत्र, स्त्रो, गृह इन सर्वा के खुख से होन, दुखो छोर गोर्च रहित है।ता है।। ६४॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्— खरोष्ट्रवालाश्वतरादिलामं कुस्तीरतं धर्मविरुद्धदृत्तिम् । करोति मर्त्यं हि घटेऽधितिष्ठिक्षशाकरो भारकरखुनुदृष्टः ॥ ६६ ॥

्र कुम्भ राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि शि खे देखा जाता है। ने। जातक गद्या, ऊँट, नया घाडा इन का लाभ करने वाला, नीच स्त्री में रत और धर्म का चिरोधी होता है।। ६६॥ मीनराशिगते चन्द्रे रिबद्धिफलम्-मनोद्भवोत्कर्षमतीव सौरूयं सेनापतित्वं बहुवित्तरुद्धिम् ।
सत्कर्मसिद्धिं कुरुते हिमांशौ सपे दिनेशेन निरीक्ष्यमारो ॥ ६७॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक श्रित कामी, सेनापित, धन की वृद्धि श्रीर कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। ॥ ६७ ॥

मीनराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्— पराभिभूतं कुलटाधिसरूपं सौख्योज्ज्ञितं पापरतं नितान्तम्। करोति जातं हि निधिः कलानां मीनरिथतो भूमिसुतेन दृष्टः॥६८॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शत्रुओं से पराजित, कुलटा स्त्री से प्रेम करने चाला, दुखी श्रीर पापी होता है ॥ ६८॥

मीनराशिगते चन्द्रे बुधहिन्टफलम्— वराङ्गनास्त्रुसुखानि नूनं मानं धनं भूमिपतेः प्रसादम् । कुर्यानराणां हरिणाङ्क एष वैसारिणस्थो ज्ञनिरीक्ष्यमाणः ॥ ६९ ॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्छमा यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक स्त्री पुत्रों से सुखी, मानी, राजा का कपापान हो कर धनी होता है ॥ ६६॥

मीनराशिगते चन्द्रे गुरुद्धिफलम्— जदारदेहं सुकुमारदेहं सद्दगेहिनीस्नुधनादिसौख्यम्। नृपं विद्ध्यात्पृथुरोमगामी तमीपतिर्वाक्पतिचीक्षितश्चेत्।। ७०॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक उदार श्रीर कुसुमार शरीर चाला, तथा सुन्दर स्त्री, पुत्र, धन श्रादि के सुख से युक्त होता है॥ ७०॥

मीनराशिगते चन्द्रे भृगुद्धिफलम्— सद्गीतविद्यादिरतं सुदृत्तं विलासिनीकेलिविलासशीलम् । करोति मर्त्यं तिमियुग्मराशौ शीतद्युतिर्जन्मिन शुक्रदृष्टः ॥ ७१ ॥

मीन राशि में रिथत हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक गीत श्रादि विद्या में निरत, स्दाचारी श्रीर खियों के साथ विलास करने चाला होता है॥ ७१॥

मीनराशिगते चन्द्रे शनिद्दष्टिफताम्— कामातुरं दारसुतैर्विहीनं नीचाङ्गनासख्यमविक्रमं च । नीहार्राश्मः शफरं भपनो नरं विदध्याद्रविसृनुदृष्टः ॥ ७२ ॥

मीन राशि में रिथत हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता होतो जातक कामातुर, स्त्री पुत्र से हीन, नीच स्त्रियों से प्रेम करने वाला श्रीर निर्वल होता है॥ ७२॥

अथ रचमे भौमे रविद्धिफलम्-

प्राज्ञः सुवक्ता पितृमातृभक्तो धनी प्रधानोऽतितरासुदारः। नरो भवेदात्मगृहे महीजे सरोजिनीराजनिरीक्ष्यमाणे।। १।।

मेष या वृश्चिक में रिथत हो कर मझल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, वक्ता, माता पिता का भक्त, धनी, प्रधान श्रीय उदार होता है ॥ १॥

स्वभे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्— अन्याङ्गनासक्तमतीव शूरं कृपाविद्दीनं इतचौरवर्णम् । नरं प्रकुर्यान्निजधामगामी भूमीतन्जो द्विजराजदृष्टः ॥ २ ॥

मेप या वृश्चिक में स्थित हो कर महत्त यदि चन्द्रमा से देखा जादा। हो तो जातक परस्त्री के साथ रमण करने वाला, शूर, विद्यी औं न चोरों को नाश करने वाला होता है ॥ २॥

स्वभे भौमे बुधदष्टिफलम्

पण्याङ्गनालङ्करणैकद्वित्तिर्विचक्षणोऽन्यद्रविणापहारी।
भवेत्वरः स्वर्क्षगते प्रस्तौ क्षोणीसते सोमसतेन दृष्टे ॥ ३ ॥
भेष या वृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुध से स्ट्रें

जाता हो तो जातक वेश्यायों के लिये यल द्वरण वनाने वाला, चतुर श्रीर दूसरे का धन हरण कर्ने वाला होता है ॥ ३॥

स्वसे भौमे गुरुद्धिफलम्—

वंशेऽवनीशो धनवानसकोपो नृपोपचारः कृतचौरसख्यः।

त्रारे निजागारगते नरः स्यात्स्तौ सुराचार्यनिरीक्ष्यमाणे ॥ ४ ॥

मेष या वृष्टिवक में स्थित हो कर मझल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक घ्रपने कुल में प्रवान, धनवान, कोवी, राजा के सदश कार्य करने चाला छोर चोंरों से मित्रता करने चाला होता है ॥ ४॥

स्वमे भौमे भृगुदृष्टिफलम्—

भूयो भूयो भोजनौत्सुक्ययुक्तः काताहतोर्यानचिन्ता नितान्तम्। श्राणी पुण्ये कर्मणि श्रोतिमान्स्यात्स्वर्क्षे भौमे भागवेण प्रदृष्टे ॥५॥

मेष या वृश्विक में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक से देखा जाना हो तो जातक बार २ भोजन की श्रमिलाषा रखने चाला, स्त्री के लिये सवारी की चिन्ता करने चाला श्रीर पुण्य कार्य में प्रेम रखने चाला होता है ॥ ४ ॥

स्वमे भौभे शनिदृष्टिफलम्—

मित्रोज्ज्ञितं मातृवियोगतप्तं कृशाङ्गयष्टिं विषमं कुडुम्वे । ईष्यीविशेषं पुरुषं विदध्यात्कुजः स्वभस्थोऽर्कसुतेन दृष्टः ॥ ६॥

मेष या दृश्चिक राशि में स्थित हो कर मझल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक मित्र से रहित, माता के वियोग से संतप्त, दुर्वल श्रीर कुटुम्ब के साथ द्वेष रखने वाला होता है ॥ ६॥

शुक्रगृहस्थे भौमे रविद्यप्रिफलम्—

कान्तामनोष्टित्तिविहीनमुचैर्यनादिसंस्थानहिं विपशम् । भचाङकोपं कुरुते मनुष्यं कुनः शितागारगतोऽर्कदृष्टः ॥ ७॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मक्कल यदि रिव से देखा जाता हो नो जातक काम रिहत, वन पर्वत में रुवि रखने चाला, पत्त रिहत ोर श्रितिकोबी होता है ॥ ७॥ युकगृहस्थे भौमे चन्द्रहिफलम्—

श्रम्बाविरुद्धः खलु युद्धभीरुर्वहङ्गनानामपि नायकश्च।

स्यान्मानवो भूतनये सितर्से नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे ॥ = ॥

चुष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक माता का विरोधी, युद्ध से डरने वाला श्रीर श्रनेक स्त्रियों का पति होता है ॥ ८॥

शुक्रगृहस्थे भौमे वुधदृष्टिफलम्—

शास्त्रपृष्टत्तः कलहिपयः स्यादनल्पजलपोऽल्पधनागमश्च ।

सत्कायकांतिः पृथिवीतन्जे सिताल्यस्थे शशिजेन दृष्टे ॥ ९ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि वृध से देखा जाता हो तो जातक शास्त्राभ्यासी, कलहिष्य, बहुत चोलने चाला, श्रहप धन चाला श्रोर सुन्दर होता है ॥ ६ ॥

गुक्रपृहस्ये भौमे गुरुद्धिफलम्—

बन्धुमिये स्यानिरतोऽतिभाग्यः महीतिनृत्यादिविधिपवीणः।

क्षोणीतनूजे भुगुजर्कयाते निरोक्षिते वाक्पतिना प्रस्तौ ॥ १० ॥

चुष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक वन्धुओं का स्नेही, श्रित भाग्यवान, नृत्य गीत श्राद् को जानने वाला होता है ॥ १०॥

युकगृहस्थे भीमे युक्रहिएकतम्—

सुश्लाघ्यनामा क्षितिपालमंत्री सेनापतिर्वा बहुसौख्ययुक्तः।

स्यान्मानवः शुक्रगृहोपयाते निरीक्षिते भूमिसुते सितेन ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुक्त से देखा जाता हो [तो जातक प्रशंसा के योग्य, राजा का मन्त्री या सेनापित श्रीर श्रनेक प्रकार के सुख से युक्त होता है ॥ ११ ॥

गुक्र पृहस्थे भोमे शनिद्दप्रिफलम्—

ख्यातो विनीतो धनवान्सुमित्रः पवित्रबुद्धिः कृतशास्त्रयत्नः।

नरः पुरग्रामपतिः सितर्से भूनंदने भानुस्तेन दृष्टे ।। १२॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक प्रसिद्ध, नम्र, धना, सुन्दर मित्र वाला, निर्मलवुद्धि, शास्त्राम्यासी श्रीर शहर या गाँव का स्वामी होता है॥ १२॥

बुधगृहे भौमे रविद्याप्रकतम्—

विद्याधनैश्वर्ययुतं ससत्वमरण्यदुर्गाचलकेलिशीलम् ।

क्वर्यां सोम बुतालयस्थः शोणी सुतः सूर्यनिरी क्ष्यमाणः ॥ १३॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक विद्या, धन श्रीर श्रनेक तरह के धन से युक्त, वली, वन पर्वत में विहार करने चाला होता है ॥ १३ ॥

बुधगृहे भौमे चन्द्रदृष्ट्रिफलम्—

संरक्षणे भूपतिना नियुक्तं कांतारितं सत्त्वयुतं सतोपम्। भूमीसुतः संजनयेन्मनुष्यं बुधर्क्षसंस्थः शशिना पदष्टः।। १४ ॥

मिथुन या कन्या राशि गत मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दिए हो तो जातक राजा के दरघार में रत्तक, स्त्री में रत, वली श्रौर संन्तोषी होता है॥ १४॥

बुधगृहे भौमे बुधदिएफलम्—

श्चनस्पजस्पं गणितप्रगस्भं काव्यिपयं चातृतचारवाक्यम्। दौत्ये प्रयासेः सहितं प्रकुर्याद्धरातनूजो ज्ञग्रहे ज्ञदृष्टः ॥ १५॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि वुध से देखा हो तो जातक अधिक बोलने बाला, गणित में कुशल, काव्य का प्रेमी, असत्य प्रिय बोलने बाला और द्तकर्म में कुशल होता है ॥ १४॥

बुधगृहे भौमे गुरुदप्रिफलम्-

श्रन्यदेशगमनं व्यसनाद्यैः संयुतं हि कुरुते नर्ग्युरुवैः । सोमस्रुतुभवनेऽवनिस्नुतुर्दानवारिसचिवेन च दृष्टः ॥ १६॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता

हो तो जातक विदेश में गमन करने वाला, व्यसनी और उन्नत होता है ॥ १६ ॥

बुधगृहे भौमे शुक्रहिष्फलम्— वस्त्राचपानीयसुर्वैः समेतं कान्ताप्रसक्तं सुत्रां समृद्धम् । कूर्यात्ररो भूमिसुतो बुधर्कसंस्थः महष्टो मृगुनंदनेन ॥ १७॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक वस्त्र, श्रन्न, पानी श्रादि के सुख से शुक्त, स्त्री में रत श्रीर श्रित सम्पत्तिशाली होता है ॥ १७॥

बुधगृहे भौमे शनिहण्किलम— अतीव सूरो मिलनोऽलसथ दुर्गाचलारण्यविलासशीलः। भषेत्ररो भास्करपुत्रहष्टे धरासुते सोमसुतालयस्थे॥ १८॥

मिश्रन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक श्रत्यन्त ग्रूर, मिलन, श्राससी, वन श्रीर पर्वत के उपर विहार करने वाला होता है ॥ १८॥

कर्कस्थे भौमे रविदृष्टिफलम्— पित्तप्रकोपार्तियुतोऽतिधीरो दण्डाधिकारी सुतरां महौजाः । भवेत्नरः कर्कगते महीजे निरीक्ष्यमारो रविगा प्रस्तौ ॥ १९ ॥

कर्क राशि में स्थित मझल के ऊपर रचि की दृष्टि हो तो जातक पित्त रोग से पीडित, श्रित धीर, दण्ड देने वाला श्रीर श्रित वली होता है ॥ १६॥

ककस्थे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्-

गदाभिभूतो गतवस्तुशोको विहीनघेषो गतमाधुद्वतः। भवेकरः कर्कटगे महीजे सोमेन सूतौ च निरीक्ष्यमारो ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि हो तो जातक रोगी, गत का शोच कर्ने वाला, कुरूप छोर श्राचारहीन होता है ॥२०॥

कर्कस्थे भौभे बुधदष्टिफलम्— मित्रैर्विमुक्तोऽस्पक्रुदुम्बभारः पापप्रचारः खलचित्तदृत्तिः। बुधेन हण्टे सित कर्कटस्थे भीमे नरः स्याद्वयसनाभिभूतः ॥ २१॥ कर्क राशि गत मङ्गल के ऊपर उध की दिए हो तो जातक मित्रों से वियोग पाने वाला, कुड़िश्त्रयों की थोड़ा देखभाल करने वाला, पाप का प्रचार करने वाला थोर नुए होता है॥ २१॥

कर्कस्य भागे गुहद्धिफलम्-

नरेंद्रमंत्री गुरागोरवाट्यो मान्यो वदान्या मनुजः प्रसिद्धः। कुलीरसंस्थे तनये धरित्रया निरीक्षिते चित्रशिखण्डिजेन॥ २२॥

कर्क राशि गत मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री, गुण गौरवा से युक्त, माननीय, दाता श्रीर विख्यात होता है ॥ २२ ॥

कर्कस्थे भौमे भृगुद्दष्टिफलम्-

अर्थक्षयो दुर्व्यसनेन नूनं निरम्तरानर्थसगुद्धवः स्यात् । भवेनराणां भृगुणा प्रदृष्टे त्वङ्गारके कर्कटराशिसंस्थे ॥ २३ ॥

कर्क राशि गत मङ्गल यदि शुक्त से देखा जाता हो तो जातक वुरे क्यसन में धन नाश करने घाला और रादा अनर्थ करने घाला होता है २३

कर्कस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्—

कीलालधान्यादिधनः सुकान्तिर्महीपतिशाप्तधनो मनुष्यः। महीस्रुते कर्कटराशिसंस्थे निरीक्षिते सूर्यस्रुतेन सूर्तौ ॥ २४ ॥

कर्क राशि गत मझल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक जल से उत्पन्न धन घाला, सुन्दर छोर राजा से धन प्राप्त करने चाला होता है ॥ २४ ॥

सिंहस्थे भीमे रविद्धिफलम्—

हितमकर्ताऽभिमतेषु नृनं द्विपज्जनानामहितमदाता ।

वनादिकुञ्जेषु कृतपचारः सिंहे महीजे रविणा भट्टे ॥ २५ ॥

सिंह राशि गत मङ्गल पर रिव की हिन्ट हो तो जातक मित्रों का िय श्रीर शत्रुश्रां का श्रिय करने वाला होता है ॥ २४ ॥

## सिंहस्थे भीमे चन्द्रदृष्टिफलम्-

प्रपृष्टमूर्तिः कठिनस्वभावश्चाम्बाविनीतो निषुणः स्वकार्ये । तीवः प्रमांश्चारुमतिः प्रसूतौ सिंहै महीजे द्विजराजदृष्टे ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक पुष्ट रारीर चाला, कठिन प्रकृति चाला, माता का भक्त, अपने कार्य में दुशल, तीव और बुद्धिमान् होता है ॥ २६ ॥

सिहर्थे भीमे बुद्धहिष्टफलम्—

सत्काव्यशिल्पादिकलाकलापे विज्ञोऽपि लुब्धश्रलचित्तवृत्तिः। स्वकार्यसिद्धौ निपुणो नरः स्यात्सिहे महीजे शशिजेन दृष्टे॥२७

सिंह राशि गत मझल के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक सुन्द् काव्य तथा शिव्पकला में चतुर, लोभी, चञ्चल और कार्य को साध करने वाला होता है ॥ २७॥

सिहस्थे भीमे गुरुद्दिफलम्—
परास्तबुद्धिर्दृपतेः सुह्च सेनाधिनाथोऽभियतो वहूनाम् ।
विद्याप्रवीणो हि नरः प्रसृतौ जीवेक्षिते सिहगते महीजे ।। २८ ।

सिह राशि में स्थित हो कर मज्जल यदि गुरु से देखा जाता हो र जातक उत्तम बुद्धि वाला, राजा का मित्र, सेनापति, बहुतों का स्नेः श्रीर श्रनेक विद्या को जानने वाला होता है ॥ २८॥

सिहस्थे भौमे भृगुद्दष्टिफलम्-

गर्वो नतोऽत्यन्यशरीरकान्तिर्नानाङ्गनाभोगयुतः समृदः । भूमीसुते सिंहगते प्रसूतौ निरीक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर मझल यदि शुक्र से देखा जाता हो जातक महा गौरवी, ऋति सुन्दर, अनेक स्त्रियों के साथ रमण कर वाला और धनी होता है॥ २६॥

सिंहस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— भवेनिवासोऽन्यग्रहेऽतिचिता दृद्धाकृतित्वं द्रविणोजिसतत्वम् । भवेनराणां धरणीतन्त्रे सिंहस्थिते भानुसुतेन दृष्टे ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक दूसरे के गृह में रहने वाला, विन्ता युक्त, वृद्ध की श्राकृति वाला श्रीर निर्धन होता है ॥ ३०॥

गुरुभवनस्थे भौमे रिवदिष्टिफलाम्— वनाद्रिदुर्गेषु कृताधिवासं क्रूरं सभाग्यं जनपूजितं च । करोति जातं धरणीतनुजो जीवर्शयातस्तरिणप्रदृष्टः ॥ ३१॥

धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक वन, पर्वत श्रीर गुहा में निवास करने वाला, कर, भाग्यशाली श्रीर माननीय होता है ॥ ३१॥

गुरुभवनस्थे भौमे चन्द्रदिष्टफलम्— विद्वद्विधिज्ञं नृपतेरसद्यं कलिपियं सर्विनिराकृतं च । पाज्ञं पक्रय्यीन्मनुजं धराजो जीवर्क्षगः शीतकरपट्टः ॥ ३२ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक पाण्डिश्य को जानने वाला, राजा का श्रविय, क्रगड़ाल, सब से श्रलग रहने वाला और चतुर होता है ॥ ३२॥

गुरुभचनस्थे भीमे बुघद्दछिफलम्—

भाज्ञं च शिल्पे निपुणं सुशीलं समस्तविद्याकुशलं विनीतम् । करोति जातं खलु लोहिताङ्गः सौम्येन दृष्टो गुरुगेहयातः ॥३३॥

धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यित बुध से देखा जाता हो तो जातक, पण्डित, शिरपकता में कुशल, खुशोल, स्व विवाद्यों में कुशल क्रीर नम्न होता है ॥ ३३ ॥

गुरुभवनस्थे भीमे गुरुद्दिफलम्— कांतातिचिंतासहितं नितांतमरातिवर्गैः कलहानुरक्तम् । स्थानच्युतं सूमिमुनः प्रकृष्यीजजीवेक्षितो जीवगृहाधिसंस्थः ॥ ३४॥ धरु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक खी के लिये श्रधिक चिन्ता करने वाला, शतुश्रों से भगड़ा करने वाला श्रीर श्रपने स्थान से च्युत होता है ॥ ३४ ॥

गुरुभवनस्थे भीमे भृगुद्दिष्टिफलम्—
उदारचेता विषयानुसक्तो विचित्रभूषापरिभूषितश्च ।
भाग्यान्वितः सत्पुरुषोऽवनीजे जीवर्धगे दानवपूज्यदृष्टे ॥ ३५ ॥
धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुक्र से देखा जाता हो तो जातक उदार चिक्त चाला, विषय में रत, नाना तरह के भूषणों से भृषित, भाग्यवान् श्रीर सज्जन होता है ॥ ३४ ॥

गुरुभवनस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— कायकान्तिरहितश्च नितान्तं स्थानसंचलरतोऽपि च दुःखी। अन्यकर्मनिरतश्च नरः स्याजीवधान्ति कुसुतेर्कजदृष्टे।। ३६॥

धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शिन से देखा जाता हो तो जातक कान्तिहीन, अनेक स्थान में भ्रमण करने पर भी दुखी श्रीर दूसरों का कार्य करने वाला होता है॥ ३६॥

शन्यागारगते भौमे रविद्यष्टिफलम्— कलत्रपुत्रार्थमुखैः समेतं श्यामं मुतीक्ष्णं सुतरां च सूरम् । कुट्यान्तरं भूतनयोऽर्कदृष्ट्याक्तिमजागारगतः प्रसुतौ ॥ ३७ ॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक स्त्री-पुत्र के सुख से युक्त, श्याम, तीच्ण प्रकृति चाला श्रीर ग्रूर होता है।। ३७॥

शन्यागारगते भीमे चन्द्रहिएकलम्— सद्भूपणं मातृसुखेन हीनं स्थानच्युतं चश्चलसौहृदं च । उदारचित्तं प्रकरोति जातं कुजोऽर्कजर्भे शशिना प्रहष्टः ॥ ३८ ॥ मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर भूषण वाला, माता के सुख से हीन, स्थान रहित, चञ्चल मित्र वाला और उदार होता है ॥ ३८ ॥ शन्यागारगते भौभे बुधहिएफलाम्—
प्रियोक्तियुक्तोऽटनवित्तलब्धः सत्त्वान्वितः कैतवसंयुतश्च ।
श्रभीर्नरो मन्दगृहं प्रयाते पृथ्वीसुते चन्द्रसुतेन हर्ष्टे ॥ ३९॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुव से देखा जाति जातक विय वोलने वाला, घूम कर द्वय संग्रह करने वाला, घान , धूर्त श्रीर भय रहित होता है ॥ ३६॥

शन्यागारगते भौमे गुरुदृष्टिफलम्— दीर्घायुषं भूपकृपागुणाढचं बंधुप्रियं चारुशरीरकांतिम् । कार्यप्रलापं जनयेन्मनुष्यं जीवेक्षितो मन्दगृहे महीजः ।। ४०

मकर या कुम्म में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जात तो जातक दीर्घजीवी, राजा का रूपापात्र, गुणो से युक्त, खुन्दर समय पर वोलने घाला होता है ॥ ४० ॥

शन्यागारगते भौमे भृगुद्दष्टिफलम्— सद्भोगसोभाग्यसुखेः समेतः कांताप्रियोऽत्यंतकितिष्रियश्च । क्षोणीसुते मन्दग्रहं प्रयाते निरीक्ष्यमाणे भृगुणा नरः स्यात् ॥ मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर मज्जल यदि शुक्त से जाता हो तो जातक सुन्दर भोग करने चाला, सुन्दर सुख से छी का प्रिय श्रीर कलह का श्रत्यन्त प्रेमी होता है ॥ ४१ ॥

शन्यागारगते भौमे शनिद्धिफलम्—

नृपात्तवित्तो वनिताविपक्षी बहुश्रुतोऽत्यन्तमितः सकप्टः । रणित्रयः स्याद्धरणीतन्जे मंदेक्षिते मंद्गृहं त्रयाते ॥ ४२ ॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शानि से जाता हो तो जातक राजा से धन लाभ करने वाला, स्त्री का बहुत जानने वाला, अत्यन्त बुद्धिमान, दुखी और युद्धिय होता

श्रथ भौमगेहे बुधे रविदृष्टिफलम्— बंधुप्रियं सत्यवचोविलासं नृपालसद्दौरवसंयुतं च । करोति जातं क्षितिसूनुगेहे संस्थो चुधो भानुमता प्रदृष्टः ॥ १ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर बुध यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक वन्धुश्रों का स्नेही, सत्य बोलने वाला, श्रीर राजा के द्वारा गौरव युक्त होता है ॥ १॥

भौमगृहे युधे चंद्रदृष्टिफलम् —

सद्धगीतनृत्यादिरुचः प्रकामं कांतारतिर्वाद्दनभृत्ययुक्तः ।

कौटिल्यभाक्स्यान्मनुजः कुनर्क्षेसोमात्मने चीतकरप्रदृष्टे ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक गत एव पर चन्द्रमा की दिए हो तो जातक गीत, नृत्य ने रुचि रखने वाला, स्त्रिया का प्रेमी. वाहन ग्रीर नौरक से युक्त तथा कुटिल होता है ॥ २॥

भौमगृहे बुधे भौमद्दष्टिकलम्—

भूपिययं भूरिधनं च शूरं कलापवीएां कलहोधतं च।

चुधान्वितं सञ्जनयेन्मनुष्यं सौम्यः कुनर्शे कुसुतेन दृष्टः ॥ ३ ॥

मेष या वृश्चिक गत बुध पर मज्जल की दृष्टि हो तो जातक राजा का प्रिय, श्रत्यन्त धनी, शूर, कलाश्री में चतुर, भगड़ाल श्रीर बहुत भोजन करने घाला होता है ॥ ३॥

भौमगेहे बुधे गुम्हप्रिफलम्-

सुखोपपनं चतुरं सुवानयं कांतासुताचैः सहितं मसनम्।

करोति मर्त्यं कुजगेहगामी सोमात्मजो वाक्पतिना प्रदृष्टः ॥ ४ ॥

मेव या बृश्चिक राशि गत बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक सुखी, चतुर, सुन्दर बोलने वाला, स्त्री गुत्रां से युक्त श्रीर प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥

भौमगेहे वुधे भृगुद्धिफलम्—

कांताविलासं गुणगौरवाढचं सुह्दित्रयं चारुमित विनीतम् । करोति जातं शशिजः कुजर्क्षे संस्थश्र शुक्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥ ५॥ मेष या बृश्चिक राशि बुगत ध पर शुक्र की डिए हो तो जातक स्त्री के साथ विलास करने वाता, गुण गौरव से युक्त, मित्र का प्रिय, सुन्दर बुद्धि वाला श्रौर नम्न होता है ॥ ४॥

भौमगेहे बुधे शनिदृष्टिफलम्—

सुसाहसं चोग्रतरस्वभावं कुलोत्किलिमीतिमसाधुरुत्तिम्। करोति मर्त्य हरिणाङ्कस्नुभौमर्क्ससंस्थः शनिना मदृष्टः॥ ६॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक साहसी, उग्र स्वभाव वाला, श्रपने बन्धुश्रों के साथ कलह करने वाला श्रीर कुत्सित चरित्र वाला होता है ॥ ६ ॥

शुक्रगेहे बुधे रविद्यिफलम्—

दारिद्रचदुःखामयतप्तदेहं परोपकारातिरतं निर्तातम् । शांतं सुचित्तं पुरुपं पक्तयीत्सौम्यो भृगुचेत्रसुतोऽकदृष्टः ॥ ७ ॥

बृप या तुला में स्थित हो कर वुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक दरिद्र, दुखी, रोगी, परोपकारी, शान्त और स्थिर होता है॥७॥

युक्तचं बुधे चन्द्रदृष्टिफलम्—

बहुपपञ्चं धनधान्ययुक्तं दढवतं भूमिपतिप्रधानम् ।

ख्यातं प्रकुर्यान्मनुजं हि सौम्यः शुक्रर्द्यसंस्थः शशिना प्रदृष्टः ॥८॥

बुष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जानक अधिक प्रपञ्ची, धन धान्य से युक्त, दढ, राजमन्त्री और प्रसिद्ध होता है ॥ ८ ॥

शुकर्त्ते वुधे भौमद्दिपत्तम्—

राजापमानादिगदप्रतप्तं त्यक्तं सुहद्भिर्विषयैश्च नूनम् । कुर्यान्तरं सोमसुतः सितर्चे स्थितो धरापुत्रनिरीक्ष्यमाणः ॥ ९॥

बुष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक राजा से श्रापमानित होकर रोगी, मित्र रहित और विषय

वासना से रहित होता है ॥ ६ ॥ शुकर्दी बुधे गुरुद्दिफलम्—

देशोत्तमग्रामपुरिधराजं प्राज्ञं गुणज्ञं गुणिनं सुशीलम्।

क्रुटर्यान्नरं चन्द्रसुतः सितर्चसंस्थः सुराचार्यनिरीक्ष्यमाणः ॥ १०॥

वृष या तुला में स्थित हो कर वृध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक देश, उत्तम श्राम या शहर का श्रधिकारी, पण्डित, गुणों को जानने वाला, गुणी श्रीर सुशील होता है ॥ १०॥

शुकर्त्ते बुधे भृगुदृष्टिकलम्—

श्रतिसुललितवेषं वस्रभूषाविशेषे-

र्युवतिजनमनोज्ञं मन्मथोत्कर्षहर्पम् ।

श्रतिचतुरमुदारं चारुभाग्यं च कुर्याद

भृगुगृहगतसौम्यो भागवेण प्रदृष्टः ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक द्यति सुन्दर, घस्त्र भूषणों से युक्त, खियों का प्रिय, कामी, द्राति चतुर, उदार और भाग्यशाली होता है ॥ ११ ॥

शुक्रचें बुधे शनिदृष्टिफलम—

कलत्रमित्रात्मजयानपीडासंतप्तचित्तं सुखवित्त हीनम्।

कुर्च्यान्तरं शत्रुजनाभिभूतं मंदेक्षितो ज्ञः सितधामगामी ॥ १२ ॥

चूष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक स्त्री, पुत्र, मित्र, चाहन इन से पीड़ित, सुख और धन से रहित होता है ॥ १२ ॥

स्वतेत्रस्थे बुधे रविदृष्टिफलम्—

सत्योपेतं चारुलीलाविलासं भूमीपालात्माप्तमानोन्नति च । चश्चत्क्षीणं चापि कुर्यानमनुष्यं स्वचेत्रस्थश्चंद्रपुत्रोऽर्कदृष्टः ॥ १३ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक सत्य बोलने वाला, कीड़ा विलास करने वाला, राजा से अवर पाने वाला और इस होता है ॥ १३॥

स्बन्त्रस्थे बुधे चन्द्रदृष्टिफलम्—

अनल्पजल्पोऽमृततुल्यभाषी कलिप्रियो राजसमीपवर्ती।

भवेचरः सोमसुते स्वगेहे निरीक्ष्यमाणे मृगलाञ्छनेन ॥ १४ ॥ 🖪

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक बहुत बोलने वाला, अमृत के समान चचन बोलने वाला, कलह प्रिय और राजा के समीप में रहने वाला होता है ॥ १४॥

स्वतेत्रस्थे वुधे भौमद्दष्टिफलम्—

असन्नगात्रं कुटिलं कलाज्ञं नरेन्द्रकृत्ये सुतरां प्रवीणम् ।

जनियं सञ्जनयेन्मनुष्यं भौमेक्षितो ज्ञः स्वयृहेऽधिसंस्थः ॥ १५ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न, कुटिल, कलाश्रों का बाता, राज कार्य में चतुर श्रीर जन प्रिय होता है ॥ १४ ॥

स्वतेत्रस्थे बुधे गुरुद्दिफलम्—

बह्वर्थसामध्यविराजमानं सद्राजमानाप्तपदाधिकारम्।

सुतं प्रकुर्यानिनमंदिरस्थः सौम्यः प्रदृष्टः सुर्पू जितेन ॥ १६॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक श्रधिक धन वल से युक्त, राजा से श्रादर श्रीर श्रधिकार पाने वाला होता है ॥ १६॥

स्वतेत्रस्थे बुधे भृगृहष्टिफलम्—

नरंद्रदूतो विजितारिवर्गः संधिकियामार्गविधिमगलभः।

वाराङ्गनासक्तमनोभिलाषः शुक्रेक्षिते हे निजमे नरः स्यात् ॥१७॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि युक्त से देखा जाता हो तो जातक राजा का दृत, शत्रुद्यों को नाश करने वाला सन्धि कराने में कुशल और वेश्यागामी हीता है ॥ १७॥

स्वक्षेत्रस्थे बुधे शनिदृष्टिफलम्— । प्रारम्भितिद्धं विनयं विशेषात्सद्वस्यूपादिसमृद्धिसुचैः । कुर्यान्नराणाममृतांशुजन्मा स्वमंदिरस्थो रविस्नुदृष्टः ॥ १८॥

मिश्रुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो

) तो जातक कार्य को श्रारम्भ कर श्रन्त करने वाला, विनयी, वस्त्र श्रौर भूषण से युक्त होता है ॥ १८॥

कर्कस्थे बुधे रविदृष्टिफलम्-

कांतानिमित्ताप्तमहाव्यलीको द्रव्यव्ययात्यन्तकुकांगयष्टिः।

बहूपसर्गोऽपि भवेनमनुष्यः क्वलीरगे ज्ञे निलनीशदृष्टे ।। १९ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक स्त्री के हेतु अनाहत, द्रव्य के व्यय होने से दुर्वल और अनेक उत्पात से युक्त होता है ॥ १६॥

कर्कस्थे वुधे चन्द्रदृष्टिफलम्—

वस्नादिशुद्धौ म्णिसंग्रहे च गृहादिनिर्माणविधौ प्रवीणः ।

प्रस्नमालाग्रथनेऽपि मर्त्यः कुलीरगे ज्ञे शशिना प्रदृष्टे ॥ २० ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक वस्त्रों को साफ करने में, मिणयों के सग्रह करने में, गृह स्रादि वनाने में स्रोर माला गृथने में चतुर होता है ॥ २० ॥

कर्कस्थे वुधे भौमदृष्टिफलम्-

स्वल्पश्रुतं चार्थरतं च शूरं प्रियंवदं कूटविधो प्रवीणम् । कुर्यान्नरं शीतकरस्य सूनुः कुलीरसंस्थोऽवनिसुनुदृष्टः ॥ २१ ॥

कर्क में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक थोड़े सुन कर ज्यादा जानने वाला, शुर, प्रिय वोलने वाला और कुट नीति में चतुर होता है ॥ २१ ॥

कर्कस्थे बुधे गुरुहिएफलम्-

पाज्ञो विधिज्ञो विधिनातिशाली सद्वाग्विलासोऽवनिपालमान्यः। स्यान्मानवो जन्मनि सोमस्नौ कुलीरगामिन्यमरेज्यदृष्टे ॥ २२ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, कार्या को जानने वाला, भाग्यवान्, सुन्दर वोलन वाला श्रोर राजा का माननीय होता है ॥ २२ ॥ 2 4

कर्करथे बुधे भृगुदृष्टिफलम्

प्रियंवदश्चारुशीरभाक् च सङ्गीतवाद्यादिविधौ प्रवीणः। स्यान्मानवो दानववंद्यदृष्टे कर्काटकस्थेऽमृतभानुसूनौ॥ २३॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक प्रिय बोलने वाला, सुन्दर, सङ्गीत श्रीर वाद्य श्रादि बजाने में कुशल होता है ॥ २३ ॥

कर्कस्थे बुधे शनिदृष्टिफलम्-

गुर्णौर्विहीनं स्वजनैर्वियुक्तमलीकदम्भानुरतं कृतघ्नम् ।

करोति मर्त्य परिस्नतिकाले कुलीरगो ज्ञो रिवस्नुदृष्टः ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक गुणहीन, श्रपने वन्धुश्रों से त्यक, मिथ्या में रत, गौरवी श्रौर उपकार को नहीं मानने वाला होता है ॥ २४॥

सिहस्थे बुधे रविदृष्टिफलम्-

कृपाविद्दीनं च चलस्वभावं सेर्ध्य च हिंसाभिरतं च रौद्रम् । ह्यद्वं प्रकुर्य्यान्मनुजं प्रस्तौ बुधोऽर्क्वदृष्टौ मृगराजसंस्थः ॥ २५ ॥

सिंह राशि में स्थित बुध के ऊपर रिव की दिए हो तो जतक निर्देशी, चञ्चल, इप्यों करने वाला, हिंसक, भयानक और जुद्र होता है ॥ २४ ॥

सिहस्थे वृधे चन्द्रहृष्टिफलम्-

रूपान्वितं चारमति विनीतं सङ्गीतन्तृत्याभिरतं नितांतम् ।

सद्भवत्तवत्तं कुरुते हि मर्त्य चंद्रेक्षितः सिंहगतो बुधाक्यः ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक छुन्दर, सुन्दर बुद्धि चाला, नम्न, सङ्गीत श्रीर नृत्य में रत तथा सदाचारी होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे बुधे भौमदृष्टिफलम्— कन्द्रपैसत्त्वोजिक्सतमुक्तदृतं क्षताङ्कितं हीनमति विचित्रम्। सुदुःखितं संजनयेत्पुमांसं भौमेक्षितः सिंहगतश्च सौम्यः ॥ २७ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि मझल से देखा जाता हो तो जातक काम रहित, चरित्र हीन, क्षत शरीर वाला, बुद्धि रहित और

दुखी होता है ॥ २७ ॥ सिंहस्थे बुधे गुरुदृष्टिफलम्—ू

कोमलामलरुचिः कुलवर्यश्रारुलोचनयुतश्र समर्थः । वाहनोत्तमधनो मनुजः स्यादिन्दुजे हरिगते गुरुहरुटे ॥ २८ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक कोमल और निर्मल कान्ति वाला, कुल में प्रधान, सुन्दर नेत्र वाला, समर्थ, घाहन और उत्तम धन से युक्त होता है ॥ २८॥

सिंहस्थे बुधे भृगुद्धिफलम्— सद्दूपशाली पियवाग्विलासो तृपाश्रितो वाहनवित्तयुक्तः ।

भवेन्नरः सोमसुते प्रस्तौ सिंहस्थिते दानववन्यदृष्टे ॥ २९ ॥ सिंह राशि में स्थित हो कर बुध् यदि शुक्र से देखा जाता हो तो

जातक सुन्द्र रूप वाला, प्रिय बोलने वाला, राजा का श्राश्रित श्रीर

चाहन धन से युक्त होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे बुधे शनिदृष्टिफलम्— स्वेदोद्गुगमोद्गुभूतमहोग्रगंधं विस्तीर्णगात्रं च कुरूपग्रुग्रम्।

स्वदाद्वरामाद्वमूतमहाप्रगंव विस्तालगात्र च छुरूपस्रप्रम्। सुखेन हीनं मनुजं प्रकुर्यान्मंदेक्षितः सिहगतो यदि ज्ञः ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक पसीने के दुर्गन्धों से युक्त, विशाल देह वाला, कुरूप, उन्न श्रीर सुख रहित होता है।। २०॥

गुरुभवनस्थे बुधे रविद्यप्रिपताम्—

श्रूलारमरीमेहनिपीडिताङ्गो सङ्गोजिक्तः शांतिमुपागतश्च । स्यात्पूरुषो गीष्पतिवेशमसंस्थे निशीथिनीस्वामिसुतेऽर्क्रदृष्टे ॥ ३१॥ धनु या मीन राशि में स्थित हो कर बुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक श्रल, मृगी श्रीर प्रमेह से पोड़ित, सत्सङ्ग से रहित, श्रीर शान्त होता है॥ ३१॥

.

गुरुभवनस्थे बुधे चन्द्रदृष्टिफलम्—
लेखिकियायां सुतरां भवीणाः सुसंगतः साधुसुदृज्जनानाम् ।

नरः सुखो क्षोतमयूखपुत्रे चन्द्रेक्षिते जीवगृहं प्रयाते ॥ ३२ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक, लेख करने में कुशल, सज्जन श्रोर मित्रों से सङ्गति करने वाला श्रीर सुखी होता है॥ ३२॥

गुरुभवनस्थे बुधे भौमद्दष्टिफलम्— परम्पराचोरवनस्थितानां स्युर्लेखका धान्यधनैर्विहीनाः । नरास्तु नीहारकरपस्तौ जीवालये मंगलदृष्टदेहे ॥ ३३ ॥

घतु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक कुल परभपरा से चोर, बन में रहने वाला, लेखक श्रीर धन धान्य से रहित होता है ॥ ३३ ॥

गुरुभवनस्थे बुधे गुरुदृष्टिफलाम्— विज्ञातशाली स्वकुलावतंसी नृपालकोशालयलेखकर्ता। भर्ता बहुनां मनुजस्तु सौम्ये जीवेक्षिते जीवगृहं प्रयाते॥ ३४॥

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक विश्वान को जानने वाला, श्रपने कुल में मुख्य, खजाश्ची श्रीर श्रनेकों का पालन करने वाला होता है॥ ३४॥

्गुरुभवनस्थे बुधे शुक्रदृष्टिफलम्— भूपामात्यापत्य तेलाधिकारं चौर्यासक्तं सौक्रुपार्येण युक्तम् । द्रव्योपेतं मानवं सोमस्जुर्जीवर्क्षस्थः शुक्रदृष्टः करोति ॥ ३५ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री, लेख के श्रिधकार को पाने वाला, चोरों में श्रासक, सुकुमार और धनी होता है ॥ ३४॥ गुरुभचनस्थे बुधे शनिदृष्टिफसम्

बह्वभोक्ता मलिनः कुरुतः कांतारदुर्गाचलवासशीलः।

कार्योपयुक्तो न भवेन्मनुष्यो जीवर्क्षगो ज्ञोड्कंसुतेन दृष्टः ॥ ३६ ॥

धैनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक पहुत श्रन्न खाने वाला, मिलन, दुराचारी, दुर्ग श्रीर पर्वत में रहने वाला तथा काम के लायक नहीं है।ता है ॥ ३६॥

शन्यालयगे वृधे रविदृष्टिफलम्-

प्रारब्धकार्याकलितप्रतापं सन्मद्धविद्याकुशलं कुशीलम्।

कुदुम्बिनं संजनयेन्मनुष्यं बुधः शनिचेत्रगतोर्कदृष्टः ॥ ३७ ॥

मकर या कुन्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक श्रपने प्रारब्ध से प्रतापी, युद्ध में कुशल, दुध स्वभाव वाला और श्रधिक कुद्धम्बें से युक्त होता है ॥ ३७॥

शन्यालयगते बुधे चन्द्रदृष्टिफलम्—

जलोपजीवी धनवांश्र भोरुः पस्नकन्दोत्रमतत्पर्थ ।

पुमान्भवेद्भानुसुनात्तयस्ये बुवे सुधारिष्टमिनरीक्ष्यमासी ।। ३८ ॥

मकर या कुम्भ मं स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक जल से जीवि का करने वाला धनवान, डरपोक और पुष्प कन्दों का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३८॥

शन्यालयगते वृधे मोमद्रष्टिफलम्—

त्रीडालसस्तब्धतरस्वभावः सौम्यः गुरवी वाक्चपलोऽर्धयुक्तः ।

स्यान्मानवो भानुसुतर्क्षसंस्थे दृष्टे प्रजनसुनौ क्षितिनन्दनेन ।। ३६ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक लजा श्रोर श्रालस से स्तब्ध स्वभाव घाला, म्युन्दर, सुखी, बोलने में च बल, श्रोर धनी होता है ॥ ३६॥

शन्यालयगे बुधे गुरुदृष्टिफलम्-

धान्यवाहनधनान्वितः सुखी ग्रामपत्तनपतिर्महामितः।

भानुसुनुभवनेऽव्जनंदने देवदेवसचिवेक्षिते नरः ॥ ४० ॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक घन घान्य चाहनों से युक्त, गाँव और शहर का अघि पति और अति बुद्धिमान होता है ॥ ४० ॥

शन्यालयगे बुधे भृगुद्दिफलम्

बहुपजासंजनकं कुरूपं प्रज्ञोजिकतं नीचजनानुयातम्।

कामाधिकं संजनयेन्मनुष्यं शुक्रेक्षितो ज्ञः शनिगेहसंस्थः ॥ ४१ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक श्रधिक सन्तित वाला, कुरूप, श्रहानी, नीच जनों का सङ्ग करने वाला श्रीर कामी होता है ॥ ४१ ॥

शन्यालयगे बुधे शनिद्दष्टिफलम्-

सुखोजिकतं पापरतं च दीनमिकचनं हीनजनानुयातम्।

करोति मर्त्यः शनिधामसंस्थः सौम्यस्तमोहंत् स्त्रतेन दृष्टः ॥ ४२ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक सुख रहित, पापी, दरिद्र, दीन, श्रकिञ्चन और नीचों के सङ्गति करने वाला होता है ॥ ४२ ॥

श्रथ भौमर्त्तगे गुरी रविद्दष्टिफलम् —

श्रसत्यभीरुर्बहुधर्मकर्त्ता ख्यातश्र सद्भाग्ययुती विनीतः।

भवेत्ररो देवगुरौ प्रयाते भौमस्य गेहै रविदृष्टदेहै ॥ १ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक मिथ्या से डरने वाला, श्रनेक धर्म कार्य करने वाला, प्रसिद्ध, भाग्यवान, श्रीर नम्र होता है ॥ १॥

भौमर्जने गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्— ख्यातो विनीतो वनितानुयातः सतां मतो धर्मरतः प्रशांतः। जातो भवेद्गुभूमिसुतर्क्षयाते वाचां पतौ शीतकरेण दृष्टे॥ २॥

मेष या बृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक विख्यात, नम्न, ह्यी के चहा में रहने चाला, सजानों का प्रेमी, धर्म में रत और शान्त होता है ॥ २ ॥

भौमदींगे गुरौ भोमदिष्टिफलम्-

क्रूरोऽतिधूर्तः परगर्वहर्त्ता नृपाश्रयाज्ञीवनवृत्तिकर्ता ।

भत्ती बहुनां नतु मानवः स्याजीवे कुनर्के च कुनेन दृष्टे ॥ ३ ॥

मेष या वृश्चिक राशि गत गुरु के ऊपर महल की दृष्टि हो तो जातक करू, श्रति धूर्त, शत्रुश्रों के गौरच नाश करने चाला, राजा के ्र श्राश्रय में रह कर जीविका चलाने वाला श्रीर बहुतों का पालन करने चाला होता है ॥ ३॥

भीमक्षि गुरी बुधद्दिफलम्-

सद्धवत्तसत्योत्तमवाग्विधीनशिछद्रभतीक्षी प्रणयानुयातः ।

मत्यों भवेत्कैतवसंप्रयुक्तो वाचग्पतौ भौमगृहे ज्ञहरे ।। ४ ॥

मेष या वृश्चिक राशि हैं स्थित हो कर गुरु यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक श्रेष्ठ श्राचार, सत्य श्रीर प्रिय चचन से हीन, दूसरे का छिद्र खोजने वाला, नम्रता से वश में श्राने वाला श्रीर धूर्त होता है ॥ ४ ॥

भौमर्जभे गुरी भृगुदृष्टिकलम्— गन्धमाल्यशयनासनभूपायोषिदम्बर्शनकेतनसौरूयम् ।

संप्रयच्छिति नृणां भृगुणा चेद्रीक्षितः सुरगुरुः क्रुजभस्थः ॥ ५ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुगन्धि, माला, राय्या, श्रासन, भूषण स्त्री, वस्त्र, श्रीर गृह के सुख से युक्त होता है ॥ ४ ॥

भीमदींगे गुरी शनिदृष्टिफलप्-

लुब्धं रौद्रं साहसै: संयुतं च मित्रापत्योद्वभूतसीख्योजिक्सतभ्च । कुर्यान्मंत्रे निष्ठ्रं देवमन्त्री धात्रीपुत्रचेत्रगो मन्ददृष्टः ।। ६ ॥

भेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक लोभी, दुष्ट, साहसी, मित्र श्रौर सन्तान के सुख से हीन श्रौर निष्टुर विचार करने चाला होता है ॥ ६ ॥

शुकर्दा गुरौ रविदृष्टिफलम्—

सङ्गराप्तविज्यं क्षतगात्रं सामयं च बहुवाहनभृत्यम् ।

मन्त्रिणं हि कुरुते सुरमन्त्री दैत्यमन्त्रिगृहगो रविदृष्टः ॥ ७ ॥

वृष या तुल में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में विजय पाने वाला, चत शरीर वाला, रोगी, बहुत बाहन और नौकरो से युक्त तथा राजमन्त्री होता है ॥ ७ ॥

शुकर्षे गुरौ चंद्रदृष्टिफलम्

सत्येन युक्तं सततं विनीतं परोपकाराभिरतं सुचित्तम् ।

सद्भाग्यभाज कुरुते मनुष्यं जीवः सितक्षेंऽमृतरशिमदृष्टः ॥ ८ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक सन्य योलने वाला, सदा नम्र, परोपकारी, स्थिर हृदय वाला और भाग्यवान होता है ॥ = ॥

युक्तर्रो गुरी भीमद्दिफलम्—

भाग्योपपन्नं सुतसीरूयभाजं प्रियवदं भूपतिलब्धमानम् ।

नरं सदाचारपरं करोति भौमेक्षितेज्यो भृगुजालयस्थः ॥ ६ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक भाग्यवान, पुत्र सौष्य पाने वाला, प्रिय वोलने वाला,

राजा से आदर पाने वाला और सदाचारी होता है ॥ ६ ॥

शुकर्षे गुरौ बुधदष्टिफलम्— सन्मन्त्रविद्यानिरतं नितान्तं भाग्यान्वितं भूपतिलब्धवित्तम् ।

चं चत्कलाइं पुरुषं प्रकुर्याद्व गुरुर्मगुचेत्रगतो इदृष्टः ॥ १०॥

वृष या तुला नें स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता, हो तो जातक मन्त्र विद्या में निरत, श्रित भाग्यशाली, राजा से धन पाने वाला श्रीर कलाश्रों को जानने वाला होता है ॥ १० ॥

## शुक्र ही गुरी भृगुद्दिप्फलम्

थनान्वितं चारुविभूषणाढचं सद्दृत्तचित्तं विभवैः समेतम् । करोति मत्यं सुरराजमन्त्री शुक्रालयस्यो भृगुस्तुदृष्टः ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर गुरु यदि गुक्र से देखा जाता हो तो जातक धनी, सुन्दर विभूषणों से गुक्त, सदाचारी श्रीर श्रनेक विभवों से गुक्त होता है ॥ ११ ॥

शुकर्वी गुरो शनिदृष्टिफलम् -

सत्पुत्रदारादिसुखैरुपेतं प्राज्ञं पुरग्रामभवोत्सवाट्यम् । नरं प्रकुर्याचतुरं सुरेज्यो दैत्येज्यभस्थोऽर्कसुतेन दृष्टः ॥ १२ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर पुत्र श्रीर स्त्रियों के सुख से युक्त, पण्डित, शहरू श्रीर ग्रामीण उत्सवों से युक्त तथा चतुर होता है ॥ १२ ॥

बुधर्वे गरौ रविद्धिफलम्— सत्पुत्रदारं धनमित्रसौरूयं श्रेष्ठप्रतिष्ठाप्तविराजमानम् । नरं प्रकुर्यात्सुरराजमन्त्री रविप्रदृष्टो बुधवेशमसंस्थः ॥ १३ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर गुरु यदि रिच से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर पुत्र और स्थी से युक्त, धन श्रीए मित्र के सुख से युक्त तथा उत्तम प्रतिष्ठा पाकर शोभित होता है ॥ १३ ॥

बुधर्चे गुरौ चन्द्रदिएफलम्—

गुणान्वितं ग्रामपुरोपकारं विराजमानं बहुगौरवेण । कुर्यान्नरं देवगुरुर्बुधर्कसंस्थो निशानाथनिरीक्ष्यमाणः ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक गुणी, गाँव श्रीर शहर में रहने वालों का उपकारी श्रीर श्रिधक गोरव से युक्त होता है ॥ १४ ॥

बुधर्चे गुरो भौमद्धिफलम्— संग्रामसम्प्राप्तज्यं क्षताङ्गं धनेन सारेण समन्वितं च । करोति जातं विबुधेन्द्रमन्त्री बुधालयस्थः क्षितिस्रुनुदृष्टः ॥ १५॥ मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक संत्राम में विजय पाने वाला, व्रणाङ्कित दारीर वाला, धनी और वली होता है ॥ १४॥

बुधर्के गुरौ बुधदिएफलम् —

सन्मित्रदारात्मजवित्तसौख्यो दक्षो भवेज्ज्योतिषशिरुपवेत्ता ।

स्याचारभाषी पुरुष: प्रकामं जीवे बुधर्से च बुधेन दृष्ट: ॥ १६ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर मित्र,स्त्री, पुत्र, धन इन से सुखी, चतुर, ज्यौतिष श्रीर शिल्प विद्या को जानने वाला होता है ॥ १६॥

बुधर्ने गुरौ भृगुदृष्टिफलम्—

धनाङ्गनासृतुसुखैरुपेतः प्रासादवापीकृपिकर्मचित्तः ।

भवेत्मसन्नः पुरुषः सुरेज्ये दैत्येज्यदृष्टे बुधवेश्मसंस्थे ॥ १७ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक धन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से सुखी, कोटा बनधाने घाला, जलाश्य निर्माण करवाने घाला, खेती करने वाला श्रीर प्रसन्न होता है ॥ १७ ॥

बुधर्ते गुरौ शनिद्धिफलम्—

नरेंद्रसद्वगौरवसंत्रयुक्तं नित्योत्सवं पूर्णगुणाभिरामम् ।

नरं पुरग्रामपतिं करोति गुरुक्षंगेहे शनिना प्रदृष्टः ॥ १८ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि द्यानि से देखा जाता हो तो जातक राजा से गौरव पाने वाला, नित्य उत्सव कराने वाला, गुणी श्रौर शहर गाँव का अधिपति होता है ॥ १८ ॥

कुलीरस्थे गुरौ रविद्यष्टिफलम्-

दारात्मजार्थोद्भवसौरूयहानि पूर्व च पश्चात्खलु तत्सुखानि ।

क्रर्ट्यान्नराणां हि गुरुः सुराणां कुलीरसंस्थो रविणा प्रदृष्टः ॥१९॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो ने जातक पहते स्त्री, पुत्र, धन इन के सुख से हीन, पश्चात् इन के सुब से युक्त होता है ॥ १६ ॥ कुलीरस्थे गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्-

नरेन्द्रकोशाधिकृतं सुकांतं सद्दाहनार्थादिसुखोपपन्नम्।

सदुवृत्तचित्तं जनयेन्मनुष्यं कर्कस्थितेज्यो शशिना हि दृष्टः ॥२०॥ कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक राजा का खजानबी, सुन्दर, सुन्दर वाहन, धन श्रादि के सुख से युक्त श्रीर सदाचारी होता है ॥ २०॥

कुलीरस्थे गुरौ भौमद्दष्टिफलम्--

क्रमारदाराम्बरचारुभूषाविशेषभाजं गुणिनं च श्र्रम् ।

पाइं क्षताङ्गं कुरुते मनुष्यं कर्करिथतेज्योऽवनिजेन दृष्टः ॥२१॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक पुत्र, स्त्री. वस्त्र, विभूषण इनका सुख पाने वाला, गुणी, ग्रूर, पण्डित श्रीर जणाद्वित दारीर वाला होता है ॥ २१ ॥

कुलोरस्थे गुरौ व्धद्धिफलम्-

मित्राश्रयोत्पादितसर्वसिद्धः सद्दृष्टत्तिबुद्धिर्विलसत्पतापः ।

मंत्री नरः कर्कटराशिसंस्थे गीर्वाणवन्ये शशिस्नुदृष्टे ।।२२॥ कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक मित्रों के द्वारा कार्य सिद्ध करने वाला, सद्वाचारी, युद्धिमान्,

प्रतापी और मन्त्री होता है ॥ २२ ॥

कुलोरस्थे गुरौ भृगुद्दिफलम्-

बहङ्गनावैभवमात्मजादिनानासुखानासुपत्तब्धयः स्युः । कुलोरयाते वचसामधीशे निरोक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर वृहस्पति यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक बहुत स्त्रियों से युक्त, पुत्र श्रादि के द्वारा श्रानेक तरह के सुख पाने वाला होता है ॥ २३ ॥

कुलीरस्थे गुरौ शनिद्दष्टिफलम्-

सन्पानभूषागुणचारुशीलः सेनापुरग्रामपतिर्नरः स्यात् ।

अनल्पजल्पः खलु कर्कटस्थे वाचरपतौ सूर्यसुतेन दृष्टे ॥२४॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुह यदि हानि से देखा जाता हो तो जातक मानी, भूषणों से युक्त, गुणी, सुन्दर स्वभाव बाला, सेना, पुर प्राम का स्वामी तथा अधिक बोलने वाला होता है ॥ २४ ॥

सिहस्थे गुरौ रविद्धिफलम्-

व्ययान्वितं ख्यातमतीव धूर्तं नृपाप्तवित्तं शुभकर्मचित्तस् । नरं प्रक्रुयीत्सुरराजपुज्यः सूर्येण दृष्टो मृगराजसंस्थः ॥२५॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुह यदि सूर्य से देखा जाता हो ते। जातक अधिक खर्च करने वाला, प्रसिद्ध, धूर्त, राजासे धन लाभ करने वाला और उत्तम कार्य करने वाला होता है ॥ २४॥

सिहस्ये गुरौ चन्द्रदिएफलम्—

प्रसन्नम् ति गर्ताचत्तरादि स्त्रीहेतुसंपाप्तधनं वदान्यम् ।

कुर्यास्युमांग्रं वचसामधीताः शशांकदृष्टः करिवैरिसंस्थः ।। २६ ।।

सिंह <sup>1</sup> शि में श्थित हो कर गुरू यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो ते। जातक प्रसन्न मुख वाला, अपवित्र चित्त वाला, स्त्री के कारण धन प्राप्त करने वाला और दानी होता है॥ २६॥

सिहस्थे गुरी भौमद्दिफलम्-

मान्यो गुरूणां गुर्णगौरवेण सत्कर्मनिर्माणविधौ प्रवीणः। प्राणी भवेत्केसरिणि स्थितेऽस्मिन्गीर्वाणवंद्येऽवनिजेन दृष्टे ॥२७॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक गुरुजनों के मध्य में भी अपने गुण गौरच से माननीय और उत्तम कार्य करने में कुशल होता है ॥ २७ ॥

सिंहस्थे गुरौ बुधदृष्टिफलम्—

गृहादिनिर्माणिविधौ प्रवीणो गुणाग्रणोः स्यात्सिचिवो तृपाणाम् । वाणीवितासे चतुरो नरः स्यात्सिहस्थिते देवगुरौ इदृष्टे ॥२८॥ सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो দ जातक घर बनाने में कुशल, गुणियां से श्रेष्ठ, राजमन्त्री श्रीर चतुर होता है ॥ २८ ॥

सिहस्थे गुरौ भृगुद्दिपलम्—

भूमीपतिप्राप्तमहापदस्थः कान्ताजनप्रोतिकरो गुणज्ञः ।

भवेत्ररो देवगुरौ हरिस्थे निरीक्षिते चासुरपूजितेन ॥ २९ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुर यदि शुक्र से देखा जाता हो तो। जातक राजा से उच पद पाने चाला, स्त्री को प्रसन्न/करने चाला श्रीर गुणज्ञ होता है ॥ २६॥

सिहस्थे गुरी शनिद्धिफलम्—

सुखेन हीनं मिलनं सुवाचं कृशाङ्गयष्टि विगतीत्सवं च । करोति मत्य मस्ताममात्यः सिहस्थितः सूर्यसुतेन दृष्टः ।। ३० ।।

सिह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक दुखो, मिलन, सुन्दर वालने वाला, दुईल और न्यस्व हित होता है। ३०॥

स्वगेहस्थे गुरौ रविद्धिफलम्-

राज्ञा विरुद्धत्वमतीव नूनं सुहुज्जनेनापि च वैमनस्यम् । शत्रुद्धगमः स्यान्त्रियतं नराणां जीवेऽर्क्षद्वष्टे स्वगृहं प्रयाते ॥ ३१॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक राजा का श्रित विरोधी, मित्रों के साथ वैमनस्य रखने वाला श्रीर श्रनेक शत्रुश्रो से युक्त होता है ॥ ३१ ॥

स्वगेहस्थे गुरौ चन्द्रदिएफलम्-

सुगर्वितं भाग्यथनाभिष्टद्धचा प्रियापियत्वाभिमतं विशेषात् ।

करोति जातं सुखिनं विनीतं चन्द्रेक्षितो देवगुरः स्वभस्थः ॥ ३२ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक भाग्य और धन के बृद्धि से गौरव युक्त, विशेष कर स्त्री से प्रेम करने वाला, सुखी और नम्र होता है ॥ ३२॥

# स्वरोहस्थगुरौ भौमद्यिफलम्—

व्यणाङ्कित सङ्गरकर्मदत्तं हिंसापरं क्रूरतरस्वभावम् ।

परोपकाराभिरतं प्रकृटर्याद् गुरुः स्वभस्थः क्षितिजेन दृष्टः॥ ३३॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक वण से श्रिङ्कित शरीर वाला, युद्ध में कुशल, हिंसक, श्रित कृर स्वभाव वाला श्रीर परोपकारी होता है॥ ३३॥

· स्वगेहस्थे गुरो वुधदांग्फलप्—

च्पाश्रयनाप्तमहाधिकारो दाराधनैश्वर्यसुखोपपनाः ।

परोपकाराद रतैकचित्तो नरो गुरौ स्वर्क्षगते ब्रदृष्टे ॥ ३४ ॥

धतु या मीन राशि में रिधत हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक राजा के आध्य से उच्च पद पाने चाला, स्त्री, धन और पेश्वर्य से युक्त तथा परीपकारी होता है ॥ ३४ ॥

रवगेहस्थे गुरी नृगुर्हाएफ लाम-

सुखोपपर्दं सधनं प्रसन्न प्राज्ञं सदेश्वर्यविराजमानम् ।

नूनं प्रक्रुर्यान्मनुजं सुरेज्यो दैत्येज्यदृष्टो निजमन्दिरस्थः ॥ ३५ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरू यदि शक से देखा जाता हो तो जातक सुख से युक्त, धनी, प्रसन्न, पण्डित श्रीर सदा पेश्चर्य से युक्त होता है ॥ ३४ ॥

स्वरोहस्थे गुरौ शनिदृष्टिफलम्-

पदच्युतं सौख्यसुतैविंहीनं संग्रामसंजातपराभव च।

करोति दीनं स्वगृहे सुरेज्यः सूर्यात्मजेन प्रविलोक्यमानः ॥ ३६ ॥

्धतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक श्रपने पद से हीन, सुख श्रीर पुत्र से हीन, संश्राम में पराजित तथा दीन होता है ॥ ३६ ॥

शनिचेत्रगते गुरी रविद्यष्टिफलम्—
प्रसन्नकान्ति शुभवाग्विलासं परोपकाराद्रतासमेतम् ।
कुले नृपालं कुरुते सुरेज्यो मंदालयस्थो यदि भानुदृष्टः ॥ ३७॥

मकर या कुम्भ राशिमें स्थित हो कर गुरुयदि रिव से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न कान्ति वाला, सुन्दर बोलने वाला, परोपकारी, आदर्शोय और कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ३०॥

शनितेत्रगते गुर्ौ चन्द्रहिएफलम्—

कुलोद्वहस्तीव्रमतिः सुत्रीलो धर्मिकयायां सुतरासदारः ।

नरोऽभिमानी पितृमातृभक्तो जीवे शनिचेत्रगतेन्दुदृष्टे ॥ ३८॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक अपने कुल जन का पालन करने दाला, तीझ बुद्धि, सुशील, धर्म कार्य करने वाला, अभिमानी और माता पिता का भक्त होता है ॥ ३८॥

शनिचेत्रगते गुरौ भोमदृष्टिफलम्— स्यादर्थसिद्धिर्द्वपतेः मसादात्कीर्तिः सुखानाम्रुपलिध्यरेव ।

स्तौ सुरेज्ये शनिमन्दिरस्थे निरीक्ष्यमाखे घरणीसुतेन ॥ ३९॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखार जाता हो तो जातक राजा को प्रसन्नता से प्रयोजन सिद्ध करने वाला, यशस्वी श्रीर सुखों को प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ३६ ॥

शनिकेश्यते गुरौ वुधदृष्टिफलम् । शान्तं नितान्तं वनितानुकूलं धर्माक्रयार्थे निरतं नितान्तम् ।

करोति मर्त्य मस्तां पुरोधा बुधेन हृष्टः श्रानिमन्दिरस्थः ॥ ४० ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शृहस्पति यदि बध से देखा। जाता हो तो जातक शन्त, स्त्री के वश में रहने वाला, श्रीर धर्मकार्य में निरत होता है ॥ ४०॥

श्वित्रत्रेत्रगते गुरौ भृगुद्धिफलम्— विद्याविवेकार्थगुर्योः समेतः पृथ्वीपतिमासमनोभिलाषः । स्यास्पृरुषः सूर्यसुतर्क्षांस्थे जीवे प्रस्तौ भृगुजेन दृष्टे ॥ ४१ ॥ मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक विद्या, विवेक, धन और गुण से युक्त तथा राजा हो अपनी अभिलाषा पूरा करने वाला होता है ॥ ४१ ॥

शनिचेत्रगते गुरौ शनिद्धिकलम्— कामं सकामं सुगुणाभिरामं सद्यार्थपाप्ति धनधान्ययुक्तम् ।

ख्यातं विनीतं फूक्ते मनुष्यं मन्देक्षितो मन्दगृहस्थजीवः ॥ ४२ ॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर गुरु यदि रानि से देखा जाता हो तो जातक कामी, सुन्दर गुणों से युक्त, गृह, धन, धान्य से युक्त, प्रसिद्ध और नम्न होता है ॥ ४२ ॥

भोमर्ज्ञगते छको रविद्विष्टफलम्-

क्रपाचिशेषं नृपतेर्नितान्तमतीव जायाजनितन्यलीकम् ।

कृय्यीन्नराणां तरिणपदृष्टः शुक्रो हि वकस्य गृहं प्रयातः ॥ १ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि रिव से देखा जाता है। ते। जातकराजाका कृपापात्र, स्त्रोजनित व्यवहार को मिण्या समभने वाला होना है ॥ १॥

भौमर्ज्ञगते शुक्ते वन्द्रहिष्टफलम्-

श्रेष्ठप्रतिष्ठं चलचित्तरुत्तिं कामातुरत्वादिकृतिं प्रयातम् ।

करोति मत्य कुलगेहयातो भूगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ २ ॥

मेष या वृश्विक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक उत्तम प्रतिष्ठा पाने वाला, चञ्चल श्रीर कामी होता है ॥ २ ॥

श्रथ भौमर्नागते शुक्ते भौमदिष्टिफलम् यनेन मानेन सुखेन हीनं दीनं विशेपान्मिलनं करोति । नूनं धरित्रीतनयालयस्थः शुक्तो धरित्रीतनयेन दृष्टः ॥ ३ ॥

मेष या वृष्टिवक राशि में स्थित हो कर शुक्त यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक धन, धान्य, सुखों से हीन, दीन श्रीर मिलन होता है ॥ ३॥ कुजर्चगते शुके बुधदिष्ठिफलम्—

त्र्यनार्यमर्थात्मजनैर्विहीनं स्वबुद्धिसामर्थ्यपराङ्मुखं च ।

क्रं परार्थापहरं नरं हि करोति शुक्रः क्रुजभे ज्ञदृष्टः ॥ ४ ॥

मेष या वृक्षिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक दुष्ट, वन पुत्रों से हीन, क्रूर ग्रीर दूसरे के वन को हरण करने वाला होता है॥ ४॥

भौमर्ज्ञगते शुक्रे गुरुद्दप्रिफलम्-

कलत्रपुत्रादिसुत्वैः समेतं सत्कायकान्ति सुतरां विनीतम् । उदारचित्तं पकरोति मर्त्य जोवेक्षितो दैत्यगुरुः क्रजर्क्षे ॥ ५ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक स्त्री, पुत्र श्रादि के सुख से युक्त, सुन्दर शरीर चाला, नम्र श्रीर उदार होता है॥ ४॥

भौमर्चगते शुक्रे शनिद्दष्टिफलम्-

सुगुप्तिन्ताभिमतं प्रशान्तं मान्य वदान्यं स्वजनानु यातम् । करोति जातं श्रितिपुत्रगेहे संस्थः सितो भानुसुतेन दृष्टः ॥ ६ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक धन को गुत रखने चाला, शान्त, माननीय, दाता श्चीर बन्धुश्चों को मानने चाला होता है ॥ ६॥

स्वगेहगते शुक्रे रविद्धिफलम्-

वराङ्गनाभ्यो धनवाहनेभ्यः सुखानि नृनं लभते मनुष्यः। प्रसुतिकाले निजवेशमयाते सिते पतङ्गेन निरीक्ष्यमारो ॥ ७॥

बृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्त यदि रिव से देखा जाता हो तो मतुष्य श्रेष्ठ स्त्री, धन, चाहन से सुख भोगने चाला होता है ॥७॥ स्वगेहगते शुक्ते चन्द्रदृष्टिफलम्—

वितासिनीकेलिबिलाससकः कुलाधिपालोञ्मलबुद्धिशाली । नरः सुशीलः शुभवाग्विलासः स्वीयालयस्थास्कुजितीन्दुदृष्टे ॥ ८॥ वृष या तुला में स्थित हो कर ग्रक यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक हिन्यों के साथ क्रीडा करने वाला, अपने कुल में प्रधान, निर्मल बुद्धि वाला, सुशील और प्रिय वोलने वाला होता है ॥ ८ ॥

स्वगहगते शुक्रे भौमहिष्टफलम्-

यहादिसौक्योपहतं नितान्तं किताम्सङ्गामिभवोपलाब्धम् । क्रुट्यानराणां दनुजेन्द्रमन्त्री स्वचेत्रसंस्थः क्षितिपुत्रदृष्टः ॥ ९॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक घर के सुख से हीन और कलह करने से पराभव पाने वाला होता है॥ ६॥

स्वक्षेत्रगते शुक्रे बुधदृष्टिफलम्— गुणाभिरामं सुभगं प्रकामं सौम्यं सुसत्त्वं धृतिसंयुतं च । स्वचेत्रगो दैत्यगुरुः पकुर्यान्तरं तुषारांशुसुतेन दृष्टः ॥ १०॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक गुणी, सुन्दर, बली श्रीर धैर्य से सयुक्त होता है ॥ १०॥

स्वतेत्रगते शुक्रे गुरुदृष्टिफलम्—

सद्वाहनानां गृहिणीगणानां सुमित्रपुत्रद्रविणादिकानाम् । करोति लब्धि निजवेशमयातः सितः सुराचार्यनिरीक्षितश्चेतः ॥११॥

चृष या तुला में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर चाहन, स्त्रीगण, सुन्दर मित्र, पुत्र, धन आदि की प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ११ ॥

स्वज्ञेत्रगते छक्ते शनिद्दष्टिफलम्— गदाभिभूतो हतसाधुरुत्तः सौख्यार्थहीनो मनुजोऽतिदीनः । भवेत्प्रसूतौ निजवेशम याते भृगोः सुते भानुसुतेन दृष्टे ॥ १२ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शक यदि शनि से देखा जाता है हो तो जातक रेागी, सदाचार रहित, सुख तथा धन से रहित श्रीर दरित्र होता है ॥ १२ ॥ बुधवेशमगते ग्रुके रचिद्विष्टिफलम्—

नृपावरोधाधिकृतं विनीतं गुणान्वितं शास्त्रकृतप्रवेशस्।

कुटर्याचरं दैत्यगुरुः पस्तौ सौम्यर्कसंस्थो रविणा पदछः ॥१३॥

मिशुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शक्त यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक राजान्तःपुर का अधिकारी, नम्र, गुणी और शास्त्रों में प्रवेश करने वाला होता है॥ १३॥

वृधवेश्मगते ग्रुकं चन्द्रदृष्टिफलम्— सदन्नवस्नादिसुखोपपन्नं नीलोत्पलश्यामलचारुनेत्रम् । सुकेशपाशं मनुजं प्रकुर्यात्सौम्यर्धसंस्थो भृगुरिन्दुदृष्टः ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या राश्चि में स्थित हो कर ग्रुक यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक श्रेष्ठ अन्त चस्त्र आदि के सुख से युक्त, सुन्दर नेत्र और

काले केरा वाला होता है ॥ १४ ॥

बुधवेशमगते शुक्रे भौमदिष्टिफलम्—

भाग्यान्वितः कामविधिप्रवीणः कान्तानिमित्तं द्रविणव्ययः स्यात् । कुर्याचराणामुश्रनाः प्रकामं बुधर्क्षसंस्थः कुमुतेन दृष्टः ॥ १५ ॥

मिश्रन या कन्या राशि में स्थित हो कर शक्त यदि मझल से देखा जाता हो तो जातक भाग्यशाली, कामी, स्त्री के हेतु व्यर्थ खर्च करने वाला होता है ॥१४॥

बुधवेश्मगते शुक्रे बुधदिष्टिफलम्
प्राज्ञं महावाहनवित्तदृद्धि सेनापतित्वं परिवारसौक्यम् ।

कुटर्यात्रराणामुशनाः प्रवीणं बुधर्भसंस्थश्च बुधेन दृष्टः ॥ १६ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, धन बाहनों की श्रविक वृद्धि करने बाला, सेनापित श्रीर परिवारों से सुखी होता है॥ १६॥

्बुधवेशमगते शुक्ते गुरुदृष्टिफलम्—

सद्भुद्धिदृद्धिर्वेद्वेभवाढ्यः प्रसन्नचेताः सुतरां विनीतः ।

१२ जा॰

यत्यीं भवेत्राकियगृहोपयाते हुष्टे सिते देवपुरोहितेन ॥ १७ ॥

मिथुन या कन्या राशि ते स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक श्रेष्ट वृद्धि वाला, श्रति विभव से युक्त, प्रसन्न श्रीर अति नम्र होता है ॥ १७ ॥

गुचवेशमगते सुके शिनिस्टिफलाम्-

पराभिभृतं चपलं विविक्तं खुःखितं सर्वजनोजिसतं च। मर्त्य करोत्येव सृगोस्तनूजः सोमात्मजर्से रविजेन दृष्टः ॥ १८ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो ता जातक शत्रश्रों से पराजित, वश्रल, श्रकेला, दुखी श्राह सब से पृथक रहने वाला होता है ॥ १८॥

कर्कराशिगते शुक्रे रविदृष्टिफलम्-

सरोपयोषाकृतहर्षनाञ्चः स्यात्पृष्यः शत्रुजनामिभूतः ।

दैत्यार्चिते कर्कटराशियाते निरीक्षितेऽहर्पतिना पस्तौ ॥ १९ ॥

कर्क राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक कोबी, स्त्री के सम्बन्ध से उसी और शत्रश्रां से पीड़ित होता ी ३१ ॥ कु

कर्कराशिगते एकं चन्द्रदिएफलम्—

कन्यात्रजापूर्वकपुत्रलानमस्त्रां सक्त्नों बहुगौरत्राणि ।

कुर्यान्नराणां हरिणाङ्कदृष्टः कुलीरगो भागवनामधेयः ॥ २०॥

कर्त राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक को पहले कन्या श्रोर पीठे पुत्र होता है। श्रीर माना, विमाता दोनों का भक्त होता है ॥ २०॥

कर्कराशिगते शुक्रे कुजदृष्टिफलम्-कलासु द्यो हतशत्रुपक्षो बुध्या च सीख्येन युतो मन्ष्य:। परंतु कान्ताकृतचिन्तयार्ता भौमेक्षिते कर्कटगे सिते स्यात्।। २१ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर छक्त यदि मझल से देवा जाता हो तो

, जातक कलाओं में चतुर, शतुओं का नाश करने वाला, बुद्धिमान, सुखी होता है, किन्तु स्त्री सम्बन्धी चिन्ता से पीड़ित रहता है ॥२१॥ कर्कराशिगते शक्ते बुधहिएफलम्—

विचापवीणं गुणिनं गुणज्ञं कत्तत्रपुत्रोद्भवदुःखतप्तम् ।

जनोजिभतं चापि करोति मर्त्य काव्यः कुलीरोपगतो इष्ट्यः ॥२२॥

कर्फ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक विद्या भें प्रदीण, गुणी, गुणक, खी पुत्र से दुखी और श्रपने जनों से स्यक्त होता है॥ २२॥

कर्कराशिगत शुक्रे गुरुद्विकलम्-

श्रतिचतुरमुदारं चारुद्वत्तिं विनीत-

यतिविभवसमेतं कामिनीस्चुसौख्यम् ।

भियवचनविलासं मानुषं संविधत्ते

सुरपतिगुरुदृष्टी भागीवः कर्कटस्थः ॥ २३ ॥

कर्म राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुह से देखा जाता हो तो जातक चतुर, उदार, सुन्दर आयरण वाला, नम्न, महायन, स्त्री पुत्र से सुखो त्रार प्रिय बोलने वाला होता है ॥ २३ ॥

कर्कराशिगते शुक्ते शानिइष्टिफलाम् —
सद्द्वतसौरूयोपहृतं गतार्थ व्यर्थपयत्नं वनिताजितं च ।
स्थानच्युतं संजनयेन्मनुष्यं मन्देक्षितः कर्कगतः सितारूयः ॥२४॥
कर्क राशि में स्थिन है। कर शुक्त यदि शनि से देखा जाता है। ते।
जातक प्राचार रहित, दुखी, निर्धान, व्यर्थ प्रयत्न करने वाला, स्त्री
पे वशा दिने वाला श्रोर स्थान रहित है।ता है ॥ २४॥
सिहराशिगते शुक्ते रविद्विष्टिफलाम्—

, स्पद्धीतसंवद्धितचित्तर्द्धातः कार गश्रयोत्पाधनो मनुष्यः । क्रमेनका वैर्यदि गा युनःस्यादकेंकिते सिंहगते सितारूये ॥ २५ ॥ सिंह राशि में स्थित है। कर ग्रक यदि सूर्य से देखा जाता है। तो जातक ट्सरे के साथ स्पर्धा से मनो दृत्ति के। बढाने वाला, स्त्री के श्राष्ट्रय से धन लाभ करने वाला और ऊँट श्रादि वाहन से युक्त होता है ॥ २४ ॥

सिंहराशिगते शुक्रे चन्द्रदृष्टिफलम्—

न्नं जनन्याश्र भवेत्सपत्नी पत्नीविरोधो विभवोद्भवश्र ।

यस्य प्रसुतौ दन्नजेन्द्रमन्त्री चन्द्रेक्षितः सिहगतो यदि स्यात ॥२६॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो ते। जातक दे। माता वाला, स्त्री से विरोध रखने वाला, श्रीर विभव से युक्त होता है॥ ॥ २६॥

सिंहराशिगते शुक्ते भौमदृष्टिफलम्—

नृपित्रयं धान्यधनैरुपेतं कन्दर्पजातव्यसनाभिभूतम् ।

करोति मर्त्य मृगराजसंस्थो भृगोरतनूजोऽवनिजेन दृष्टः ॥ २७ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्त यदि मङ्गल से देखा जाता है। तो जातक राजा का प्रिय, धन धान्य से युक्त श्रौर काम सम्बन्धी व्यसन में निरत होता है ॥ २७ ॥

सिहराशिगते शुक्रे बुधदप्रिफलम्-

धनान्वितं संग्रंहचित्तरृति लुब्धं स्मराधिक्यविकारनिन्द्यम् ।

दैत्येन्द्रमन्त्री कुरुते मनुष्यं सिंहस्थितः सोमस्तेन दृष्टः ॥ २८ ॥

सिह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता है। ते। जातक धन से युक्त, संग्रही, लामी श्रीर काम के श्राधिषय है।ने के कारण निन्दनीय होता है॥ २८॥

सिंहराशिगते शुक्रे गुरुद्रप्रिफलम—

नरेंद्रमंत्री धनवाहनाढयो वह क्रनानंदनभृत्यसौख्यः।

विख्यातकर्मा च भुगोस्तन्जे जीवेक्षिते सिंहगते नरः स्यात् ॥२६॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता है। ते। जातक राजा का मन्त्री, धन वाहनों से शुक्त, स्त्री, पुत्र, नौकरों के सुख से शुक्त श्रौर विख्यात यश वाला है।ता है ॥ २६ ॥ सिंहराशिगते शुक्ते शनिइष्टिफलम्—
नृपोपमं सर्वसमुद्धिभाजां दण्डाधिकारेडप्यथ वा नियुक्तम् ।
करोति मर्त्य मृगराजवर्ती दैत्यार्चितः सूर्यमुतेन दृष्टः ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि शित से देखा जाता हो तो जातक राजा के समान, सब सम्पत्ति से गुक्त या न्यायावीश होता है॥ २०॥

गुरुगेहगते शुके रविद्दष्टिफलम्— रौद्रं प्राज्ञं भाग्यसौभाग्यभाजां सत्त्वोपेतं वित्तवन्तं विशेषात् । नानादेशपाप्तयानं मनुष्यं कुटर्याच्छुको जीवभे भानुदृष्टः ॥ ३१ ॥ धनु या मीन राज्ञि में स्थित है। कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक क्र्, पण्डित, भाग्यशालो, बली, धनवान् श्रोर अनेक देशों में अमण करने वाला होता है ॥ ३१ ॥

गुरुगेहगते शुक्ते चन्द्रहिफलम्— सद्राजमानेन विराजमानं ख्यात विनीतं बहुभोगयुक्तम् । धीरं ससारं हि नरं करोति भृगुर्गुरुदोत्रगतोऽज्जदष्टः ॥३२॥

धनु या मीन राशि में स्थिन हैं। कर शुक्त यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। ते। जातक उत्तम राजा के श्रादर से युक्त, प्रसिद्ध, नम्न, यहुत भागी, धीर श्रीर बली है। ता है। । ३२॥

गुरुगेहगते शुक्ते भौमदिष्टिफलम्— दिपामसद्यं घनिनं प्रसनं कान्ताकृतप्रे मभरं सुपुण्यम् । सद्घाहनादचं कुरुते मनुष्यं भौभेक्षिते ज्यालयगामिशुक्रः॥ ३३॥ धनु या मीन राशि मे स्थित है। कर शुक्त यदि मङ्गल से देखा

वर्त या मान राशि में स्थित है। कर शुक्र याद मझल रा प्रका जाता है। ते। जातक शत्रुओं के। नाश करने वाला, धनी, प्रसन्न, स्त्री का प्रेमी, पुण्यात्मा श्रीर वाहनें से युक्त हे।ता है ॥ ३३॥

गुढगेहगते श्रुके बुधदिएफलम्— सद्दाहनार्थाम्बरभूषणानां लाभं सदन्नानि सुखानि नृतम्। कुर्याननराणां गुरुमन्दिरस्थो दैत्याचितः सोमसुतेन हण्टः ॥ ४॥ धतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुक्त यदि गुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर चाहन, धन, वस्म, भूवण इन का लाभ करने वाला और उत्तम अन्न के सुख से गुक्त होता है॥ ३४॥

गुरुगेहगते शुक्र गुरुद्वरिफलम्

तुरंगहेमाम्बरभूपणानां महागजानां वनितासुरवानाम् ।

करोत्यवाप्ति भृगुनः पस्तौ जीवेक्षितो जीवसृहाश्रितश्च ॥ ३५॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक घोड़ा, सुवर्ण, वस्त्र, भूषण, हाथी छोर स्त्री इन के सुख की प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ३४ ॥

गुरुगेहणत शुक्र शनिरष्टिफलाम्—

सद्भोगसौख्योत्तमकर्मभाजं नित्योत्सवीत्कर्षयुतं सुवित्तम् । करोति मर्त्य गुकोहयातो दैत्याचितो भागुसुतेक्षितश्च ॥ ३६ ॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्त यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक उत्तम चीजों का भोग करने बाला, उत्तम कार्य करने वाला, नित्य उत्सव कार्य करने वाला और उत्तम घन से युक्त होता है ॥ ३६॥

शनिचेत्रगते शुके रविदृष्टिफलम्-

स्थिरस्वयावं विभवोपपन्नं महाधनं सारविराजमानम्।

कान्ताविलासैः सहितं प्रकृटर्याद्रशृगुः शनिचेत्रगतोर्कदृष्टः ॥३७॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक स्थिर स्वभाव चाला, विभवों से स्युक्त, महाधन, बली और स्त्री के साथ विलास करने वाला होता है ॥ ३७॥

शितक्षेत्रगते शुक्ते चन्द्रदृष्टिफल्सम्— श्रोजिस्वनं चार्व्यरीरयष्टिं प्रकृष्टसत्त्वं धनवाहनाढचम् । करोति मत्यं शनिगेह्यातो भृगोः सुतः शीतकरेण ६ ।। ३८॥ भकर् या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा 'जाता हो तो जातक तेजस्वी, सुन्दर दारीर वाला, महायली श्रीर धन बाहनों से युक्त होता है ॥ ३८॥

रानिकेत्रगते शुक्ते भौमद्दारिक सम्—

श्रमागयाभ्यामतितप्तमृर्तिमनर्थतोर्थक्षतिसंयुतं च।

कुर्यान्नरं दानवराजपूज्यः कुजेक्षितः सुर्यग्रुतालयस्थः॥ ३९॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित तो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक परिश्रम श्रीर रोग से सतत तथा व्यर्थ धन का नाश करने वाला होता है ॥ ३६॥

शनि देजगते शुक्रे बुधहिएएलम्-

विद्वद्विधिज्ञं धनिनं सुतुष्टं प्राज्ञं सुसन्वं बहुलपपञ्चस्।

सद्दाग्विलासं मनुजं मकुर्याद्दभृगुः शनिवेत्रगतो ज्ञदृष्टः ॥ ४० ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक पण्डितों के कार्य को जानने वाला, धनी, सन्तोपी यहुत प्रपश्ची और सुन्दर बोलने वाला होता है ॥ ४० ॥

शनिचेत्रगते शुके गुरुद्धिपलम्-

सद्गन्धमाल्यास्वरचारवाद्यसंजातसङ्गीतरुचिः शुचिश्च ।

स्यान्मानवो दानवराजपूज्ये सुरेज्यदृष्टे शनिमन्दिस्थे ॥ ४१ ॥

मकर या द्वम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्त यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक सुगन्ध, माला, चरुम, सुन्दर याजा श्रीर संगीत में रुवि रखने चाला, तथा पवित्र होता है ॥ ४१ ॥

शनिवेत्रगते ग्रुके शनिहृधिफलग्—

प्रसन्नगात्रं च विचित्रलाभं धनाङ्गनावाहनसुनुसौख्यम् ।

क्रयन्निरं दानवद्यन्ददेवो मन्देक्षितो मन्दगृहाधिसंस्थः ॥ ४२ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित है। कर गुक्त यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक प्रसन्न वदन चाला, नाना प्रकार के चस्तुओं का लाभ करने चाला, धन, स्त्री, वाहन श्रीर पुत्र से सुखी होता है।।४२॥ श्रथ भौमालयस्थे शनौ रविदृष्टिफलम— लुलायगोजाविसमृद्धिभाजं कृषिक्रियायां निरतं सदैव । सत्कर्मसक्तं जनयेन्मनुष्यं भौमालयस्थः शनिरर्कदृष्टः ॥ १ ॥

मेष या चृश्चिक राशि में स्थित है। कर शनि यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक भैस, गाय, भेड़, चकड़ा इन से युक्त, खेती करने में सदा निरत और सत्कर्म करने चाला होता है ॥ १॥

मोमालयस्थे शनौ चन्द्रदृष्टिफलम्

नीचानुयातं चपलं कुशीलं खलं सुखार्थैः परिवर्जितं च ॥ कुर्यादवश्यं रविजो मनुष्यं शशीक्षितो भूसुतवेश्मसंस्थः॥ २ ॥

मेष या वृश्विक में स्थित है। कर शनि यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक नीच जनों का संसर्ग करने वाला, चञ्चल, कुत्सित प्रकृति वाला, दुए, सुख श्रोर धन से रहित होता है ॥ २॥ •

भौमालयस्थे शनौ भौमदृष्टिफलम्-

अनल्पजल्पं गतसत्पदार्थ कार्यक्षतिं जातविनष्टवित्तम्।

करोति जातं ननु भानुसनुः कुजेन दृष्टः कुजवेश्मसंस्थः ॥ ३ ॥

मेव या वृश्चिक में स्थित हो कर शिन यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक अधिक बोलने वाला, सुन्दर चीजों से रहित, कार्य को नाश करने वाला और निर्धन होता है ॥ ३ ॥

भौमालयस्थे शनौ बुधद्दिफलाम्— चौर्यकर्मकलहादितत्परं कामिनीजनगतोत्सवं नरम्।

ज्ञेक्षितो हि क्रुरुतेऽर्कनन्दनो भूमिस्रनुभवनाधिसंस्थितः ॥ ४ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित है। कर शनि यदि बुध से देखा जाता है। ते। जातक चार, क्षगड़ालू श्रीर स्त्री जन में उत्सव मानने वाला है। ता है ॥ ४॥

भौमालयस्ये शनौ गुरुद्रष्टिफलप्— सुखधनैः सहितं तृपमिन्त्रणं तृपसमाश्रितसुरूपतयान्वितम् । सुरपुरोहितवीक्षितभानुजीवनिजवेश्मगतः कुरुते नरम् ॥ ५॥ मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो। कर शनि यदि गृह से देखा जाता हो तो जातक सुख-धनों से युक्त, राजमन्त्री, राजा के आश्रय में रह कर मुख्य होता है॥ ४॥

भौमालयस्थे दानौ भृगुद्दष्टिफलम्-

बहुप्रयाणाभिरतं विकानितिं पापाङ्गनासंक्तमतिं विचित्तम् ।

करोति मर्त्यं क्षितिजालयस्थी भानोस्तन्जो भृगजेन दृष्टः ॥ ६ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित है। कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता है। ते। जातक अनेक जगह यात्रा करने वाला, कान्ति रहित, परस्त्री में रत और दुए है।ता है॥६॥

भृगुजालयस्थे शनौ रविद्यष्टिफलम्-

विद्याविचारे प्रचुरोऽतिवक्ता परान्नभोक्ता विधनश्च ज्ञान्तः । भवेन्नरस्तिग्मकरेण दृष्टे सुर्यात्मने भागविवेश्मसंस्थे ॥ ७॥

वृष या तुला राशि में स्थित है। कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक शास्त्रीय विचार में अत्यधिक बेलिने वाला, परात्र भोजी, निर्धन और शान्त है। ता है॥ ७॥

भृगुजालयस्थे रानौ चंद्रदृष्टिफलम्--

न्रपप्रसादाप्तमहाधिकारं योषाविभूषाम्बरजातसौख्यम् ।

बलान्वितं सञ्जनयेन्मनुष्यं मन्दः सितर्क्षे हरिएराङ्कदृष्टे ॥ ८ ॥

वृष या तुला में स्थित हो। कर शिन यदि बन्द्रमा से देखा जाता हो। ते। जातक राजा की श्रवुकम्पा से उत्तम श्रधिकार के। पाने वाला, स्त्री,भूषण और वस्त्रों से सुखी होता है।। ८।।

भृगुजालयस्थे शनौ भौमदिष्टिफलम्— संग्रामकार्याभिरतं नितान्तमनल्पज्लपं च महत्पसादम्।

क्रयांत्ररं तिग्मकरस्य सुनुर्भूसनुदृष्टो भृगुजालयस्थः ॥ ९ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में रत, अत्यधिक बोलने वाला और अति असन्न होता है ॥ ६॥

सृगुजालयस्थे शां। बुधदष्टिफलम्-

कान्तारतो नीचजनानुयातो विनोद हास्याभिरतो गतार्थः।

ह्मीबादिसरूपश्च भवेन्मनुष्यः शागी शितक्षी श्वशिसनुदृष्टे ।। १०॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शांति यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक न्त्री में रत, नीवों के सङ्घ रहने वाला, हास्य विनोद में रत स्त्रीर नपुराक का मित्र होता है ॥ १० ॥

भृगुजालयस्थे शनी गुहद्दिकलम्-

परोपकारे कृतचित्तवृत्तिः परस्य दुःखेन सुदुःखितश्च।

दातोद्यमी सर्वजनिषयश्च मन्दे सितर्क्षे गुरुणा महष्टे ॥ ११ ॥

वृप या तला में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देगा जाता हो तो जातक परोपकार में मन लगाने वाला, दूसरों के दुखों से दुखी, दाता, उद्योगी और सबों का स्नेही होता है ॥ ११॥

भृगुजालयरथे रानो शुक्रदिएफलम्—

रत्नादिलाभं वनिताविलासं जलाधिकत्वं नृपगारवासिम्।

क्र्यांनराणां तर्णेरतन्जः शक्रे क्षितः शक्रगृहं प्रयातः ॥ १२ ॥

वृप या तुला राशि में स्थित हो कर शिन यदि युक्त से देखा जाता हो तो जातक रत्नें का लाभ करने वाला, स्त्री के साथ विलास करने वाला, जल को अधिक चाहने वाला और राजा से गोरव पाने वाला होता है।। १२॥

बुधर्दी शनी रविद्यन्टिफलम्—

सुखोजिकतं नीचरतं सकोपमधार्मिकं द्रोहकरं सुधीरम्।

कुर्यात्ररं तिग्मकरस्य सनुर्भानुषदृष्टो बुधमन्दिरस्थः ॥ १३॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक सुखरहित, नीचों का साथी, कोधी, श्रधमीं, दोही श्रीर धीर होता है॥ १३॥

बुधनी रानी चंद्रदिफलम्— मसन्नमूर्तिर्रुपतिप्रसादात्प्राप्ताधिकारोन्नतिकार्यद्वतिः। कान्ताधिकारो यदि वा नरः स्थान्न्मदे ज्ञथस्थेऽमृतरश्मिद्धे ॥१४॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक प्रसंश शरीर वाला, राजा से अधिकार प्राप्त कर उन्नति करने वाला, और खियो का अधिकारी होता है॥१४॥

बुधर्चे शनी भीवदिएकसम्—

मऋष्टबुद्धि सुतरां विधिन्नं ख्यातं गभीरं च नरं करोति । सोमात्मजचेत्रगतोऽर्कसूनुर्भूस्नुदृष्टः परिस्तिकाले ॥ १५ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शांति यदि मझल से देखा जाता हो तो जातक श्रेष्ठ युद्धि वाला, कार्य को जानने वाला, प्रसिद्ध श्रीर गंभीर होता है ॥ १४ ॥

बुधके रानी पुधदप्रिफलन्-

धनान्वितं चारुमति विनीतं गीतिपयं सङ्गरकर्मदक्षम् ।

शिल्पेऽप्यभिज्ञं मनुजं प्रकुर्यात्सोस्येक्षितः सौरयगृहस्थमन्दः ॥१६॥

मिश्रुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक धनी, सुन्दर बुद्धि वाला, नम्न, गीत प्रिय और युद्ध कार्य में कुशल होता है ॥ १६ ॥

वुधर्ने रानौ गुरुद्धिफलम्—

राजाश्रितश्राच्युर्णैः समेतः त्रियः सतां गुप्तधनो मनस्त्री ।

भवेनरो मन्दचरो यदि स्याज्ज्ञराशिसंस्थः सुरपूज्यदृष्टः ॥ १७॥

मिश्रन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा के आश्रय में रहने वाला, शेष्ठ गुणों से युक्त, साधुओं का प्रिय, गुप्त धन रखने वाला और मनस्वाहोता है॥१७॥

युधर्च रानी धुगुद्दिप.लम्—

योषाचिभूपाकर्णे प्रवीणं सत्कर्मधर्मानुरतं नितान्तम् । स्त्रीसक्तचित्तं प्रकरोति मर्त्य सितेक्षितो भानुसुतो इराशौ ॥ १८ ॥ मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक स्त्रियों के भूषण बनाने में चतुर, सत्कार्य श्रीर धर्म में रत तथा स्त्रियों में रत होता है ॥ १८॥

कर्कस्थे रानौ रविदृष्टिफला र्—

श्रानन्ददाराद्रविर्णैर्विहीनः सदान्तभोगैरपि वोज्भितश्च ।

मातुर्महाक्लेशकरो नरः स्यान्मन्दे कुलीरोपगतेऽर्कदृष्टे ॥ १६ ॥

कर्क में स्थित हो कर शिन यदि रिव से देखा जाता हो ते। जातक श्रानन्द, स्त्री श्रोर धन से रहित या श्रम्न श्रोर भाग विलास से हीन तथा माता को कष्ट देने वाला होता है ॥ १६॥

कर्कस्थे शनौ चन्द्रदृष्टिफलम्-

निपोडिनं बन्धुजने जनन्यां नूनं धनानामभिवद्धनं च ।

कुर्यात्रराणां चुमणेस्तनूजः कुलीरसंस्थो द्विजराजदृष्टः ॥ २० ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शिन यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक बन्धुजन श्रीर माता को वलेश देने वाला, किन्तु निश्चय धन को बढाने वाला होता है ॥ २०॥

कर्कराशिगते शनौ भौमद्दष्टिफलम्-

गलद्भवलः क्षीणकलेवस्थ तृपार्पितार्थोत्तमवैभवोऽपि ।

स्यान्मानुषो भानुसुते प्रसतौ कर्कस्थिते शोणिसुतेन दृष्टे ॥२१॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक चीणवली, चीण शरीर वाला, किन्तु राजा के द्वारा भान उत्तम धन श्रौर विभव वाला होता है॥ २१॥

कर्कराशिगते शनौ बुधदृष्टिफलम्-

वाग्विलासकिनोऽरनबुद्धिश्रेष्टितैर्बहुविधैरपि युक्तः।

दम्भवृत्तिचतुरोऽपि नरः स्यात्कर्कगामिनि जनौ बुधदृष्टे ।। २२ ।।

कर्क राशि में स्थित हो कर शिन यदि बुध से देखा जाता हो ते। जातक कठार वाणी बेलिने वाला, भ्रमणशील, श्रनेक तरह की चेषा करने वाला, छली श्रौर चतुर होता है ॥ २२ ॥ कर्तराशिगते शनौ गुरुद्दष्टिफलम्— त्रेत्रपुत्रगृहगेहिनीथने रत्नवाहनविभूपगौरपि।

संयुतो भवति मानवो जनौ जीवदृष्टियुजि कर्कगे जनौ ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ते। जातक जमीन, पुत्र, गृह, गृहिणी, धन, रत्न, चाहन, भूपण इन सबों से युक्त है। रि. ।

कर्कराशिगते शनौ भृगुदृष्टिफलम्

उदारतागौरवचारुमानैः सौन्दर्यवर्यामलवाग्विलासैः।

नूनं विहीना मनुजा भवेगुः शुक्रेक्षिते कर्कगतेऽर्कपुत्रे ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित है। कर शिन यदि शक्त से देखा जाता है। ते। जातक उदारता, गोरच, मान, सौन्दर्य, श्रेष्टता श्रोर प्रिय चचन से हीन है।ता है ॥ २४॥

सिंहराशिगते शनौ रविदृष्टिफलम्—

धनेन धान्येन च वाहनेन सद्भृष्टत्तसत्योत्तमचेष्टितैश्च ।

भवेदिहीनो मनुजः प्रस्तौ सिंहस्थिते भानुसुतेऽर्कदृष्टे ॥ २५ ॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक धन,धान्य,घाहन, श्राचार श्रीर उत्तमकार्य से रहित है।ता है॥२४॥ सिहराशिगते शनी चन्द्रदृष्टिफम्—

सद्रत्नभूषाम्बरचारकीर्तिं कलत्रमित्रात्मजसौरूयपूर्तिम् ।

पसन्नमूर्ति कुरुतेऽर्कसूनुर्नरं हरिस्थो हरिणाङ्कदृष्टः।। २६ ।।

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। ते। जातक रत्न, भूषण, वस्त्र, सुन्दर यश, स्त्री, मित्र, पुत्र, सुख इन से पूर्ण होता है।। २६॥

सिहराशिगते शनौ भौमदृष्टिफलम्

संग्रामकर्भण्यतिनैपुणः स्यात्कारण्यहीनो मनुजः सकोपः। क्ररूस्वभावो ननु भानुसूनौ सिहस्थिते भूमिसुतेक्षिते च ॥ २७ ॥ सिंह राशि में स्थित है। कर शिंत यदि मङ्गल से देखा जाता है। ते। जातक युद्ध में श्रति दुशल, निर्देशी, क्रोधी और क्र्र प्रकृति वाला है।ता है।। २७।।

सिंहराशिगते शनौ वुधद्दष्टिफलम्—

धनाङ्गनास्तुसुखेन हीनं दीनं च नोचन्यसनाभिभूतम्।

करोति जातं तपनस्य सूनुः सिहस्थितः सोमसुतेक्षितश्च ॥ २८ ॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि बुध से देखा जाता है। ते। जातक धन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से हीन, दीन और नीच कर्म में रत है।ता है॥ २८॥

सिंहराशिगते शनौ गुरुदृष्टिफल्मम्— रान्मित्रपुत्रादिगुरगैरुपेतं रूपातं सुदृत्तं सुतरां विनीतम् ।

नरं पुरत्रामपति करोति सौरिर्हरिस्थो गुरुणा प्रदृष्टः ॥ २९ ॥

सिंह गशि में स्थित है। कर शिन यदि गुरु से देखा जाता है। ते। जातक श्रेष्ठ मित्र, पुत्र झादि और गुणों से युक्त, पसिद्ध, सदाचारी, झति नम्र तथा पुर ग्रा का स्वामी है।ता है।। २६॥

सिंहराशिगते शनो अगुद्दष्टिफम्—

धनेश्व धान्येरिप वाहनेश्व सुरवेरुपेतं वनितापतप्तम् ।

क्रय्यन्यिनुष्यं तपनस्य सुनुः पत्राननस्थो भृगुसुनुदृष्टुः ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि शक से देखा जाता है। तो जातक धन, धान्य, बाहन, सुख इन से युक्त और स्त्री के द्वारा पोड़ित होता है॥ ३०॥

गुरुगहगते शतो रविद्दष्टिफलम्— ख्याति धनाप्तिं बहुगौरवाणि रनेहपद्यत्तिं परनन्दनेषु । लभेक्सरो देवगुरोग्गारे सनैश्वरे पश्चिनिनाथदृष्टे ॥ ३१॥

वतु या मान में स्थित है। कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक प्रसिद्ध, धन लाभ करने वाला, श्रिधक गौरवी और दूसरे के लड़कों के। प्यार करने वाला है। वा है।। ३१॥

## गुरुगेहगते दानौ चन्द्रदिएफलाम्-

सद्दृत्तवाली जननीवियुक्तो नामद्दयालङ्करणप्रयातः ।

मुतार्थभार्यामुखभाङ्नरः स्यात्मौरे मुरेज्यालयनेऽज्जहछे ॥ ३२ ॥

धनु या मीन राशि में रिथत है। कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। ते। जातक आचार युक्त, माता से वियोग पाने नाला, दे। नामों से युक्त, खुत के हेनु स्त्री सुख चाहने वाला होता है।। ३२॥

गुरुगेहगते शनी भीमदि पिफलम्

वातान्वितं लोकविरुद्धचेष्टं प्रवासिनं दीनतरं करोति । नरं घरासुनुनिरीक्ष्यमाणो मार्तण्डपुत्रः गुरमन्त्रिणो मे ॥ ३३ ॥

धतु या सीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि मझल से देखा जाता हो तो जातक चात रोग से युक्त, लोगों से विरुद्ध रहने बाला, विदेश में निपास करने बाला और दरिद्र होता है ॥ ३३ ॥

गुवगेहगते शनौ युधद्दष्टिफलस्—

गुणाभिरामो धनवान्प्रकामं नराधिराजाप्तमहाधिकार:।

नरः सदाचारविराजमानः शनौ ब्रह्थे गुरुमन्दिस्ये ॥ ३४ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित होकर शिन यदि नुध से देखा जाता हो तो जातक शुणों से छुन्दर, धनवान् , महाराजा से अविकार प्राप्त करने वाला और सदाचारी होता है ॥ ३४ ॥

गुरुगेहगते शनी गुम्हिएफलम्

नृपत्रधानः पृतनापतिर्वा सर्वार्थशाला बलवान्सुशोलः । स्यान्मानवो भावसते मखतौ जीवेक्षिते जीवगृहं प्रपाते ॥ ३५ ॥

धतु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री या सेनापति, सब सम्पित्यां से युक्त, वलवाद और बुशाल होता है ॥ ३४॥

गुडगेहगते शाौ शृगुद्दष्टिफलम्— विदेशवासी वहुकार्यसक्तो दिमातृपुत्रः सुतरां पवित्रः। स्यान्मानवो दानवमन्त्रिदृष्टे मन्देऽमराचायंगृहं प्रयातं ॥ ३६॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक विदेश में रहने वाला, बहुत कार्य करने वाला, विमाता वाला और श्रुति पवित्र होता है ॥ ३६ ॥

स्वगृहगते दानौ रविद्यिफलम्-

कुरूपभार्यश्च परान्नभोक्ता नानाप्रयासामयमं युतश्च । विदेशवासी प्रभवेन्मनुष्यो मन्दे निजागारगतेऽर्कदृष्टे ॥ ३७ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शिन यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक कुरूपा स्त्री चाला, दूसरे का श्रन्न खाने चाला श्रनेक प्रयास करने पर रोग युक्त श्रीर विदेश में निवास करने चाला होता है ॥ ३७ ॥

स्वगृहगते शनौ चनद्रहिएफलम्--

धनाङ्गनाड्यं द्रजिनानुयातं चलस्वभावं जननीविरुद्धम् ।

कामातुरं चापि नरं प्रकुर्यान्मन्तः स्वभस्थोऽमृतरिष्मदृष्टः ॥ ३८ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि,चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक धन, औरत से युक्त, पापी, चश्चल, माता से विरुद्ध रहने वाला और कामी होता है ॥ ३८ ॥

स्वगेहगते शनौ भौमद्यप्रिफलम्—

श्चरः क्रूरः साहसी सुद्रगुणाढ्यः सर्वोत्कृष्टः सर्वदा हृष्टचित्तः ।

ख्यातो मर्त्यश्चात्मभस्थेऽर्कपुत्रे धात्रीपुत्रप्रेक्षणत्वं प्रयाते ॥ ३**६** ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शूर, कृर, साहसी, सुन्दर गुणों से युक्त, लोगों में श्रेष्ट, सदा प्रसन्न श्रीर प्रसिद्ध होता है ॥ ३६ ॥

स्वगेहगते शनो बुधदप्रिफलम्

सद्वाहनान्साहसिकान्ससत्त्वान्वीरांश्च नानाविधकार्यसक्तान् । करोति मर्त्यानन्त भानुपुत्रः स्वचेत्रसंस्थः शशिपुत्रदृष्टः ॥ ४०॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर वाहन, साहस, बल तथा धेर्य से युक्त श्रीर श्रनेक तरह के कार्य में सक होता है ॥ ४०॥

स्वगेहगते शनौ गुरुद्दिगत्तम्— गुणान्वितं क्षोणिपतिप्रधानं निरामय चारुशरीरयष्टिम् । कुर्यान्नरं देवगुरुप्रदृष्टश्रण्डांश्चसुनुनिजवेशमसंस्थः ॥ ४१ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक गुणी, राजमन्त्री, निरोग श्रीर सुन्दर शरीर चाला होता है ॥ ४१ ॥

स्वगेहगते शनौ भृगुद्दिफलम्— कामातुरं सिन्नयमेन हीनं भाग्योपपन्नं सुखिनं घनाट्यम् । भोक्तारमीशं क्रुरुते स्वभस्थो रवे: सुतो भागवसुनुदृष्टः ॥४२॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक कामातुर, नियम से हीन, भाग्यशाली, सुखी, धनी, भोगी श्रीर प्रधान होता है ॥ ४२ ॥

श्रथ श्रहाणां राशिफलानि-तत्र मेवराशिगतसूर्यफलम्— भवति साहसकर्मकरो नरो रुधिरिपत्तविकारकलेवरः । क्षितिपतिर्मतिमान्सहितस्तदा सुमहसामहसामिधपे क्रिये ॥ १ ॥

जन्म समय में सूर्य यदि मेष राशि में हो तो जातक साहसी, रक्ष पित्त विकार से युक्त शरीर वाला, राजा, बुद्धिमान् श्रीर तेजस्वी होता है ॥ १॥

वृषराशिगतसूर्यंफसम्— सम्बद्धेः सन्दर्भेः सम्मानस्य

परिमलैर्चिमलै: कुसुमाशनै: सुवसनै: पशुभिस्सुखमद्भुतम् ।
गिव गतो हि रिवर्णलभीरुतां विहितमाहितमादिशते नृगाम् ॥ २ ॥
सूर्य वृष राशि में हो तो जातक सुगन्ध, पुष्प, भोजन, वस्त्र तथा
पशुत्रों के सुख से युक्त श्रीर भीष होता है ॥ २ ॥

# मिथुनराशिगतसूर्यफलम्-

गणितशास्त्रकलामलशीलतासुललितासुतवाक्पथितो भवेत्।

दिनपतौ मिथुने ननु मानवो विनयतानयतातिश्चयान्वितः ॥ ३ ॥

सूर्य मिथुन राशि में हो तो जातक गिएत शास्त्र और कलाओं को जानने वाला, सुन्दर और श्राश्चर्य जनक वाणी जालने वाला, प्रसिद्ध, विनयी और नीति शास्त्र को जानने वाला हे।ता है।। ३।।

कर्कराशिगतसूर्यकलम्-

युजनतारहितः किल कालविज्ञनकवाक्यविलोपकरो नरः।

दिनकरे हि कुलीरगते भवेत्सधनताधनतासहिताधिकः ।। ४ ।।

सूर्य यदि कर्क राशि में है। ते। जातक सुजनता से रहित, काल के। जानने चाला, पिता की श्राज्ञा के। न मानने चाला, सधनता (धनी) श्रधनता सदित (निर्धन) देनों मे माननीय है।ता है ॥ ४॥

सिहराशिगतसूर्यफलम्—

स्थिरमतिश्च प्राक्रमताधिको विञ्जतयाद्वञ्चतकीर्तिसमन्वितः ।

दिनकरे करिवेरिगते नरो नृपरतो परतोषकरो भवेत् ॥ ५ ॥

सूर्य यदि सिंह राशि में बैठा हो तो जातक, स्थिर बुद्धि, पराक्रमी, पराक्रम से यशस्वी, राजा का विय और परोपकारी होता है ॥ ४ ॥

कन्याराशिगतसूर्यफलम्

दिनपतौ युवतौ समवस्थिते नरपतेर्द्रविणं हि नरो लभेत् । मृदुवचाः श्रुतगेयपरायणः सुमहिमामहिमापहिताहितः॥ ६ ॥

सूर्य यदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक राजा से धन लाभ करने वाला, केामल बेालने वाला, संगीत का प्रेमी श्रीर अत्यन्त सामर्थ्य से शत्रु को नाश करने वाला है। ति है। ६॥

तुलाराशिगतसूर्यफलाम्-

7

नरपतेरतिभी घरहर्निशं जनविरोधविधानमधं दिशेत । कलिमनाः परकर्मरतिर्धदे दिनमणिर्न मणिद्रविणादिकम् ॥ ७॥ सूर्य यदि तला राशि में स्थित हो तो जातक सदा राजा से भयभीत, लागों से विरोध करने नाला, पापी, अगड़ालू, दूसरे का कार्य करने वाला और मणि धन छादि से होन होता है॥ ७॥

वृक्षिकराशिगतसूर्यफलम्—

क्रपणतां कलहं च मुत्रं रुषं विषहुताशनशस्त्रभयं दिशेत ।

अलिगतः पितृमातृविरोधितां दिनकरो न करोति समुन्नतिम् ॥८॥

सूर्य यदि वृक्षिक राशि में स्थित है। ते। जातक कृपण, झगड़ालू, कोधी, विष, श्रिश, रास्त्र इन से भय पाने वाला, माता पिता का विरोधी श्रीर उन्ति न करने वाला होता है। । ।

धनूराशिगतसूर्यफलम्—

स्वजनकोपमतीव महामतिं बहुधनं हि वनुर्घरगो रवि:।

सुजनपूजनमादिशते नृणां सुमिततो मिततोषिविवर्द्धनम् ॥ ६ ॥

सूर्य यदि घतु राशि में स्थित हो तो जातक श्रपने जनों पर कोष करने चाला, बड़ा गुद्धिमान्, बड़न बन बाला, सज्जनों का पूजन करने खाला, श्रपनी सुन्दर बुद्धि से म गुष्यां का हर्ष बढ़ाने वाला होता है॥६॥ मकरराशिगतपूर्यफलम्

श्रटनतां निजपक्षविपक्षतामधनतां कुरुते सनतें नृणाम् ।

मकरराशिगतो विगतोत्सवं दिनविश्चर्न विश्वत्वसुखं दिशेत्।।१०॥

खूर्य यदि मकर राशि में स्थित हो तो जातक अमणशील, श्रपने जनों का विरोबी, निर्धन, उत्सव रहित श्रीर प्रभुतारहित होता है ॥१०॥ कुमराशिगतसूर्यफलम्—

कलशगामिनि पंकजिनीपतौ शठतरो हि नरो गतसौहदः।

मिलनताकलितो रहितः सद् कम्णयाम्णयात्तसुखो भवेत्।।११॥

सूर्य यदि कुम्भ राशि में नैडा हो तो जातक श्रति शट, मित्रता से हीन, मिलन, द्याहीन श्रोर सुखी होता है ॥ ११ ॥

धीनराशिगतसूर्यफलम्—

बहुधनं क्रयविक्रयतः सुखं निजजनाद्पि गुह्यमहाभयम् ।

दिनपतौ गुरुमेऽभिमतो भवेत्सुजनतो जनतोपद्सन्मितः ॥१२॥ सर्य यदि मीन राशि में स्थित हो तो जातक ऋय विकय रंधनी, अपने जनों से सुखी, गुन बात से भयभीत, और सुजनता रंजनों का सुख देने वाला होता है॥१२॥

मेपराशिगतचंद्रफलम्-

स्थिरधनो रहितः सुजनैर्नरः सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत । अजगतो दिजराज इतीरितं विभुतयाद्भुतया स्वसुकीर्तिभाक् ॥१३ चन्द्रमा यदि मेष राशि में स्थित हो ता जातक स्थिरधन वालाः सज्जनों से हीन, पुत्र युक्त, स्त्री के वश में रहने वाला श्रीर श्रद्भुत पराक्रम से सुयश वाला होता है ॥ १३॥

वृपराशिगतचंद्रफलम्-

रिथरगति सुमतिं कमनीयतां कुञ्चलतां हि नृष्णामुपभोगताम् । व्यगतो हिमगुर्भृञ्जमादिञ्जेत्सुकृतितः कृतितश्च सुखानि च ॥१४॥

चन्द्रमा यदि वृप राशि में स्थित है। ते। जातक स्थिर गति, सुन्दर बुद्धि चाला, सुन्दर, बुशली, मनुष्यों का पेपण करने चाला श्रीर सुन्दर कार्य से मुख पाने वाला होता है ॥ १४ ॥

मिथुनराशिगतचंद्रफलम्-

प्रियकरः करमत्स्ययुतो नरः सुरतसौख्यभरो युवतिप्रियः। मिथुनराशिगते हिमगौ भवेत्सुजनताजनताकृतगौरवः ॥१५॥

चन्द्रमा यदि मिथुन राशि में स्थित है। ते। जातक प्रिय करने चाता, मत्स्य रेखा से युक्त हस्त चाला, खुरत से श्रति सुखी, स्त्री का विय श्रीर श्रपनी सुजनता से जनसम्हों में गुरुता युक्त होता है॥१४॥

कर्कराशिगतचंद्रफलम्-

श्रुतकलावलिर्मलष्टत्तयः कुसुमगंधजलाश्यकेलयः । किल नरास्तु कुलीरगते विधौ वसुमती सुमतीस्मितलब्धयः ॥१६॥ चन्द्रमा यदि कर्क राशि में बैटा है। ते। जातक शास्त्र के। सनने , वाला, कला के। जानने वाला, निर्दुष्ट आवार वाला, कुसुम गन्य से युक्त जलाशय में कीडा करने वाला, पृथ्वी पाने वाला, सुन्वर बुद्धि और ईषदु हास्य से युक्त है। ता है। १६॥

सिंहराशिगतचंदफसम्-

अचलकाननयानमनोरथं गृहकलिञ्च गलोदरपीडनम् ।

द्विजपतिर्मृगराजग्रतो नृणां वितनुते तनुतेजविद्दीनताम् ॥१७॥

चन्द्रमा यदि सिंह राशि में बैठा है। ते। जातक पर्वत चन में अमण करने वाला, घर में झगड़ा करने वाला, गला और पेट में राग युक्त तथा तेज हीन शरीर वाला होता है॥ १७॥

कन्याराशिगतचंद्रफलम्-

युवतिगे शशिनि पमदाजनपबलकेलिविलासकुत्रहरै:।

विमल्ज्ञीलस्ताजननोत्रावैः सुविधिना विधिना सहितः पुमान् ।।१८।।

चन्द्रमा यदि कन्या राशि में स्थित है। तो जातक स्त्री के साथ विशेष केलि, विलास, कुत्हल करने वाला, निर्मल स्वभाव वाला, कन्या सन्ति वाला, उत्सव से युक्त, सत्कार्य से युक्त स्त्रीर भाग्य शाली है। १८॥

तुसाराशिगतचंद्रफलम्-

द्यवतुरंगमविक्रमविक्रमदृद्धिजसुरार्चेनदानमनाः पुमान् ।

शशिनि तौलिगते बहुदारभाग्विभवसंभवसिश्वतिवक्रमः ॥१९॥

चन्द्रमा यदि तुला राशि में बैठा हो ते। जातक वैल, बेाड़ा आदि रखने वाला, महा पराक्रमी, ब्राह्मण देवताओं का पूजक, बहुत स्त्रियों का मेग करने वाला और विभव के तुल्य पराक्रम से युक्त होता है ॥१६॥

वृश्चिकराशिगतचंद्रफलम्-

श्राधरे हि सरीस्रपगे नरो तृपदुरोद्रजातधनक्षयः । किल्हिचिविवलः खलमानसः कृशमनाः श्रमनापहतो भवेत् ॥२०॥ चन्द्रमा यदि वृश्चिक राशिमें स्थित है। ते। जातक राजा श्रीर जूप से धन नाश करने वाला. झगड़ालू, निर्वत, दुष्ट स्वभाव धाला, दुर्वत मन बाला श्रौर शान्ति रहित होता है ॥ २०॥ धनुराशिगतचंफलम्—

बहुकलाकुश्रलः शवलो महाविमलताकलितः सरलोक्तिभाक्। शक्षधरे तु धनुर्धरगे नरो धनकरो न करोति बहुव्ययम् ॥२१॥

चन्द्रमा यदि घनु राशि में स्थित है। ने। जातक अनेक कलाओं के। जानने वाला, वली, अत्यन्त निर्मल स्वभाव चाला, सरल बाणी बे।लने बाला, धनी और थे।ड़ा व्यय करने चाला है।ता है।। २१॥

मकरराशिगतचद्रफलम्-

किला गीतवित्तत्तुरुषा सहितो मदनातुरः।

निजकुलोत्तमष्टित्तकरः पर्र हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्।। २२ ॥

चन्द्रमा यदि मकर राशि हैं स्थित है। ते। जातक शीत से भयभीत, गीत जानने वाला, थोड़ा रोष करने वाला, कामी श्रीर श्रपने कुल के श्रानुसार उत्तम कार्य करने वाला होता है॥ २२॥

कुंभराशिगतबङ्गकत्म्—

अलसतासहितोन्यसुतिषयः क्षत्रालताकिलतोऽतिविचक्षयाः।

कलशगामिनि शीतकरे नरः पशमितः शमितोष्ठरिपुत्रजः ॥२३॥

चन्द्रमा यदि कुम्भ राशि में बैठा हो तो जातक श्रालसी, दूसरे के लड़के से प्रेम करने वाला, श्रित चतुर, पण्डित, शान्त श्रकृति वाला श्रीर शत्रश्रों को नश्च करने वाला होता है ॥ २३ ॥

मीनराशिगतचंद्रफलम्-

शिशानि मीनगते विजितेदियो वहुगुणः कुशलो जललालसः।

विमलधीः किल शस्त्रकलादरस्त्वबलताबलताकलितो नरः ॥२४॥

चर्दमा यदि मान राशि में बैठा हो तो जातक जितेन्द्रिय, अनेक गुणों से युक्त, चतुर, जल की अधिक लालसा रखने वाला, निर्मल बुद्धि वाला, शास्त्र विद्या में आदर रखने वाला और अति दुर्बल ोता है ॥ २४॥

# मेषराशिगतभौमकलम्-

क्षितिपतेः क्षितिमानधनागमैः सुवचसा महसा बहुसाहसैः।

अवनिजः कुरुते सततं युतं त्वजगतो जगतोभिमतञ्जरम्॥२५॥

मङ्गल यदि मेष राशि में बैठा हो तो जातक राजा के द्वारा मान धन से युक्त, प्रिय बोलने वाला, तेजस्बी, बहुत साहसी और संसार में सब का प्रिय होता है॥ २४॥

## वृषराशिगतऔष्रफलम्-

यृहधनाल्पसुखञ्ज रिपूदयं परगृहस्थितिमादिश्चते नृगाम् । त्रविनयाप्रिक्जौ नृषभस्थितः क्षितिसुतोऽतिसुतोद्भवपीडनम् ॥२६॥

मङ्गल यदि वृष राशि में बैटा हो तो जातक गृह छोर धन से थोड़ा सुखी, शत्रुष्टों की वृद्धि वाला, दूसरे के घर में वास करने वाला, अविनयी, श्रिमान्य रोग युक्त श्रीर पुत्र से पीड़ित होता है ॥ २६॥

## मिथुनराशिगतभौमफलम्-

बहुकलाकलनं कुलजोत्किलं पचलनिष्यताश्च निजस्थलात् । ननु नृणां कुक्ते मिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखात्सुखम्॥२७॥

मङ्गल यदि मिथुन राशि में बैठा हो तो जातक श्रनेक कलाश्रों में निपुण, बन्धुश्रों के साथ कलह करने वाला, अमण का प्रिय श्रीर पुत्र श्रादि से सुख पाने वाला होता है ॥ २७ ॥

### कर्कराधिगतभौमक्लप्-

परगृहस्थिरतामितदीनतां विमिततां शिमताञ्च रिपूदयम्।

हिमकरालयमे किल मंगले प्रवलयाबलया कलहं व्रजेत ॥२८॥

मङ्गल यदि कर्क राशि में बैठा हो तो जातक दूसरे के घर में निवास करने वाला, छति दीन, निर्धुद्धि, शत्रुश्रों से पीड़ित श्रौर प्रवल स्त्री से कलह करने वाला होता है ॥ २८ ॥

सिंहराशिगतभौमफलम्-

अतितरां सुतदारसुखान्वितो हतरिपुर्विततोद्यमसाहसः।

अवनिजे मृगराजगते पुपाननयतानयताभियुतो भवेत् ॥२९॥

मङ्गल यदि सिंह राशि में बैटा हो तो जातक पुत्र स्त्री से श्रिति सुखी, शत्रुशों के। नाश करने वाला, श्रित उद्यम श्रीर साहस करने वाला तथा नीति श्रनीति को जानने वाला होता है ॥ २६॥

कन्याराशिगतभौमफलम्-

सुजनपूजनताजनताधिको यजनयाजनकर्मरतो भवेत् । क्षितिसुते सति कन्यकयान्विते त्ववनितो वनितोतसवतः सुखी॥३०॥

मङ्गल यदि कन्या राशि में बैठा हो तो जातक साधुश्रों का प्जक, जनसमृहों में मुख्य,यज्ञ कराने श्रीर करने वाला तथा पृथ्वी श्रीर स्त्री से सुख भोगने वाला होता है ॥ ३०॥

तुलाराशिगतभौमफलम्—

बहुधनव्ययतांगविहीनतागतगुरुत्रियतापरितापित:।

विषाजि भूमिसुते विकलः पुमानवनितोवनितोद्भवदुःखितः ॥३१॥

तुला राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक बहुत धन का व्यय करने वाला, अङ्गहीन, गुरु जनों का पूर्व में अप्रिय करके पश्चात् संतप्त, विकल, पृथ्वी और स्त्री से दुखी होता है ॥ ३१ ॥

चृधिकराशिगतभौमफलम-

विषद्धताश्चनशस्त्रभयान्वितः सुतसुतावनितादिमहत्सुस्तम् । वसुमतीसुतभाजि सरीस्रपे चपरतः परतश्च जयं व्रजेत् ॥३२॥

वृश्चिक राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक विष, श्रन्नि, शस्त्र इन के भय से युक्त, पुत्र, कन्या, स्त्री इन से श्रत्यन्त सुस्त्री, राजा में रत श्रीर शत्रुश्रों को जीतने वाला होता है ॥ ३२ ॥

धनुराशिगतभौमफलम्-

रथतुरंगमगौरवसंयुतः परमरातिततुक्षतिदुःखितः । भवति नावनिजे धतुषि स्थिते सुवनितावनिताश्रमसापियः॥३३॥ धतु राशि में मङ्गल बैटा हो तो जातक रथ, घोड़ा, गौरव इन से ्र युक्त, किन्तु शत्रु से चोट खा कर दुःखित ग्रोर ग्रति सुन्दरो श्रपनो स्त्री के साथ भ्रमण का त्रिय होता है ॥ ३३ ॥

## मकरराशिगतभौमफलम्-

रणपराक्रमतावनितासुखं निजजनप्रतिक्र्लतया श्रमः।

विभवता मन्जरूय धरात्मजे मकर्गे कर्गेव रमा भवेत् ॥ ३४ ॥

मकर राशि में मङ्गल बैठा हो तो जातक युद्ध में पराक्रमी, स्त्री सुख से युक्त, श्रपने जनों के विरुद्ध कार्य में श्रम करने वाला, विभव श्रीर सदमी को हाथ में रखने वाला होता है ॥ ३४ ॥

## कुम्भ राशिगतभौमफल म्-

विनयतारहितं सहितं रुजा निजजनपतिकृत्तमतङ्खलम् ।

प्रकुरते मनुजङ्कलाभितः क्षितिसुतोऽतिसुतोद्भवदुःखितः॥ ३५ ॥

कुम्भ राशि में मङ्गल बैटा हो तो जातक श्रविनयो, रोग युक्त, बन्धुश्रों का विरोधी, श्रति दुए श्रीर पुत्र के दुख से दुखी होता है ॥ २४॥

#### मीनराशिगतभौमफलम्-

व्यसनतां खलतामद्यालुतां विकलतां चलनं च निजालयात् । क्षितिसुतस्तिमिना सुसमिन्वतो विमितनामितनाशनमादिशेत् ॥३६॥ मीन राशि में मङ्गल बैटा हो तो जातक व्यसनी, दुष्ट, निर्देयी, विकल, अपने स्थान छोड़ कर अन्य स्थान में जाने वाला श्रीर दुद्धि होन जनों के साथ हो कर उस की भी दुद्धि नाश हो जाती है ॥ ३६॥

#### मेषराशिगतबुधफलम्-

खलमितः किल चश्चलमानसो ह्यविरतं कलहाकुलितो नरः। त्रकरुणोऽनृणवांश्च बुधे भवेदविगते विगतेन्छितसाधनः।।३७॥

मेष राशि में बुध वैठा हो तो जातक दुए बुद्धि, चश्चल, सदा कलह करन के लिये श्राकुलित,निर्दयी, भ्राण हीन श्रीरमनोऽभिलिषत कार्य साधन करने में श्रसमर्थ होता है॥ ३७॥

#### चृपराशिगतवृधफलम्-

वितरणप्रणयं गुणिनं दिशेद्रहुकलाक्कशलं रतिलालसम्। थनिनमिंदुसुतो द्वपथस्थितो तनुजतोन्जनतोऽतिसुखं नरम्।।३८॥

वृष राशि में बिध वैटा हो तो जातक नम्रता युक्त, दानी, गुणी, वहुत कलाओं को जापने वाला, रित करने की इच्छा रखने वाला, धनी, पुत्र और भाइयों के डारा सुखो होता है ॥ ३८॥

#### मिथुनराशिगतवुधफलम्-

वियवचोरचनासु विचक्षस्यो द्विजननीतनयः शुभवेषभाक् । मिथुनगे जनने शश्चिनन्दने सदनतोऽदनतोऽपि सुस्वी नरः ॥३९॥

प्रिश्चन राशि में नुध बैठा हो तो जातक प्रिय बोलने वाला, वस्तु बनाने में कुशल, विमाता वाला, सुन्दर शरीर वाला, घर श्रीर भोजन से सुखी होता है ॥ ३६॥

### कर्कराशिगत ुधफलम्-

क्रुचरितानि च गीतकथादरो नृपरुचिः परदेशगतिर्नृणाम्। किल क्रुलीरगते शशभृत्मुते सुरततारतता नितरां भवेत्।।४०॥

कर्क राशि में युध वैठा हो तो जातक कुत्सित चरित्र वाला, संगीत प्रिय, राजा का कृपापात्र, परदेशो, श्रीर सुरत किया में निरत होता है ॥ ४०॥

# सिंहराशिगतबुधफलम्-

व्यन्ततासहितं विमतिं परं सहजवैरकरं कुरुते नरम्।

युवतिहर्पपरं शशिनः सुतो हरिगतोऽरिगतोन्नतिदुःखितम् ॥४१॥

सिंह राशि में बुध बैठा हो तो जातक मिण्या बोलने वाला, दुर्बुद्धि, सहोदर के साथ बैर भाव रखने वाला, स्त्री को आनन्द देने वाला और शृष्ट्रोंकी उन्नति से दुःखित होता है ॥ ४१॥

कन्याराशिगतबुधफलम्— गचनानुरतश्रतुरो नरो लिखनकर्मपरो हि वरोन्नतिः। शिवासुते सुवतौ च गते सुखी सुनयनानयनाञ्चलचेष्टितैः ॥४२॥ कन्या राशि में वृध वैठा हो तो जातक सुन्दर बोलनेवाला, चतुर, लेखक, उन्नति शाली श्रोर स्त्रियों के कटाच से सुखी होता है ॥४२॥

तुलाराशिगतबुधकलम्-

अनृतवाग्व्ययभाक्षत् क्षिरपितिकुचिरिताभिरितर्बहुजरुपकः । व्यसनयुङ्मनुजः सिंहते बुधेऽत्र तुलयातुलयात्वसता युतः ॥४३॥ तुला राशि में बुध घैठा हो तो जातक मिथ्या चोलने चाला, खर्च करने चाला, शिरुप विया को जानने चाला, कुकर्म में मन लगाने चाला, श्रधिक बोलने चाला, व्यसनी श्रीर श्रत्यन्त पापी होता है॥४३॥

वृध्यिकराशिगतयुधफलम्—

कृपणतातिरतिप्रखयश्रमो विहितक्रमंसुखोपहतिभवेत् । धवलभातुसुतेऽलिगते क्षतिस्त्वलसतो लसतोऽपि च वस्तुनः ॥४४॥

वृश्चिक राशि में बुध बैटा हो तो जातक रूपण, रित फिया के लिये अति अम करने वाला, किसी कार्य को अरस्म कर के दुखी होने वाला, और श्रातस्य से श्रव्छी वस्तु का भी हानि करने वाला होता है ॥ ४४॥

धनूराशिगतबुधफलम्-

वितरणप्रणयो बहुवैभवः कुलपतिश्व कलाकुशलो भवेत् । शिक्षासुतेऽत्र शरासनसंस्थिते विहितया हितया रमयान्वितः ॥४५॥ धनु राशि में बुध बैटा हो तो जातक नम्न, दानी, बहुत विभव से युक्त, श्रापने कुल में श्रेष्ठ, कलाश्रों में चतुर श्रीर विय स्त्री बाला होता है ॥ ४४॥

मकरराशिगतवुधफलम्—

, रिपुभयेन युतः क्रुमितर्नरः स्मरिवहीनतरः परकर्मकृत् । मकरगे सित शीतकरात्मजे व्यसनतः स नतः पुरुषो भवेत् ॥४६॥ मकर राश्चि में बुध वैटा हो तो जातक शत्रुश्चों से भयभीत, क्र वृद्धि, काम रहिता, दूस्तरों का कार्य करने वाला और अभ्यास से नम्र होता है ॥ ४६ ॥

कुमभराशिगतव्धफलम्-

यहकालं कलशे शाशिनंदनो वितन्तते तनुतां ननु दीनताम्। धनपराक्रमधर्मविहीन्नतां विमतितामतितापितशत्रुभिः॥ ४७॥

कुम्भ राशि में खुध वैटा हो तो जातक घर में कलह करने वाला, कुश, दीन, धन पराकाम धर्म से हीन, कुबुद्धि श्रीर शत्रुश्रों से पीड़ित होता है ॥ ४७॥

#### मीनराशिगतबुधफलम्-

परधनादिकरक्षणत्तरपरो द्विजसुरानुचरो हि नरो भवेत्। शशिसुते पृथुरोमसमाश्रिते सुवदनावदनानुविलोकनः॥ ४८॥

मीन राशि में खुध बैठा हो तो जातक पराये धन का रज्ञा करने वाला, देवता ब्राह्मण का भक्त श्रीर सुन्दरी स्त्री का मुख देखने वाला कोता है ॥ ४८॥

# मेपराशिगतगुरुफलम्-

वहुतरां कुरुते समुद्रारतां सुरचितां निजवैरिसमुत्रातम् । विभवतां च मरूत्पत्तिपूर्णितः क्रियगतोयगतोरुमतिप्रदः ॥ ४९ ॥

मेप राशि में शृहरूपति बैठा हो तो जातक अधिक उदार, अपने शत्रुओं की भी उन्न ति करने वाला, विभव से युक्त और सुन्दर बुद्धि बाला होता है ॥ ४६ ॥

चृषराशिगतगुरुफलम्-

दिजसुरार्चनभक्ति वि भूतयो द्रविणवाहनगौरवलब्धयः ।

सुरपृरों रूपमे बहुने रिखश्ररणमा रणमाहपराक्रमै: ॥ ५०॥

वृप राशि में यृह्य स्पिति वैटा हो तो जातक द्विज देव का भक्त, धन, बाहन श्रीर गौरव का लाभ करने वाला तथा युद्ध में श्रपने पराक्रम से शृष्ठों को वश में स्ताने वाला होता है ॥ ४०॥

### मिथुनाशिगतगुरुफलम्-

कवितया सिहतः त्रियवावच्छुचिविमलाशीलश्चिर्निपुणः पुमान् । मिथुनगे सित देवपुरोहिते सिहतता हिततासिहतैभवेत् ॥ ५१ ॥

मिथुन राशि में वृहस्पति बैठा हो तो जातक कविता बनाने घाला, प्रिय बोलने वाला, पवित्र, सुशील, कुशल, श्रीर मित्रोंसे युक्त होता है ४१ कर्कशाशिगतगुरुफलम्—

बहुधनागमनो मदनोन्नितिर्विविधशास्त्रकलाकुशलो नरः।

प्रियवचाश्र कुलीरगते गुरौ चतुरगैस्तुरगैः करिभिर्युतः ॥ ५२ ॥

कर्क राशि में बृहस्पति बैटा हो तो जातक बहुत धन की आमद्नी करने वाला, कामी, अनेक शास्त्र में झुशल, प्रिय बोलने वाला और सुन्दर हाथी घोड़ा रखने वाला होता है ॥ ४२॥

सिहराशिगतगुरुफलम्-

श्रचलदुर्गवनपश्चतोर्जितो दृढतनुर्ने नु दानपरो भवेत्।

अरिविभू तिहरो हि नरो युतः सुवचसा वचसामधिपे हरौ॥५३॥

सिंह रिश में बृहस्पति हैं डा हो तो जातक पर्वत, दुर्ग, वन का श्रिधिपति, बलवान, कठोर शरीर बाला, दानी, शत्रुश्रों का धन हरने बाला, श्रीर प्रिय बोलने वाला होता है ॥ ४३॥

कन्याराशिगतगुरुफलम्-

कुसुमगन्धसद्म्बर्शालिता विमलता धनदानमितर्भृशम् ।
सुरगुरौ सुतया सित संयुते रुचिरता चिरतापितशृश्रता ॥५४॥
कन्या राश्चि में बृहस्पति बैटा हो तो जातक इतर, वस्त्र से युक्त,
निर्मल, श्रतिदानी, सुन्दर श्रीर शशुश्रीका पीड़ित करनेवाला होता है॥
तुलाराशिगतगुरुफलस्—

अतुत्तवपोजपहोममहोत्सवे द्विजसुरार्चनदानमितर्भवेत् । विशाज जन्मिन चित्रशिखण्डिजे चतुरतातुरताहिततारिता॥५५॥ तुला राश्चि में बृहस्पति बैटा हो तो जातक शास्त्र श्रवण करने वाला, तप करने वाला, जप होम यज्ञ करने वाला, ब्राह्मण देव व पूजक, दानी, चतुर श्रीर श्रातुर होकर रात्रु को मारने वाला होता है।।।

वृश्चिकराशिगतगुरुफलम्-

धनविनाशनदोषसम्बद्धैः कृशतरो बहुदम्भपरो नरः।

अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो वनतोऽपि च दुःखभाक्।।५६।

दृश्चिक राशि में बृहरपति बैठा हो तो जातक पहले वन क अपन्यय कर पश्चात्ताप से कश शरीर वाला, बहुत छले स्रो धर वाहर सर्वत्र दुख भोगने वाला होता है ॥ ४६ ॥

धनूराशिगतगुरुफलम्-

वितरणप्रणयो बहुवैभवो नसु धनान्यथ वाहनसञ्जयः।

धनुषि देवगुरौ हि मतिभवेतमुहचिरा हिचराभरणानि च ॥५७॥

धनु राशि में बृहस्पति वेटा हो तो जातक दानी, अनेक विभव से थुक्त, चाहनों से युक्त, सुन्दर बुद्धि और सुन्दर भूषणों से युक्त होता है.४० मकरराशिगतगुरुफलम्—

हतमितः परकर्मकरो नरः स्मरिवहीनतरो बहुरोपभाक्।

सुरगुरौ मकरे विद्धाति नो जनमनो न मनोरथसाधनम्।।५८॥

मकर राशि में वृहस्पति यैठा हो तो जातक कुबुद्धि, दृसरों का कर्य करने वाला, काम रहित, अधिक कोधी और मनोरथ से हीन होता है ॥ ४८ ॥

कुंभराशिगतगुरुफलम्-

गदयुतः क्रुमतिर्द्रविणोजिभतः कृपणतानिरतः कृतिकिल्विषः । घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोदरपीडितः ॥५९॥

कुम्भ राशि में यह अपित बैठा हो तो जातक रोग युक्त, कु बुद्धि, निर्धन, कृपण, पापी, कुरिसत श्रन्न खाने वाला श्रीर दाँत पेट में रोग युक्त होता है ॥ ४६ ॥

मीनराशिगतगुरुफलम्-

पक्रपाप्तधनो मदनोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः।

मुरगुरो तिमिना सहिते सतामनुमतीनुमतोत्सवदो भवेत् ॥६०॥ मीन राश्चि में वृहस्पति बेठा हो तो जातक राजा की द्या से धन पाने वाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्जनों का प्रिय और नम्न होता है ॥ ६० ॥

मेषराशिगत मृगुफलम्—

भवनवाहनदृन्दपुराधिपः प्रचलनिषयताविहितादरः।

यदि च सञ्जनने हि भवेदविः कवियुतो वियुतो रिपुभिर्नरः ॥६१॥

मेष राशि में शुक्र बैठा हो तो जातक गृह, चाहन और पुरों का अविपति, अमण त्रिय, आदर युक्त और श्रानुओं से रहित होता है ॥६१॥

चुषराशिगतगुक्रफलम्—

बहुकलत्रसुतोत्सवगौरवं इसुमगन्धरुचिः कुपिनिर्मितः।

रुपगते मुगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ॥ ६२ ॥ वृष राशि में बृहस्पति वैटा हो तो जातक अनेक स्त्री पुत्रों के द्वारा उत्सव से युक्त, पुष्प गन्ध में रुचि रखने चाला, खेतो करने वाला, स्थिर लक्ष्मी चाला और अल्प शत्र चाला होता है॥ ६२॥

मिथुनराशिगतशुक्रफलम्-

भृगुसुते जनने मिथुनरिथते सक्तज्जास्त्रकलामलकौशलम् । सरलता ललिता किल भारती सुमधुरा मधुरान्नरुचिभवेत्॥६३॥

मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक अनेक विद्या श्रोर कलाश्रों में कुशल, सरल प्रकृति वाला, सुन्दर, कोमल वाणी बोलने वाला श्रीर मिथुन खाने वाला होता है ॥ ६३ ॥

कर्कराशिगतशुक्रफलम्-

द्विजपतेः सदने भृगुनंदने विमलकर्मयतिर्गुणसंयुतः ।

जनमलं सकलं कुरुते बन्नं सुकत्वम कत्तमापि गिरा नरः ॥६४॥
 कर्क राशि में शक हो तो जातक उत्तम कार्य करने पाला, गुणी
प्रीर श्रवनी मधुर वाणी से जनों को वश में करने वाला होता है ॥६४॥

## सिंहराशिगतशुक्रफलम्-

हरिगते सुरवैरिपुरोहिते युवतितो धनमानसुखानि च।

निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमनुव्रजेत ॥६५॥

सिंह राशि में शुक्र बैठा हो तो जातक स्त्री के द्वारा धन, मा श्रीर सुख पाने वाला, श्रपने जनों का श्रहित तथा शत्रुश्रों का हि करने वाला होता है॥ ६४॥

## कन्याराशिगतशुक्रफलम्—

भृगुसुते सति कन्यकयान्त्रिते बहुधनी खत्तु तीर्थमनोरथः।

कमलया पुरुषोऽतिविभूषितस्त्वमितया मितयापि गिरान्वित: ॥६६।

कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक ऋधिक धनी, तीर्थ करने वाला श्रमित लक्मी से शोभित श्रीर थोड़ा बोलने वाला होता है ॥ ६६ ॥

#### तुलाराशिगतशुक्रफलम्-

कुसुमवस्त्रविचत्रधनान्वितो वहुगमागमनो नतु मानवः।

जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनायकतां व्रजेत।।६७।।

तुला राशि में शुक्र हो तो जातक पुष्प, बख्य श्रीर श्रनेक प्रकार के धनों से युक्त, श्रनेक जनों के श्रावागमन से युक्त श्रीर कवियों में श्रेष्ठ होता है ॥ ६७ ॥

वृश्चिकराशिगतशुक्रफलम्—

कल्ह्यातमति जननिद्यतां प्रजननामयतां नियतं नृत्याम् ।

व्यसनतां जननेऽलिसमाश्रितः कविरलं विरलं कुरुते धनम् ॥६८॥

वृश्चिक राशि में शुक्र हो तो जातक लड़ाई में दूसरे को मारने बाला, जनों में निन्दित, जन्म से ही रोगी, व्यसनी श्रीर थोड़े धन बाला होता है॥ ६८॥

धनूराशिगतशुक्रफलम्-

युवितस्रत्युधनागमनोत्सवं सिचवतां नियतं शुभशीलताम् । जनुषि कार्युकगः इस्ते कवि कविरति विरतिं चिरतो नृणाम् ।६९ धनु राशि में शुक्र हो तो जातक स्त्री, पुत्र, धन का श्रागमन इन से सुखी, राजमन्त्री, सुन्दर स्वभाव वाला, कवियों का स्नेही, स्वयं काव्य कर्ता श्रीर दीर्घायु होता है ॥ ६६ ॥

मकरराशिगशुक्रफलम्—

त्र्यभिरतिस्तु जराङ्गनया नृणां व्ययभयं कृशतामितिचितया। भृगुसते मृगराजगते सदा कविजने विजनेपि मनोभवेत ॥ ७०॥

मकर राशि में शुक्र हो तो जातक बृद्धा स्त्री से प्रेम करने चाला, खर्च करने में भयभीत, श्रत्यन्त चिन्ता से दुर्वल श्रीर एकान्त का प्रेमी होता है ॥ ७० ॥

कुम्भराशिगतशुक्रफलम्-

उशनसः कल्को जनुषि स्थितौ वसनभूषणभोगविहीनता । विमलकर्ममहालसता चृणामुपगतापगतापि रमा भवेत ।। ७१ ।।

कुम्भ राशि में शुक हो तो जातक चस्त्र, भूषण के भोग से रहित, श्रद्या काम करने में श्रालसी श्रीर श्राई हुई सम्पत्ति को भी नाश करने वाला होता है ॥ ऽ१ ॥

मीनराशिगतशुक्रफलम्-

भृगुसुते सति मीनसमन्विते नरपतेर्विभ्रता विनता भवेत् । रिपुसमाक्रमणं द्रविणागमो वितरणे तरणे प्रणयो रूणाम् ॥७२॥

मीन राशि में शुक्त हो तो जातक राजा से ऐश्वर्य पाने वाला, नम्र, शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला, धन का लाभ करने वाला, त्वानी श्रीर जल में तैरने की श्रभिलाषा रखने वाला होता है।। ७२॥

मेषराशिगतशनिफलम्-

धनविहीनतया तनुता तनौ जनविरोधतयेप्सितनाशनम् । क्रियगतेर्कसुते स्वजनैर्नृणां विषमताशमताशमनं भवेत ॥७३॥

मेष राशि में शनि हो तो जातक निर्धन, दुर्बल, जनों में विराध के कारण स्रभीष्ट वस्तु का भी नाश करने वाला, स्रपने जनों से विरोध रखने चाला स्रौर शान्ति रहित होता है ॥ ७३॥

## वृषराशिगतशनिफलम्-

युवतिसौग्ह्यविनाशनतां भृशां पिश्चनसङ्गविचं मतिविच्युतिम् । तनुभृतां जनने दृषभस्थितो रविसुतो विसुतोत्सवमादिशेत् ॥७१

वृष राशि में शनि हो तो जातक स्त्री सुख से हीन, चुगलों साथ रहने वाला, बुद्धि हींग और पुत्र सुख से रहित होता है ॥ ७ मिशुनराशिगतशनिफलम्—

मचलनं विमलत्वविहीनतां भवनवाद्यविलासकुत्रहल्तम् । व्रजति ना मिथुनोपगते सुते दिनविभोर्न विभोर्लभते सुखम् ॥७'

जिथुन राशि में शिन हो तो जातक भ्रमणशोख, तिलन, श्रपने ह के बाहर विलास करने पाला श्रीर बड़ों के सुखसे होन होता है ॥ कर्कराशिगतशनिफलम्—

शशिनिकेतनगामिनि भानुजे तनुभृतां कृशता भृशमं वया।

वरविलासकरा कमला भवेदिवकलं विकलं रिप्रमण्डलम् ॥७६। कर्क राश्चि में दानि हो तो जातक माता के चरित्र से दुर्गल, लक्ष का सुख भोगने पाला, और राष्ट्रकां को जीतने वाला होता है ॥ ७६

. सिहराशिगतशनिफ.लम्—

तिपिकलाकुशलश्च कितिपयो विमलशी तिवहीनतरो नरः। रिवसुते रिववेशमिन संस्थिते हतनयस्तनयपमरार्तिभाक्।।७७॥

सिद गांदा में शिन हो ता जातक लेख करने में चतुर, झगड़ाल, दुए स्वभाव वाला, अन्यायी और पुत्र, स्त्री के सम्बन्ध से दुखी होता है॥ ७७॥

कन्याराशिगतशनिफलाम् —

विहितकर्पाण वार्ष कदापि नो विनयतोपहितश्रिलसौहदम् । रिवसुते सित कन्यकयान्विते विभलताबलतासिहतो भवेत् ॥७८॥ कन्या राशि में शिन हो तो जातक कार्य को श्रारम्भ कर श्रसफल होने वाला, नम्रता से रिहत, चलमैत्री वाला, स्वच्छ श्रीर वली होता है ॥ ७८॥

## तुलाराशिगतशनिफलम्—

निजकुलेऽवनिपालबलान्वितः स्मरकलाकुलितो बहुदानदः। जलजिनीशसुते हि तुलान्विते नृपङ्ग्तोपकृतो हि नरो भवेत् ॥७९॥ तुला राशि में शनि हो तो जातक अपने कुल में राजा के समान

वली, कामी, बहुत दानी और राजा से उपकृत होता है ॥ ७६॥ वृश्चिकराशिगतशनिफलम्—

विषहुताश्वनशस्त्रभयान्वितो धनविनाशनवैश्गिदार्दितः।

विकलता कलितालिसमन्विते रविसुते विसुतेष्टसुखो नरः ॥ ८० ॥

वृश्यिक राशि वें शनि हो तो जातक निष, अग्नि और शस्त्र से भय पाने वाला, धन का नाश करी वाला, शबु कप रोग से पीड़िस, विकल तथा पुत्र के द्वारा अभिलिषित खुन न पाने वाला होता है ॥॥०॥

धनूराशिगतशिकिकाम्—

रविद्युतेन युते सति कार्यु के सुतगर्योः परिपूर्णमनोरथः।

प्रथितकीर्तिसुरु तपरो नरो विभवतो भवतोषश्चतो भवेत् ॥ ८१ ॥ ।

धनु राशि में शनि नैटा हो तो जात है पुत्रों से पूर्ण मनोरथ चाला, प्रसिद्ध यश वाला, सदाचारी और एशवर्य से संसार में सन्तुष्ट मन वाला होता है ॥ पर्॥

एकरराशिगतशािफलय-

नरपतेरिव गौरवतां व्रजेद्रविसुते मृगराशिगते नरः।

अगुरुणा क्रसुमैर्मुगजातया विमलया मलयाचलजैः सुखस्।। ८२॥

अकर राशि हैं शनि हो तो जातक राजा के तुल्य गौरव से युक्त, अगर, पुष्प, कस्तूरी, चन्दन इन सर्वों से सुरापाने वाला होता है॥ पर॥ कुरुभराशिगतशिकलम्—

ननु जितो रिपुभिवर्यसनाह तो विहिनकर्मपराङ्गुखतान्वितः । रिवसुते कलकोन समन्विते सुसहितः सहितः मचयैर्नरः ॥ ८३ ॥ कुम्म राशि में शनि हो तो जातक शत्रुश्रों से पराजित, व्यसनी, श्रारम्भ किये हुए कार्यो से विमुख, जनों से युक्त श्रीर मित्रों सहित होता है ॥ ८३ ॥ मीनराशिगतशनिफलम्—

विनयताव्यवहारसुशीलतासकललोकगृहीतगुणो नरः । उपकृतानिपुणस्तिमिसंश्रिते रिवभवे विभवेन समन्वितः ॥ ८४ ।

मीन राशि में स्थित शनि हो तो जातक विनयी, व्यचहार्र सुशील, सव का स्नेही श्रौर विभव से युक्त होता है ॥ ८४ ॥ फले न्यूनाधिकत्वमाह—

बलान्विते राशिपतौ च राशौ खेटेऽथ वा राशिफलां समग्रम् । नीचोच्चगेहास्तमयादिभावैन्धूनाधिकत्वं परिकल्पनीयस् ॥ ८५ ॥

राशि श्रौर राशि का स्वामी श्रह दोनों प्रवत्त हैं तो कथिर राशि फल समग्र देते हैं। नीच, उच, गृह, श्रस्त आदि स्थानों मे राशिपति के रहने से फल में न्यूनाधिस्य कर्पना करनी चाहिये॥ प्रशा

युभायुमज्ञानार्थं शनिचकं चिलिख्यते—

नराकारं लिखेचकं शनिचकं तदुच्यते।

वेदितव्यं फलं तस्मान्मानवानां शुभाशुभम्।। १।। जन्मर्कतो यत्र च कुत्र संस्थं मित्रस्य पुत्रं प्रथमं विदित्वा।

चक्रे नराख्ये खलु जन्मधिष्ण्याद्विन्यस्य भानि प्रवदेत्फलानि ॥२।

नराकार चर्क लिख कर जातक का शुभाश्चम फल ज्ञान करना चाहिये, इस को शनि चक्र कहते हैं। शनि चक्र में जन्म नज्ञत्र से लेकर सब नज्ञों को श्रागे कथित श्लोक के शित से न्यास कर शनि का नज्ञत्र जिस श्रद्ध में पड़े उस के श्रमुसार फल समम्मना चाहिये॥ १-२॥

नराकारदानिचके नक्तत्रन्यासमाह— नत्रक्षमेकं च शिरोविभागे मुखे लिखेत्त्रीणि युगं च गुह्ये। ेने च नक्षत्रयुगं हृदिस्थं भपश्चकं वामकरे चतुष्कम् ॥ ३॥ वामे च पादे त्रितयं हि भानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थम्। चत्वारि ऋशाणि च दक्षिणारूये पाणौ प्रणीतं स्नुनिनारदेन ॥ ४॥

जन्म नत्तत्र से लेकर १ नत्तत्र शिर में, ३ नत्तत्र मुख में, २ नत्तत्र लिङ्ग में, २ नत्तत्र नेत्रों में, ४ नत्तत्र हृदय में, ४ नत्तत्र वार्ये हाथ में, ३ नत्तत्र वार्ये पैर में, ३ नत्तत्र दिने पैर में श्रीर ४ नत्तत्र दिने हाथ में स्थापन करना चाहिये, यह नारद मुनि ने कहा है ॥ ३-४॥

क्रमाञ्चलत्रन्यासेन शतिनचत्रफलम्-

रोगो लाभो हानिराप्तिश्व सौख्यं बन्धः पीडा संप्रयाणं च लाभः। मन्दे चक्रे मार्गगे कल्पनीयं तद्दैलोम्याच्छीघ्रगे स्युः फलानि ॥५॥

नराकार श्रांति चक्त में शिंति नक्षत्र शिर में पड़े तो रोग, मुख में पड़े तो लाभ, लिक्क में पड़े तो हानि, नेत्र में पड़े तो धन का लाभ, हृदय में पड़े तो सौख्य, बायें हाथ पें पड़े तो बन्धन, बायें पैर में पड़े तो पीड़ा, दिहने पैर में पड़े तो यात्रा श्रीर दिहने हाथ में पड़े तो लाभ कराता है ॥ ४ ॥

#### उदाहरण--

जैसे किसी का जन्म नचत्र उत्तरभाद्र श्रीर शिन का नचत्र विशाखा है तो जन्म नचत्र उत्तरभाद्र से विशाखा तक गिनने से १८ संख्या हुई। शनि चक्र में १८ वॉ नचत्र बायें पर में है, श्रतः "रोगो हानिः" इत्यादि के श्रनुसार इस जातक को विशेष कर श्रपने जीवन में पीड़ा होनी चाहिये।

सर्वतोभद्रचक्रम्—

त्रयातः सम्प्रवक्ष्यामि चक्रं त्रेलोक्यदीपकम् । विख्यातं सर्वतोभद्रं सद्यः प्रत्ययकारकम् ॥ १ ॥

इस के अनन्तर तीनों सोकों को प्रकाश करने वाला, शीघ चिक्र्वास कराने वाला सर्वतोभद्र नामक चक्र को कहते हैं॥ १॥

चकप्रकारमाह—

याम्योत्तराः प्रागपराश्च कोष्ठा नवात्र चक्रे सुधिया विधेयाः ।

## स्वरर्भवर्णादिकमत्र लेख्यं प्रसिद्धभावाच मया तदुक्तम् ॥ २ ॥

उत्तर, दक्षिण श्रोर पूर्व, पश्चिम के क्रम से नव कोष्ठ का एक चक्र बनावे, उस में स्वर, चर्ण, नस्त्र, तिथि, बार श्रीर राशि लिख कर बस्य माण रीति के श्रनुसार फल जानना चाहिये । श्रसिद्ध होने के कारण चक्र मं इन का न्यास प्रकार कि वहीं चताया॥ २॥

सर्वतांगद्रचकम्—

| A LITTLE AND THE PROPERTY OF T |     |        |        |                   |         |          |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|---------|----------|------------------------|-------|
| श्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | কু  | रो     | मृ.    | গ্ৰা              | पु.     | g        | <b>८</b> ऽश् <i>ले</i> | श्रा  |
| +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ड   | গ্ৰ.   | ਹ      | ন                 | इ       | હ        | ऊ                      | म     |
| श्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ल   | त्तृ.  | F      | भि                | कर्क.   | लृ       | म                      | यू फा |
| रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ig. | मे     | স্থা   | 916199            | ন্ত্ৰী  | धिं      | 5                      | उ फा  |
| ड भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹   | मी     | ४।१४।९ | प्राप्त ०१ ने प्र | २,७।१२  | <b>新</b> | प                      | ₹.    |
| पू. भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स   | क<br>इ | শ্ব    | 316193            | ষ্ঠা    | ब        | ₹                      | चि    |
| श.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग.  | ऐ      | P      | Ę                 | मृक्षि. | ए        | ₹7.                    | स्वा  |
| ਬ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 콩   | ख      | υ      | भ                 | य,      | ज.       | <b>73</b>              | ધિ.   |
| c tox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 抣.  | श्र    | उ षा   | पु षा             | मू      | ज्ये     | শ্ব.                   | \$    |

## श्रथ पापग्रह्वेधफलमाह—

भ्रमो भवेद्भेऽक्षरजे च हानिव्याधिः स्वरे भीश्र तिथौ निरुक्ता । राशौ च वेथे सति विद्यमेव जन्तुः कथं जीवति पश्चवेथे ॥ ३ ॥

जन्म नत्तत्र में पाप श्रह का वेध हो तो भ्रम, नाम के श्रत्तर में वेध हो तो हानि, स्वर में वेध हो तो रोग, तिथि में वेध हो तो भय, राशि में वेध हो तो विध्न होता है ॥ यदि जन्म नदात्र श्रादि पाचों को पाप ग्रह वेधे तो वह मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है ॥ ३ ॥

#### वेधप्रकारसाह--

भरण्यकारो हपभं च नन्दां भद्रां तकारं श्रवणं विशाखास् ।
तुलां च विध्येदनलर्क्षसंस्थो ग्रहोऽत्र चक्रं गदित स्वरहोः ॥ ४ ॥
वकारमौकारस्रकारदास्रे स्वातीं रकारम्भिशुनञ्च कन्याम् ।
तथाभिजित्सं इक्ष्मं च विध्येद्रह्मर्क्षसंस्थो हि नभश्ररेन्द्रः ॥ ५ ॥
कक्षं ककारं च हरि पकारं चित्रां च पौष्णां च तथा लकारस् ।
श्रकारकं चैश्वभमत्र विध्येदलं नभोमण्डलागो सृगस्थः ॥ ६ ॥
एवं वेधः सर्वतोभद्रचके सर्वर्क्षभ्यश्वितनीयः गुधीभिः ।
दद्याद्वेधः सत्फलं सौम्यजातोऽत्यतं कष्टं दुष्टवेधः क्ररोति ॥ ७ ॥
यस्मिन् चे संस्थितो वेधकर्ता पापः खेटः सोऽन्यभं याति यस्मिन् ।
काले तस्मिन्मङ्गलं पीडितानां प्रोक्तं सद्भिनीन्यथास्यात्कदाचित्॥८॥

इस चक्र में तिरछा श्रीर सम्मुख नेध होता है। श्रतः कृतिका नज्ञ में स्थित ग्रह हो तो भरणी नज्ञ, श्रकार, वृप राज्ञि, नन्दा, भड़ा तिथि, तकार, श्रपणा, विशाखा नज्ञ, तुला गिश को वेच करता है।

रोहिणी नत्तत्र में स्थित ग्रह चकार, ग्रोकार, उकार, रकार, ग्राश्चनी स्वाती, श्रमिजित् नत्तत्र, मिथुन, कन्या राशि को वेध करता है।

मृगिशारा में स्थित ग्रह हो तो कर्क राशि, ककार, सिंह गिशि, पकार, खित्रा, रेवती नक्षत्र, लकार, ग्रकार, उत्तरापाढ नक्षत्र को वेध करता है। इस तरह सर्वतोभद्र चक्र में सब नक्ष्त्रों में वेध का विवार करना चाहिये। ग्रम ग्रहों का वेब हो तो ग्रभ फल और पाप ग्रहों का वेध हो तो श्रग्रभ फल देता है॥ ४-७॥

उदाहरण—यहाँ जन्म नत्तत्र उत्तराभाद्रपदा, तृतीया तिथि, मीन राशि, दकार नाम का वर्ण, उकार स्वर है। तथा घनिष्ठा में सूर्य, उत्तराभाद्र में चन्द्र, मूल में मङ्गल, उत्तराभाद्र में बुध, अवणा में गुरु, उत्तराषाढ में ग्रुक श्रीर शनि विशाखा में है।

श्रव यहाँ देखना चाहिए कि जन्म नत्तत्र श्रादि पर शनि का वेध है या नहीं तो शनि नत्तत्र उत्तराभाद पदा से हस्त नत्तत्र, सकार, ऐकार, जकार, पूर्वाषाढ नत्तत्र, चकार, खकार, चकार, श्राद्री नत्तत्र, इनमें वेध है। कि तु इन में जन्म नत्तत्र श्रादि कोई भी न हीं पड़ता है, श्रतः वेध नहीं हुआ। इसी तरह सूर्य श्रादि श्रहों से वेध विचार कर फल सममना चाहिए॥

जिस किसी नक्तत्र में स्थित हो कर पाप ग्रह यदि जन्म नक्षत्र श्रादि को त्रेघ करे तो वह पीड़ा देने चाला होता है। किन्तु जब घह पाप ग्रह विद्ध नक्तत्र को त्याग कर गोचर वश श्रन्य नक्तत्र में जाता है तो उस समय उस मनुष्य की पीड़ा नाश कर कुशल करता है॥८॥

सूर्यकालानलचकम्— सूर्यकालानलं चक्रं स्वरशास्त्रोदितं हि यत ।

तद्हं विशदं वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम्।। १।।

त्रिश्रुलकाग्राः सरलाश्र तिस्रः किलोध्वरेखाः परिकल्पनीयाः । रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र द्वे द्वे च कोणोपरिगे विधेये ॥ २ ॥

त्रिश्र्लकोणांतरगान्यरेखा तदग्रयोः शृंगयुगं विधेयम् ।

त्रिशूलकाणातरगान्यरेखा तदग्रयाः शृ गयुग विधयम् । मध्ये त्रिशूलस्य च दण्डमृलात्सव्येन भान्यकभतोऽभिजिच ॥ ३ ॥

श्रव स्वर शास्त्र में वर्णित चमत्कारी सूर्य कालानल चक्र को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। पहिले उध्वीधर तोन सीधी रेखा लिख कर उन के श्रश्न भाग में त्रिश्रल का श्राकार बनावें फिर मध्य भाग में तीन रेखा तिर्ज्ञी लिखे फिर एक कोण से सम्मुख स्थित श्रन्य कोण तक दो दो रेखा बनावें। फिर त्रिश्रल श्रीर कोण के मध्य में एक रेखा के श्रश्न भाग में दो श्र्झ बनावे। इस तरह सूर्य-कालानल चक्र बन जाता है।

श्रव जिस नच्चत्र में ता कालिक सूर्य स्थित हो उस नच्चत्र को मध्य वाले त्रिश्रल के मूल में लिख कर श्रिभिजित् सहित २८ नच्चत्रों को कम से लिख कर वदयमाण रीति से फल समझना चाहिये॥१-३॥

# स्यंकालानलचकम्—

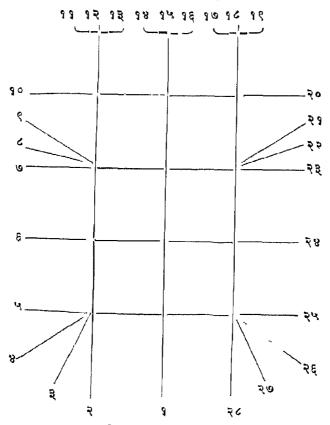

सूर्यकालानलचकविचारः —

स्वनामभं यत्र गतं च तत्र प्रकल्पनीयं सदसत्फलं हि। तलस्थत्रक्षत्रितये क्रमेण चिन्ता वधश्च प्रतिबन्धनानि ॥ ४॥ मृङ्गद्वये रुक्च भवेद्धि भङ्गं शूलेषु मृत्युः परिकल्पनीयः। शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्र लामोऽभीष्टार्थसिद्धिर्बहुधा नराणाम्।। ५ ॥

श्रव श्रपना नाम नत्तत्र ( जन्म नजत्र ) जहां पड़े तदनुसार श्रभाश्रभ फल समस्रना चाहिये।

जैसे नीचे के ३ नस्त्रों में नाम नस्त्र पड़े तो कम से चिन्ता, वघ, वन्धन, दोनों घर क्रों में पड़े तो रोग, तथा भक्त, तीनो त्रिश्लों, में पड़े तो मरण, शेष रथान में पड़े तो विजय, सुख खाम, अशीप सिद्धि समझना चाहिये॥ ४—४॥

श्रीसूर्यकालानलचक्रगेतद्रदे च वादे च रणपयाणे।

प्रयत्नपूर्वं ननु चिन्तनीयं पुरातनानां वचनं प्रमाणम् ॥ ६ ॥

रोग, विवाद, युद्ध यात्रा में इस सूर्य काला नलचक का विचार करना चाहिये॥ ७॥

उदाहरण— यहाँ सूर्य धनिष्टा नत्तत्र में है उस से शारभ्म कर सब नत्त्रतों का स्थापन कर के सूर्य कालानल चक्र बनावे, उस में धनिष्टा से चतुर्थ जन्म नत्त्र (उत्तरा भाद्रपदा) कोण में पड़ता है। इस लिथे "शेषेषु विष्णयेषु जयस्व लामो" इत्यादि के अनुसार जय, लाभ, अभीष्ट सिद्धि होनी चाहिये॥

चन्द्रकालानलंबकम्--

कर्काटकेन प्रविधाय द्वतं तस्मिश्र पूर्वापरयाम्यसौम्ये । द्वताद्विः सञ्ज्ञिति विधेये रेखे त्रिश्क्तानि तद्ग्रकेषु ॥ १ ॥ कोणाश्च रेखाद्वितयेन साध्याः पूर्वित्रश्लो किल मध्यसंस्थम् । चान्द्रं लिखेद्धं तद्गुक्रमेण सन्येन धिष्ण्यानि बहिरतदन्ते ॥ २ ॥

प्रकाल से एक वृत्त वना कर उस के मध्य में पूर्वापर श्रीर दित्तणोत्तर रेखा वृत्त के बाहर तक लिखनी चाहिये। उन के दोनों श्रिश्र भागों में त्रिश्ल का चिह्न वनाना चाहिये। फिर श्रिश्न कोण से वायु कोण तक, ईशान कोण से नैत्र्यंत्य कोण तक दो रेखा लिखनी चाहिये। पूर्व दिशा के त्रिश्ल के मध्य में चन्द्र नत्त्रत्र स्थापन कर उस के वॉई श्रोर के क्रम से १ नत्त्रत्र बाहर श्रीर १ नत्त्रत्र चक्र के भीतर तिस्तिते हुए सब नत्त्रत्रों को तिस्त्रना चाहिए। इस तरह चन्द्र-कालानल चक्र बन जाता है।

श्रथ चन्द्रकालानलनचत्रफलम्

कालानलं चक्रिमिदं हि चान्द्रं रणप्रयाणादिषु जन्मभ चेत् । त्रिश्रलसंस्थं निधनाय नूनमन्तर्बहिःस्थं तु शुभपदं हि ॥ ३ ॥

जन्म नक्तत्र त्रिश्ल में पड़े तो मृत्यु, श्रन्यत्र पड़े तो शुभ होता है॥ १—३॥

उदाहरण—जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में चन्द्र नक्तत्र मृत से जन्म नक्तत्र उत्तरामाद्रपदा तक गिनने से द संख्या आई। यह बाँई तरफ की त्रिण्ल में पड़ा इस लिये इस की मृत्यु होनी चाहिए। हुआ भी ऐसा ही।

चन्द्रकालानल बक्रम्-

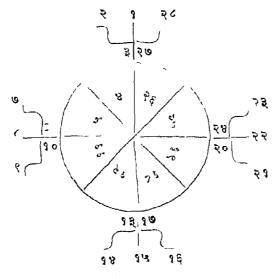

#### श्रथ गाचरफलम्--

नृजन्मराश्चेः खचरप्रचारैर्यद्वोचरैः सांहितिकैः प्रणीतम् । स्थूलं फलं तत्किल संपर्वचिम वालावबोधपदमभ्रगानाम् ॥ १ ॥

मनुष्यों की जन्म राशि से ग्रहों के सञ्चार वश जो संहिताकारों ने स्थूल गोचर फल कहा है, वालकों के बोध के लिये वह फल मैं कहता हूँ ॥ १॥

णोचरेण ढादशधा सूर्यफलम्— गतिर्भयं श्रीव्यंसनं च दैन्यं शत्रुक्षयो यानमतीव पीडा । कान्तिक्षयोऽभीष्ट्वरिष्ठसिद्धिर्लाभो व्ययोर्कस्य फलं क्रमेण ॥ २॥

जन्म राशि में सूर्य स्थित हो तो यात्रा, हितीय में भय, तृतीय में लक्मी, चतुर्थ में दुख, पञ्चम में दैन्य, षष्ट में शत्रुओं का नाश, सप्तम में यात्रा अष्टम में अति पीड़ा,नवम में कान्ति का नाश, दशम में अभीष्ट सिद्धि, एकादश में लाभ और द्वादश में हो तो ख़र्च होता है ॥ २॥

गोचरेण द्वादशधा चन्द्रफलम्—

सदन्नमर्थक्षयमर्थलामं कुक्षिच्यथां कार्यविघातलामम्।

वित्तं रुजं राजभयं सुखं च लाभं च शोकं कुरुते मृगाङ्कः॥३॥

जन्म राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो श्रेष्ठ भोजन, द्वितीय में धन हानि, तृतीय में धन लाभ, चतुर्थ में पेट पीड़ा, पश्चम में कार्य;का नाश, षष्ठ में लाभ, सतम में धन, श्रप्टम में रोग, नघम में राजा का भय, दशम में सुख, पकादश में लाभ श्रोर द्वादश में हो तो शोक होता है ॥ ३॥

पुत्रधर्मधनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम् । कलाक्षये परिज्ञेयं कलादृद्धौ तु साधु तत् ॥ ४ ॥

हितीय, पश्चम, नवम चन्द्र का श्रश्चभ फल जो कहा गया है, वह केवल कृष्ण पत्त के चन्द्र का सममना चाहिये, शुक्क पत्त के चन्द्र का शुभ फल ही होता है ॥ ४ ॥

गोचरे भौमफलम्— भीति क्षति वित्तमरिपद्यद्धिमर्थप्रणाशं धनमर्थनाशम् । शस्त्रोपधातं च रुजं च रोगं लाभं व्ययंभूतनयस्तनोति ॥ ५॥ जन्म राशि में मङ्गल स्थित हो तो भय, द्वितीय में चिति, तृतीय में धन, चतुर्थ में शत्रु की वृद्धि, पश्चम में धन नाश, प्रष्ठ में धन, सप्तम में धन नाश, श्रष्टम में शस्त्रधात, नवम में रोग, दशम में रोग, एकादश में लाभ, द्वादश में व्यय होता है ॥ ४॥

गोवरे बुधफलम्—

बन्धं धनं वैरिभयंधनाप्ति पीडां स्थिति पीडनमर्थलाभम् । खेदं सुखं लाभमथार्थनाशं क्रमात्फलं यच्छति सोमसुनुः ॥ ६ ॥

जन्म राशि में बुध हो तो बन्धन, २ में धन, ३ में शत्रु का भय, ४े में धन लाभ, ४ में पीड़ा, ६ में स्थिरता, ७ में पीड़ा, म में धन लाभ, ६ में खेद, १० में खुख, ११ में लाभ और १२ में खर्च होता है ॥ ६ ॥ गोचरे गुरुफलम्—

भीति वित्तं पीडनं वैरिष्टिद्धं सौख्यं शोकं राजमानं च रोगम्। सौख्यं दैन्यं मानवित्तं च पीडां दत्ते जीवो जन्मराशेः सकाशात ॥७॥

जन्म राशि में गुरु हो तो भय, २ में धन लाभ, ३ में पीड़ा, ४ में शत्रु भय, ४ में सुख, ६ में शोक, ७ में राज सम्मान, द में रोग, ६ में सुख, १० में दैन्य, ११ में आदर पूर्वक धन लाभ और १२ में पीड़ा होती है ॥ ७ ॥

गोचरे शुक्रफलम्-

रिपुक्षयं वित्तम्तीव सौख्यं वित्तं सुतप्रीतिमरातिष्टद्धिम् । शोकं धनाप्ति व्यवस्रलाम् पीडां स्वमर्थं च ददाति शुक्रः ॥८॥

जन्म राशि में शुक्त हो तो शत्रुनाश, २ में धन, २ में सुख, ४ में धन, ४ में पुत्र सुख, ६ में शत्रु की वृद्धि, ७ में शोक, ५ में धन लाभ, ६ सुन्द्र चस्र लाभ, १० में पीड़ा, ११ में धन और १२ में धन होता है ॥ ५ ॥

गोचरे शनिफलम्-

भ्रंशं क्रेशं शं च शत्रुप्रदृद्धि पुत्रात्सीष्वयं सीष्यदृद्धि च दोषम्। पीडां सीष्यं निर्धनत्वं धनाप्तिं नानानर्थं भातुस्तुस्तनोति ॥ ९॥ जन्म राशि में शनि हो तो स्थानच्युत, २ में वलेश, ३ में कुशल, ४ में शत्रु बृद्धि, ४ में पुत्र शुख, ६ में सुख, ७ में दोप, = में पीड़ा, ६ में शुख, १० में वन हानि, ११ में वनलाम और १२ में अनर्थ होता है॥६॥ गोबरे राहु हेत्यालम्—

हानि नै: १वं स्वं च वैरं च शोकं वित्तं वादं पीडनं चापि पापम् । वैरं सीख्यं द्रव्यहानि मक्कर्यद्राहुः पुंसां गोचरे केतुरेवम् ॥१०॥ जन्म राशि में राहु या केतु हो तो हानि, २ में निर्धनता, ३ में वन लाम, ४ में शरुता, ५ में शोक, ६ में धन, ७ में बाद विवाद, ५ में वीड़ा, ५ में पाप की चुडि, १० में शहुता, ११ भे खुन और १२ में धन

यानि होती है ॥१०॥

गोचरे उपवर्गस्य विशेषतामाह— राज्ञौ राज्ञौ गोचरे खेचराणागुकं पूर्वैर्यत्कलं जन्मराज्ञेः । तन्मत्यीनामेकपोत्पत्तिकानां ियां थियां टर्यतेऽवर्यमेव ॥११॥

त्रहों के गोचर थे जन्म राशि खे अत्येक राशि का जो फल पूर्वी चार्यनिकता है, वह एक राशि वाले गनुष्यां में ही भिन्न देखें जाते हैं॥

फलभेदे हेतुमाउ-

यस्मित्राशों शीतरिंसः प्रस्तौ

संस्थः प्रोक्तो जन्मराभिः स एव ।

एवं लग्नेनान्विताः सप्त खेटा-

स्ते किं न रयुः प्राणिनां जन्मभानि ॥ १२ ॥

पुंसामतोऽष्ट्रौ किल राशयः रयुः ग्रुभाग्रुभान्यत्र फलानि तेभ्यः ।

ततथ रेखामिलनान्तरालात्स्पष्टं फलं चाष्टकवर्गधुक्तम् ॥ १३ ॥

मनुष्यों के जन्म काल में जिस राशि में चन्द्रमा बैठा हो उस का जन्म राशि कहते हैं। इसी प्रकार लग्न सहित सातो प्रह जिन जिन राशियों में हों वे सब जन्म राशि वयों नहीं होती है इसलिये पुरुषों की खाठ जन्म राशि होती है। उन से ग्रुभाग्रुभ फल समभ कर ग्रुभ स्थान में रेखा और अग्रुभ स्थान में चिन्दु देकर दोनों के अन्तर चश

शुभ या त्रश्चभ फल समभना चाहिये। त्रर्थात् अन्तर करने से रेखा शेष बचे तो शुभ श्रौर विन्दु शेष बचे तो श्रश्चभ फल समभना चाहिये। इस तरह श्रप्टवर्ग युक्त गोचर फल एकराशि वालों के भी भिन्न २ श्रावॅंगे॥ १२-१३॥

स्र्योप्टकवर्गमाह—

स्वान्यन्दारक्रजतो रविर्मृतितपोलाभार्थकेन्द्रस्थितः

शुक्रादस्तिरपुच्ययेषु च गुरोर्घर्मारिपुत्राप्तिषु ।

चन्द्रात्प्राप्तिरिषु त्रिखेषु शशिजात्पञ्जित्रनन्दव्यया-

रिमाप्त्यक्रमतरतनोश्चिषु ज्लोपान्त्यारिरिः के शुभः ॥१४॥
त्र्यं अपने रथान, शिन छोर गङ्गल से १।२।४।७। ८।६।
१०।११ इन रथानों में अभ फल देते हैं। शुक्र से ६।७।१२,
गुह से ४।६।६।११, चन्द्रमा से ३।६।१०।११, बुध से ३।
४।६।६।१०।११।१२, लग्न से ३।४।६।११।१२ स्थानोंमें
शुभ फल देते हैं॥१४॥

चन्द्राएकवर्गमाह—

भौपादुग्लौर्नवधीधनोपचयगः पट्त्र्याप्तिधीस्थोर्कजा-

छपाचीपचयी रवेरुपचयाष्टास्तेषु वास्तो बुधात ।

धीरन्धेषु चतुष्टये त्रिषु गुरोः केन्द्राप्टताभन्यये

भौमाएकचर्गमाह—

स्वाद्धौमोष्टचत्रष्टयाययनगो जीवात्पडायान्त्यखे

चन्द्रादायरिपुत्रिगो भृगुसुतादष्टान्त्यलाभारिगः । ज्ञात्पश्चायरिपुत्रिगोर्कतनयात्केन्द्राष्ट्रधर्मान्त्यगः

सूर्याचीपचयात्मजेषु तनुतस्त्रचायारिखाद्ये शुभः ॥ १६ ॥ श्रपने स्थान से ८।१।४।७।१०।११।२, गुरु से ६।११।१०।१२, चन्द्र से ११।६।३, श्रुक्त से ८।१२।११।६, बुध से ४।११।६।३, श्रानि १।४।७।१०।६।१२, रिव से ६।३॥१०।११।४ श्रोर लग्न से ३।११।६।१०।१ इन स्थानों में मङ्गल श्रम फल देता है ॥ १६॥

**युधा**ष्टकवर्गमाह—

शुक्रादासुत्रधर्मलाभमृतिगः सौम्यः कुनावर्योस्तपः

केन्द्रायाष्ट्रधने स्वतोप्युपचयान्त्येकत्रिकोणे शुभः।

कोणान्त्यारिभवे रवे रिप्रभवाष्टान्त्ये गुरोरिन्दुतः

खायाष्टारिसुखार्थगः सुखभवान्त्यैकाङ्कषट्सुद्यात् ॥ १७ ॥

शुक्त से १।२।३।४।४।६।११।५, मझल श्रीर रानि ।से ६।१।४।७।१०। द।२, श्रापने स्थान से २।१६।१०।११। १२।१।४।६,रिव से ६।४।१२।६।११, गुरु से ६।११।८। १२,चन्द्रमा से १०।११।६।४।४ श्रीर लग्न से ४। ११।१२। १।६।६इन स्थानों में बुध शुभ फल देता है ॥ १९॥

गुरो एकवर्गमाह-

म्वात्स्वायाष्ट्रत्रिकेन्द्रेस्वनवद्शभवारातिधीस्थश्च शुक्राछग्ना-

त्केन्द्रायधीपद्रस्वनवसु च कुजात्स्वाष्ट्रकेन्द्राय इज्यः।

इन्दोर्चूनार्थकोणाप्तिषु सहजनवाष्ट्रायकेन्द्रेषु गोऽकांज्ज्ञा-

त्कोरोव्यायखाद्याम्बुधिरिपुषूज्ञनेस्च्यन्त्यधीषट्सु ज्ञस्तः ॥ १८ ॥

त्रपने स्थान से २।११।६।३।१।४।७।१०, ग्रुक से २। १।१०।११।६।४, लग्न से १।४।७।१०।११।४।६।२। १,मङ्गल से २।६।१।४।७।१०।११, चन्द्रमा}से २।७।४। ह। ११, सूर्य से ३। ६। ८। ११। १। ४। ४। ४। १०। बुध से ६। ४।२। ११।१०।१।४।६ ग्रीर शिनि से ३।१२।४। ६, इन स्थानो में गुरु शुभ फला देता है ॥ १८॥

शुकाएकवर्गम्-

खास्तांत्याहितवजिंतेषु तनुतः शुक्रो विनास्तारिखं

चन्द्रात्स्वान्मद् नव्ययारिरहितेष्वकाद्वव्ययाष्टाप्तिषु ।

मन्दाद्भद्वचेकरिपुव्ययास्तरिहतेष्विज्याश्रवायाष्ट्रघी:--

स्वे ज्ञातकोगाभवित्रष्ट्सु भवधीत्रयन्त्यारिधर्मे कुजात् ॥ १९ ॥ लग्न से १।२।३।४।६।६।११, चन्द्रमा से १।२।३।४।६।६११, चन्द्रमा से १।२।३।४।६।११।६।१०।११, रिव से १२।६।११, ज्ञाति से ३।४।४।६।६।१०।११, गुरु से ६।११।६।४।६।१०, वुध से ४।६।११।३।६ और मङ्गल से११।४।३।१२।६।६इतस्थानों में शुक्र शुभ फल देता है॥१६॥ ज्ञानेर एकवर्णम्—

स्वान्मन्दिस्तपडायधीषु रिवतोष्टायाद्विकेन्द्रे शुभो भौमात्वायपडन्त्यधीत्रिषु तनोः खायाम्बुपट्च्येकगः ।

ज्ञादायारिनवान्त्यखाष्ट्सु भृगोरैन्त्यायपट्संस्थितः

चन्द्रादायरिपुत्रिगः सुरगुरोरन्त्यायधीशत्रुगः ॥ २० ॥

श्रान स्थान से ३।६।११।४, रिवसे ८।११।२।१।७। १०, मङ्गल से १०।११।६।१२।४।३, लग्न से १०।११।४।६। ३।१, व्या से ११।६।६।१२।१०।८, श्रुक से १२।११।६, चन्द्रमा से ११।६।३ श्रोर गुरु से १२।११।४।६ इन स्थानों में श्रान श्रभफल देता है॥२०॥

स्थानानि यानि प्रतिपादितानि शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम् । तयोवियोगादधिकं फलं यत्स्वराशितो यच्छति तद्वग्रहेन्द्रः ॥२१॥

त्तम सहित सातों ग्रहों के जो स्थान कहे गये हैं वे ग्रुभ श्रीर शेष स्थान श्रग्रुभ हैं। इस तरह ग्रुभ स्थानों में रेखा श्रीर श्रग्रुभ, स्थानों में विन्दु से चिन्हित कर दोनों का अन्तर कर ने से जिस का शेष बचे उक्त स्थान में गोचर वदा जाने से महवही फल देता है ॥२१॥ ऐसासंख्या साह—

मुजङ्गवेदा नवसागराश्च गवाप्रयः सागरसायकाश्च । रसेषवो युग्मशरा नवत्रितुल्याः क्रमेणाष्ट्रकवर्गलेखाः ॥ २२ ॥ सूर्य के श्रप्टक् वर्ग में कुल् रेखा ४८, चन्द् में ४६, मङ्गल् वें ३६,

सूय के अपन वंग म कुल रखा अन, चन्द्र म अह, मझल म इह, बुध में ४४, गुरु हैं ४६, शुक्र क्षे ४२, दानि में ३६ रेखायें होती हैं ॥२२॥ लग्नाएकवर्गानरूपणमाह—

विलग्ननाथाश्रितराज्ञितोऽत्र भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र । विलग्नतस्तत्र च तत्र राज्ञौ संस्थापनीयाः सुधिया क्रमेण ॥ २३ ॥

जन्म लग्न का स्वामी जिस शह से जिस राशि में शुम है, उसी स्थान में लग्न भी शुभ है इस लिये लग्न स्वामी की तरह पण्डित जन लग्न का अएक वर्ग बनावे॥ २३॥

#### एकादिरेखाफलमाह—

क्लेजोर्थहानिर्व्यसनं समत्वं शक्षत्सुखं नित्यधनागमश्च । सम्पत्प्रद्विर्द्विपुलामलश्रीः प्रत्येक्ररेखाफलमामनन्ति ॥ २४ ॥

एक रेखा वाली राशि में गोचर वश जाने से वलेश, २ में धन हानि, ३ में व्यसन, ४ में समान, ४ में सर्वदा खुख, ६ में नित्य धन की प्राप्ति, ७ में सम्पत्ति की दृद्धि, ५ में श्राति लक्ष्मी होती है।। •४॥ इत्येकसेटस्य हि सम्प्रदिष्टा रेखायुतिश्राखिलखेटरेखाः।

श्रष्टद्विसंख्यास्तु समास्ततोऽपि यथाधिकोनाः सदसत्फलास्ताः॥२५॥

यह एक ग्रह के एकादि ऐखा वश फल कहा गया है, इसी तरह प्रत्येक ग्रह की प्रत्येक राशियों में स्थित रेखाश्रों का योग कर के फल जानना चाहिये।।

रेखा योग २८ हो तो मध्यम फल होता है। २८ रेखा से जैसे २ श्रिधिक या न्यून रेखा आवें उसी तरह से ग्रुभ या श्रिशुभ कल तारतस्य से समभना चाहिये॥ २४॥

#### कः कदा फलदातेत्याह—

इलातन्ज्ञ पतिर्निलिन्याः प्रवेशकाले फलदः किल स्यात् । राष्ट्रयर्दभोगे भृगुजामरेज्यौ पान्ते शनीन्द् च सदेन्दुस्तुः ॥२६॥

मङ्गल और सूर्य राशि ने प्रवेश करते ही फल देते हैं। तुहस्पति श्रीर ग्रुक राशि के मध्य में, शनि श्रीर चन्द्र राशि के श्रन्त में फल देते हैं॥ २६॥

श्रथाङ्गविभागेन ग्रहारिएमाह-

शिर:पदेशे वदने दिनेशो वक्ष:स्थले चापि गले कलावान्।
पृष्ठोदरे सूतनयः प्रभुत्वं करोति सौम्य परणे च पाणौ॥ २७॥
कटिपदेशे जघने च जीवः कविस्तु गुद्यस्थलगुष्कयुग्गे।
जान् एदेशे नितनीशस्नु थारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्॥ २८॥

क्ष्यं शिर श्रीर मुख ं श्रश्चभ फल देते हैं। चन्द्रमा छाती श्रीर गते में, मझल पीठ श्रीर पेट में, वुध पैर श्रीर हाथ में, वृहस्पति कमर श्रीर जंशो में, शुक्र गुदा श्रीर श्रण्डकाश में श्रीर शनि जातु में श्रश्चभ फल देते हैं॥ २७-२०॥

यदा यदा स्यात्मतिक्रलवर्ता स्वाङ्गेऽस्य दोपेण करोति पीड़ाम्। इदं तु पूर्व मविचार्य सर्व मक्षमस्त्यादिषु कल्पनीयम्।। २९।।

जब २ त्रह प्रतिकृत हो तब २ श्रपने २ कहे हुए श्रङ्गों में पीड़ा करते हैं। प्रश्न काल या जन्म काल में इन का विचार कर फल पना करनी चाहिये॥ २६॥

इत्यष्टकवर्गः।

-constance

## भथ द्विग्रहयोगाध्यायः सूर्यचन्द्रयोगफलम्-

पाषाणयन्त्रक्रयविक्रयेषु क्टक्रियायां हि विचक्षणः स्यात्। कामी प्रकामी पुरुषः सगर्वः सर्वोपधोशेन रवौ समेते॥ १॥ जिस के जन्म काल में सूर्य और चन्द्रमा का योग हो तो जातक पत्थल, यन्त्र के क्रय विकय में और माया करने में कुदाल, कामी तथा अत्यन्त गौरवी होता है ॥ १॥

सूर्यभौमयोगफलम्—

भवेन्महौजा बलवान्विमूढो गाढोद्धतो सत्यवचा मनुष्यः। ससाहसः श्ररतरोऽतिहिंस्रो दिवामणौ श्लोणिसुताभ्युपेते ॥ २॥

जिस के जन्म काल में सूर्य श्रीर मङ्गल का योग हो तो जातक महा तेजस्वी, बलवान्, मृढ, बड़ा उद्धत, भृठ वोसने वाला, साहसी, शूर श्रीर हिंसक होता है ॥ २॥

सूर्यबुधयोगफलम्--

प्रियवचाः सचिवो वहुसेवयार्जितधनश्च कलाकुशलो भवेत् । श्रुतपट्टहिं नरो निलनीपतौ कुग्रुदिनीपतिस्नुसमन्विते ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और बुध का योग हो तो जातक प्रिय बोलने वाला, राजा का मन्त्री, बहुत सेवा कर के धन इकट्टा करने बाला, कलाओं में चतुर और शास्त्र अवण में चतुर होता है॥ २॥

सूर्यगुरुयागफलम्-

पुरोहितत्वे निषुणो नृपाणां मन्त्री च मित्राप्तधनः समृदः। परोपकारी चतुरो दिनेशे वाचामधीशेन युते नरः स्यात्॥ ४॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और बृहस्पित का योग हो तो वह पुरोहिती में कुशल, राजा का मन्त्री, मित्र से धन लाभ करने वाला, धनी, परोपकारी, और चतुर होता है ॥ ४॥

सूर्यशुक्रयोगफलम्--

सङ्गीतवाद्यायुधचारबुद्धिर्भवेद्यरो नेत्रवलेन हीनः।

कान्तानियुक्ताप्तसुहृत्समाजः सिताऽन्विते जन्मनि पश्चिनीशे ॥ ५ ।

जिस के जन्म काल में सूर्य और शुक्त का योग हो वह संगीत, बाद्य रास्त्र विद्या इन में कुराल, कमजोर नेत्र वाला, स्त्री और मित्रों से युक्त होता है ॥ ४ ॥

## सूर्यशनियोगफलम्-

धातुक्रियापस्यमतिर्गुणज्ञो धर्मियः पुत्रकत्तत्रसौख्यः।

सदा समृद्धोऽतितरां नर: स्यात्पद्योतने भानुसुतेन युक्ते ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और शनि का योग हो वह धातु किया और व्यापार को जानने वाला, गुणज्ञ, धर्म स्नेही, पुत्र स्त्री के सुख से युक्त श्रीर सदा श्रित धन से युक्त होता है ॥ ६॥ चन्द्रभौमयोगफलम्—

श्राचारहीनः कुटिलप्रतापी पण्यानुजीवो कलहिपयश्च ।

स्यान्मातृशत्रुर्मनुजो रुजार्तः शीतद्युतौ भूसुतसंयुते वै ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और मङ्गल का योग हो वह आचार रहित, कृटिल, प्रतापो, व्यापारी, कलह प्रिय, माना का रात्रु और रोग से पीड़ित होता है ॥ ७ ॥

् चन्दबुधयोगफलम्—

सद्दाग्विलासो धनवान्सुरूपः कृपार्द्रचेताः पुरुषो विनीतः ।

कान्तापरमीतिरतीव वक्ता चन्द्रे सचान्द्रौ बहुधर्मकृतस्यात् ॥ ८ ॥ जिस के जन्म काल में चन्द्रमा स्रोर बुध का योग हो वह सुन्दर

बोलने वाला, धनकान, सुन्दर, दयालु, नम्न, स्त्री का स्नेही, श्रत्यन्त बोलने वाला और वहुत धर्म कार्य करने वाला होता है ॥ ८ ॥

चन्द्रगुरुयोगफलम्-

सदा विनोतो इढगूढमन्त्रः स्वधर्मकर्माऽभिरतो नरः स्यात् । परोपकारादिरतैकचित्तो शीतद्युतौ वाक्पतिना समेते ॥ ६ ॥

तिस के जन्म काल वें वन्द्रमा और गुरु का योग हो वह सदा नम्र, इह प्रतिज्ञ, अपने धर्म कर्म में रत और परोपकार में निरत होता है॥६॥

चन्द्रभृगुयोगफलम्— वस्नादिकानां क्रयविक्रयेषु दक्षो नरः स्याद्वव्यसनी विधिज्ञः।

सुगन्धपुष्पोत्तमवस्त्रचित्तो द्विजाधिराजे भृगुजेन युक्ते ॥ १०॥

जिस के जन्म समय में चन्द्रमा श्रीर शुक्र का योग हो वह वस्त्र

दि के कय विकय में चतुर, व्यसनी, कार्य कें। जानने वाला छोर ान्धि, पुष्प, उत्तम वस्त्रों को चाहने वाला होता है ॥ १०॥

## चन्द्रशनियोगफलम्-

नाङ्गनानां परिसेवनेच्छुर्वेश्यानुष्टश्चिर्गतसाधुशीलः ।
त्मिजः स्यात्पुरुषार्थहीन इन्दौ समन्दे पवदन्ति सन्तः ॥ ११॥
जिस के जन्म काल हें वन्द्रमा श्रीर शनि का योग हो वह श्रनेक
यों के साथ विलास करने की इच्छा रखने वाला, वेश्या गामी,
न्दत स्वभाव वाला,दृरुरे से उत्पन्न श्रीर पुरुषार्थरहित होता है॥

# भौमतुधयागफलम्-

हुयुद्धकुरालो विपुलस्त्रीलालसो विविधमेषजपण्यः । लोहिविधिबुद्धिविभावः सम्भवेद्यदि कुर्जेदुजयोगः ॥१२॥ जिस के जन्म काल में मङ्गल और बुध का योग हो वह बाहु युद्ध हराल, अनेक स्त्रिया को चाहने वाला, अनेक औषधी को वेचने ॥, खुवर्ण और लोह की चीज बनाने में कुराल होता है ॥ १२॥

## भौमगुरुयोगफलम्-

ार्थशस्त्रादिकलाकलापे विवेकशीलो मनुजः किल रयात्। पतिर्वा तृपतिः पुरेशो ग्रामेश्वरो वा सकुने सुरेज्ये ॥ १३॥ जिस के जन्म काल में मङ्गल श्रीर वृहस्पति का योग हो वह कि मन्त्र, श्रर्थ श्रीर कलाश्रो को जानने वाला, सेनापति, राजा या। पुर का श्राधपति होता है ॥ १३॥

#### भौभभगयोगफलम्-

शिक्षनामोगिविधानिचा चूतानृतपीतिरितिपपश्चः ।
ः सगर्वः कृतसर्ववैरो भृगोः सुते भूसुतसंयुते स्यात् ॥ १४ ॥
जिस के जन्म काल में मङ्गल और शुक्र का सयोग हो वह अनेक
ति के साथ भोग करने वाला, जुआरी, असत्य चोलने वाला, ४
। प्रपञ्ची, गौरवी और सव से शत्रुता रखने वाला होता है ॥१४॥

## भौमशनियोगफलम्-

शस्त्रास्त्रवित्सङ्गरकर्मकर्ता स्तेयानृतपीतिकरः प्रकामम् । सौक्येन हीनो नितरां नरः स्याद्धरासुते मन्दयुतेऽतिनिन्यः ॥१५॥

जिस के जन्म काल ों मङ्गल श्रीर शनि का योग हो वह श्रस्त्र शस्त्र चलाने वाला, युद्ध करने नाला, चोरी करने में तत्पर, मिथ्या बोलने वाला श्रीर सुख से हीन होना हे ॥ १४ ॥

वुधगुरुवेगगकलग्—

सङ्गीतिवन्नीतिपतिर्विनीतः सौख्यान्त्रितोऽत्यन्तमनोभिरामः ।

घीरो नरः स्यात्मुतरामुदारः सुगन्धभाग्वाक्पतिसौम्ययोगे ॥१६॥

जिसके जन्म काल हैं बुध और गुरु का योग हो वह संगीत विद्या को जानने वाला, नीतिज्ञ, नख्न, सुख से युक्त, धीर और अत्यन्त उदार होता है ॥ १६ ॥

बुधशुक्रयोगफलम् —

क्कुलाधिशाली शुभवाग्विलासः सदा सहपेः पुरुषः सुवेषः । भर्ता बहुनां गुणवान्विवेकी सभार्गवे जन्मनि सोमसुनौ ॥ १७ ॥

जिस के जन्म काल में बुध और शुक्त का योग हो वह श्रपने कुल में श्रेष्ठ, शुन्दर वोलने वाला, सदा हुर्प युक्त, शुन्दर, बहुतां का पालन करने वाला, गुणी और विचारी होता है ॥ १७ ॥

बुनशनियोगफलम्—

चलस्वभावश्र कलिप्रियेश्व कलाकलापे क्रेशलः सुवेपः।

पुमान्बहुनां प्रतिपालकथे द्भवेत्पसूतौ मिलनं ज्ञशन्योः ॥ १८ ॥

जिस के जन्म काल में बुध छोर शनि का योग हो वह चञ्चल प्रकृति वाला, मगड़ालू, कलाओं में कुशल, सुन्दर श्रोर बहुतों का पालक होता है ॥ १८ ॥

गुरुगुक्रयागफलम्--

विद्यया भवति पण्डितः सदा पण्डितैरपि करोति विवादम् । पुत्रमित्रधनसौरूयसंयुतो मानवः सुरगुरौ भृगुयुक्ते ॥ १६ ॥

जिस के जन्म समय में गुरु और शुक्त का योग हो वह विद्या से पण्डित, विद्वानों से विवाद करने वाला, पुत्र, मित्र, धन और सुख से युक्त होता है। १६॥

गुरुशनियोगफलम्—

शूरोऽर्थवान्ग्रामपुराधिनाथो भवेद्यशस्वी कुशलः कलासु । स्त्रीसंश्रयप्राप्तमनोरथश्च न्रः सुरेज्ये रविजेन युक्ते ।। २०॥

जिसके जन्म काल में गुरु श्रीर शित का याग हो वह ग्रर, धनवान, पुरों का श्रिधिपति, यशस्वी, कलाश्रों में कुशल श्रीर स्त्री के सम्बन्ध से श्रिभलाषा पूरा करने वाला होता है॥ २०॥

ग्रुकशनियोगफलम्—

शिल्पलेख्यविधिजातकौतुको दाख्यो रणकरो नरो भवेत । अश्मकर्मकुञ्चलश्च जन्मनि भागवे रविस्ततेन संयुते ॥ २१ ॥

जिस के जन्म काल में शुक्र श्रीर शनि का योग है। वह चित्र बनाने में श्रीर लेख करने में रत, कठार, युद्ध करने वाला, पत्थल के कार्य में कुशल होता है।। २१।।

इति द्विग्रहयोगाध्यायः।

## अथ जिग्रहयागाध्यायः

सूर्यचन्द्रभौमयोगफलम्—

शूराश्च यन्त्राश्वविधिप्रवीणास्त्रपाकृपाभ्यां सुतरां विहीनाः । नक्षत्रनाथिक्षतिपुत्रमित्रैरेकत्र संस्थैर्मनुजा भवन्ति ॥ १ ॥

जिस के जन्म समय में रिव, चन्छ श्रीर मङ्गल का याग है। वह शूर, यन्त्र बनाने में तथा श्रश्व विद्या में कुशल, निर्लेज श्रीर दया रिहत होता है।। १॥

सूर्यचन्द्रबुधयोगफलम्-भवेन्महौजा नृपकार्यकर्त्ता वार्ताविधो शास्त्रकलासु दक्षः।

दिवामणिज्ञामृतरिष्मसंस्थैः पाणी भवेदेकगृहं पयातैः ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में रिव, चन्द्र और वुध का याग है। वह बड़ा बलवान, राजा का कार्य करने चाला, वार्ता करने में और शास्त्रकला में कुशल होता है।। २।।

सूर्यचन्द्रगुरुयोगफलम्-

सेवाविधिज्ञश्च विदेशगामी प्राज्ञः प्रवीणश्चपलोऽतिधूर्तः। नरो भवेचन्द्रसुरेन्द्रवन्द्यप्रद्योतनानां मिलने प्रस्तौ ॥ ३ ॥

जिस के जन्म समय में रिव, चन्द्र श्रीर गुरु का येगि हो चह सेवा कार्य के। जानने वाला, विदेश में जाने वाला, पण्डित, प्रवीण, चञ्चल श्रीर धूर्त होता है॥ ३॥

सूर्य वन्द्रशुक्रयोगफलम्-

परस्वहर्ता व्यसनानुरक्तो विम्रक्तसत्कर्मध्यिर्नरः स्यात् ।

मृगाङ्कपङ्केरहबन्धुशुक्राश्चेकत्र भावे यदि संयुताः स्युः ॥ ४ ।।

यदि रिव, चन्द्र, शुक्र तीनों एक स्थान में ैठे हों ते। जातक दूसरों का धन अपहरण करने वाला, व्यसनी, और सत्कर्म की इच्छा से रिहत है। ता है।। ४॥

सूर्यचन शनियोगफलम्-

परेङ्गितज्ञो विधनश्च मन्दो धातुक्रियायां निरतो नितान्तम्। व्यर्थप्रयासप्रकरो नरः स्यात्जेत्रे यदैकत्र रवीन्द्यन्दाः ॥ ५ ॥

यदि रिव, चन्द्र, शिन तीनों एक स्थान में स्थित हो ते। जातक दूसरों की चेप्रा के। जानने वाला, निर्धन, मृढ, धातुकिया में निरत, श्रीर व्यर्थ प्रयास करने वाला होता है। ४।।

सूर्यमङ्गलबुधयागफलम्—

ख्यातो भवेन्मन्त्रविधिप्रवीणः सुसाहसो निष्ठुरचित्तरृतिः । ल्जार्थजायात्मजमित्रयुक्तो युक्तैर्बुधार्कक्षितिजैर्नरः स्यात् ॥ ६ ॥ यदिरचि, मङ्गल, बुध तीनी एक स्थान में बैठे हो तो जातक प्रसिद्ध, मन्त्र शास्त्र को जानने वाला, साहसी, निष्ठुर श्रीर लजा, धन, स्त्री, मित्र इन से युक्त होता है ॥ ६॥

सूर्यमङ्गलवृहस्पतियागफलम्-

वक्तार्थयुक्तः क्षितिपालमन्त्री सेनापतिनीतिविधानदक्षः ।

महामनाः सत्यवचोविलासः सूर्यारजीवैः सहितैर्नरः स्यात् ॥७॥

यदि रिव, मङ्गल, वृहस्पित तीनो एक स्थान में स्थित हो तो जातक बोलने वासा, धनी, राजो का मन्त्री, सेनापित, नोति को जानने राला, गम्भीर और सत्य बोलने वासा होता है॥ ७॥

सूर्यमङ्गलगुक्रयागफलम् —

भाग्यान्वितोऽत्यन्तमितिविनीतः कुलीनवाञ्जीलिवराजमानः । स्यादल्पजलपश्चतुरो नरश्चेद्धौमास्फुजित्सूर्ययुतिः प्रस्तौ ॥ ८ ॥

यदि सूर्य, मङ्गल, ग्रुक तीना एक स्थान में स्थित हों तो जातक भाग्यशाली, श्रति बुद्धिमान् , नम्र, बुलीन, सुन्दर प्रकृति वाला, थोड़ा बेलने वाला श्रीर चतुर होता है ॥ ८॥

सूर्यमङ्गलशानियागफलाम्-

धनेन हीनः कलहान्वितश्च त्यागी वियोगी पितृबन्धुवर्गैः । विवेकहीनो मनुजः प्रस्तुती योगे यदाकि (श्वनैश्वराणाम् ९ ॥

यदि सूर्य, मङ्गस, शनि तीनों एक स्थान में स्थित हो तो जातक धनहीन, भगड़ास, माता, पिता और पन्धु वर्गों से वियोग पाने वाला तथा विवेक रहित होता है ॥ ६ ॥

सूर्यबुधबृहर्पतिये।गफलम् —

विचक्षणः शास्त्रकलाकलापे सुसंग्रहार्थः पवलः सुशीलः । दिवाकरज्ञामरपूजितानां योगे भवेत्रा नयनामयार्तः ।। १० ॥

यदि सूर्य, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक शास्त्र कलाओं में कुशल, धन सम्रही, बलो, सुशील और नेत्र रोगी

## स्र्यंबुधशुक्रयागफताम्-

साधुद्वेषी निन्दितोऽत्यन्ततप्तः कान्ताहेतोर्मानवः संयुतश्चेत् । दैत्यामात्यादित्यसौम्याख्यखेटा वाचालः स्यादन्यदेशाटनश्च ॥११॥

यदि सूर्य, बुध, शुक्र तीनों एक राशि मे हो तो जातक साधुत्रों से द्वेष करने वाला. निन्दित, स्त्री के लिये झत्यन्त तत, बहुत वोलने वाला और अन्य देशों में अमण करने वाला होता॥ ११॥

धूर्यबुधशनियागकलम्—

तिरस्कृतः स्वीयजनैश्च हीनोऽत्यन्येर्महादोषकरो नरः स्यात् । षण्ढाकृतिहीनतरानुयातश्चादित्यमन्देन्दुसुतैः समेतैः ॥ १२ ॥

यदि सूर्य, वुष, शनि तीनौं एक राशि में स्थित हो तो जातक अपने जनो से तिरस्कृत, अन्य जनों से भी रहित, बड़े भारी दोष करने वाला, नपुंसक के समान और नीचजनों का अनुसरण करने वाला होता है ॥ १२॥

सूर्यबृहस्पतिशुक्रये।गफलम् —

श्रमगरभवचनो धनहीनोऽप्याश्रितोऽचनिपतेर्मनुजः स्यात् ।

श्ररताप्रियतरः परकार्यं सादरोऽर्कगुरुभार्गवयोगे ॥ १३ ॥

यदि सूर्य, गुरु, ग्रुक्त तीने। एक राशि में स्थित हों तो जतक बोलने में अन्नम, धन हीन किन्तु राजा के आश्रय में रहने वाला, ग्रूर और दूसरों के कार्य की करने वाला होता है ॥ १३ ॥

सूर्यपृहस्पतिशनिये।गफलम्-

द्यपियो मित्रकलत्रपुत्रैनित्यं युतः कान्तवपुर्नरः स्यात् ।

शनैश्वराचार्यदिवामणीनां योगे सुनीत्या व्ययकृत्त्रशहमः ॥१४॥

यदि सूर्य, गुरु, शनि तीनें। एक राशि में हों तो जातक राजा का प्रिय, स्त्री, पुत्र, मित्रों से युक्त, सुन्दर शरीर वाला, विचार कर व्यय करने वाला श्रोर प्रीढ़ होता है ॥ १४ ॥

सूर्यशुक्रशिवयोगफलाम्— रिपुभयपरियुक्तः सत्कथाकाव्यमुक्तः

# कुचरितरुचिरेवाऽत्यन्तकण्डूयनार्तः।

# निजजनधनहीनो मानवः सर्वदा स्यात

कविरविरविजानां संयुतिश्रेत्प्रसूतौ ॥ १५ ॥

यदि रिव, शुक्र, शिन तीनों एक राशि में स्थित हों तो जातक राजुओं के भय से युक्त, भगवान की कथा और काव्य से रहित, वुरे श्राचरण में निरत, खुजली से श्रित पीड़ित, श्रुपने जन और के धन से हीन होता है ॥ १४ ॥

## चन्द्रमङ्गला युधये। गफलम्--

भवन्ति दीना धनधान्यहीना नानाविधानात्मजनापमानाः ।

स्युर्मानवा हीनजनातुयाताश्चेत्संयुताः क्षोणिसुतेन्दुसौम्याः।।१६।।

यदि चन्द्र, मङ्गल, बुध तीनों एक राशि में हों तो जातक दीन, धन धान्य से हीन, श्रपने जनों में श्रनेक तरह श्रपमानित श्रीर नीचों सङ्ग में रहने वाला होता है॥ १६॥

चन्द्रमङ्गलबृहः पतियोगफलम्-

त्रणाङ्कितः कोपयुतश्च हर्ता कान्तारतः कान्तवपुर्नरः स्यात् ।

मस्तिकाले मिलिता भवन्ति चेदारनीहारकरामरेज्याः ॥ १७ ॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, गुरु तीनों एक राशि में हो तो जातक वर्णों से चिह्नित, कोधी, द्सरों का धन हरने वाला, स्त्री में रत श्रीर सुन्दर होता है ॥ १७ ॥

चन्द्रमङ्गलशुक्रयोगफलम्-

दुःशीलकान्तापितरस्थिरः स्यादुःशीलकान्तातनुजोऽरुपशीलः।

नरो भवेजन्मिन चैकभावे भौमास्फुजिबन्द्रमसो यदि स्युः ॥१८॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, शुक्र तोनों एक राशि में हों तो जातक कुत्सित स्वभाव वाली स्त्री का पति, चञ्चल, दुए स्त्रीका पुत्र श्रौर थाड़े शील चाला होता है ॥ १८ ॥

चंद्रमंगलश्रुनियोगफलम्—

शैशचे हि जननीमृतिपदः सर्वदाऽिप कलहान्वितो भवेत ।

संभवे रविभवेन्दुभूसुताः संयुता यदि नरोऽतिगर्हितः ॥ १९ ॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, शनि तीनो एक राशि में हों तो जातक बाल्य काल में माता से रहित, सर्वदा कलह करने वाला ओर अत्यन्त निन्दनीय होता है॥ १६॥

चंद्रबुधवृहस्पतियोगफलम्—

विख्यातकीर्तिर्मितिमान्महौजा विचित्रमित्रो बृहुभाग्ययुक्तः।

सद्धरुत्तिवद्योऽतितरां नरः स्यादेकत्र संस्थैर्गुरुसोमसौम्यैः ॥ २०॥

यदि चन्द्र, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक प्रसिद्ध यश चाला, बुद्धिमान, श्रिधक बली, श्रनेक तरह के मित्रों से युक्त, भाग्यशाली, सदाचारी श्रीर श्रेष्ठ विद्या से युक्त होता है॥ २०॥

चंद्रबुधशुक्रयोगफलम्--

विद्याप्रवीणोऽपि च नीचर्रतः स्पर्धाऽभिरुद्धचां च रुचिविंशेषात् । स्यादर्थलुब्धो हि नरः प्रस्तौ मृगांकसौम्यास्फुजितां युतिश्चेत्॥२१॥

यदि चन्द्र, बुध, ग्रुक तीनों एक राशि में हो तो जातक विद्वान् है।कर भी नीच कर्म करने वाला, विशेष कर दूसरां से स्पर्ध करने वाला और धन का लाभी होता है॥ २१॥

चंद्रबुधशनियोगफलम्--

कालाकलापाऽमलबुद्धिशाली ख्यातः क्षितीशाभिमतो नितांतम्। नरः पुरग्रामपतिविनीतो बुधेंदुमंदाः सहिता यदि स्युः॥ २२ ॥

यदि चन्द्र, बुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक सब कलाश्रों को जानने वाला, प्रसिद्ध, राजा का प्रिय, पुर गाँव का स्वामी श्रीर नम्न होता है॥ २२॥

चंद्रगृहस्पतिशुक्रयोगफलम्-

भाग्यभाग्भवति मानवः सदा चारुकीर्तिमतिष्टत्तिसंथुतः।

भागविन्दुसुरराजपूजिताः संयुता यदि भवन्ति संभवे ॥ २३ ॥

यदि चन्द्र,गुरु,शुक्र तीनों एक राशि में हों तो जातक भाग्यशाली सुन्दर यश चाला, सुन्दर बुद्धि श्रीर श्राचार से युक्त होता है॥ २३॥

## चंद्रबृहरपतिशनियागफलम्-

विचक्षणः क्षोणिपतिपियश्च सन्मंत्रशास्त्राधिकृतो नितातम् । भवेत्सुवेपो मनुजो महौजाः संयुक्तमंदेंदुसुरेंद्रवन्यैः ॥ २४ ॥

यदि चन्द्र, गुठ, शनि तीनों एक राशि वें हों तो जातक चतुर, राजाका स्नेदी, मन्त्र शास्त्रको जानने वाला, छन्दर श्रीर पत्नी होता है॥ चंद्रशुक्रशनि ग्रेगफलम्—

पुरोधसां वेदविदां वरेण्याः स्युः प्राणिनः पुण्यपरायणाश्च । सत्पुस्तकालोकनलेखनेच्छाः कवींदुमंदा मिलिता यदि स्युः॥२५॥

यदि चन्द्र, शुक्त, शनि तीनों एक राशि में हों ते। जातक पुरे।हित और वेद जानने चालों में श्रेष्ठ, पुण्य कर्म में रत, श्रेष्ठ पुस्तक देखने चाला और सिखने चाला होता है। २४॥

गंगलपुधच्हस्पतिपालथे।गम्—

क्ष्मापालकः स्वीयकुले नरः स्यात्कवित्वसङ्गीतकलाप्रवीणः। परार्थसंसाधकतैकचित्रो वाचस्पतिज्ञावित्वसुयोगे।। २६।।

यदि मङ्गल, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक अपने कुल में श्रेष्ठ, कविता श्रीर संगीत कला में कुशल श्रीर दूसरों का उपकार करने वाला होता है ॥ २६ ॥

मंगलबुधशुक्रयोगफलम्—

वित्तान्वितः शीणकलेवस्य वाचालताचंचलतासमेतः।

धृष्टः सदोत्साइपरो नरः स्थादेकत्र यातैः कविभौमसौम्यैः ॥२७॥

यदि मङ्गल, वुध, शुक्र तीनों एक राशि में हों ते। जातक धनी, कृश शरीर घाला, चक्ता, चञ्चल, ढीठ, श्रीरसदा उत्साही होता है ॥२७॥ मंगलबुधशनियोगफलम्—

कुलोचनः क्षीणतनुर्वनस्थः मेष्यः प्रवासी बहुहास्ययुक्तः । स्यात्रो सहिष्णुश्च नरोऽपराधी मंदारसौम्यैः सहितैः प्रस्तौ ॥२८॥ यदि मङ्गल, वुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक बुरे नेत्र वाला, दुर्वल, वन में रहने वाला, दृत कर्म करने वाला, विदेश वासी, श्रधिक हॅसने वाला, श्रसहिप्णु श्रीर दूसरों की चिति करने वाला होता है ॥ २८ ॥

मंगसबृहरपतिशुक्रयोगफलम्—

सत्पुत्रदारादिसुखैरुपेतः क्ष्मापालमान्यः सुजनानुयातः ।

वाचस्पतिक्षोणिमुतास्कृजिद्धिः चेत्रे यदैकत्र गतैर्नरः स्यात् ॥२९॥

यदि मङ्गल, गुरु, गुक्त तीनों एक राशि में हों तो जातक सुपुत्र श्रीर स्त्री के सुख से युक्त, राजा के यहाँ माननीय श्रीर सजानों के साथ रहने वाला होता है ॥ २६ ॥

यंगलवृहस्पतिशानियोगफलम्—

नृपाप्तमानं कृपया विहीनं कृशं कुरुत्तं गतमित्रसख्यम्।

जन्यां च शन्यङ्गिरसावनीजाः संयोगभाजो मनुजं प्रकुर्युः ॥ ३०॥

यदि मङ्गल, गुरु, रानि तीनें। एक गशि में हों तो जातक राजा से श्रादर पाने वाला, निर्देशी, करा, श्राचार हीन, श्रौर मित्रो से मित्रता छुड़ाने वाला होता है ॥ २०॥

मंगलशुक्रशनियोगफलम्-

वासो विदेशे जननी त्वनार्या भार्या तथैवोपहति: सुखानाम् । दैत्येन्द्रपूज्यावनिजार्कजानां योगे भवेज्ञन्य नरस्य यस्य ॥ ३१ ॥ यदि मङ्गल, , दानि तीनों एक राशि हों हों तो जातक परदेश में रहने वाला, खराब माता श्लोर खराव छी वाला तथा छुखों से रहित होता है ॥ ३१ ॥

बुधबृहरूपतिशुक्रयोगफलम्—

चृपानुकंप्यो बहुगीतकीर्तिः प्रसन्तमृतिविजितारिवर्गः ।

सौम्यामरेज्यास्फुजितां प्रस्नुतौ चेत्संयुतिः सत्त्वपरो नरः स्यात् ३२

यदि बुध, गुरु, शुक्र तीनों एक राशि में हों तो जातक राजा का पापात्र, बहुत यश बाला, प्रसन्न मुख बाला, शत्रुत्रों को जीतने बाला श्रीर बली होता है ॥ ३२ ॥

## बुधबृहस्पतिशनियोगफलम्—

स्थानार्थसद्वैभवसंयुतः स्यादनस्पजस्यो धृतिमान्सुवृत्तः। शनैश्वराचार्यश्वशांकपुत्राः चेत्रे यदैकत्र गता भवन्ति ॥ ३३ ॥ यदि बुध, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों ते। जातक स्थान, धनश्चीर विभवसे युक्त, श्रविक बोलने वाला, धीर तथा सदाचारो होता है

बुधशुक्रशनियोगफलम्—

साधुक्षीत्तरहितोऽन्दतवक्ताऽनन्दपजन्यनरुचिः खतु धूर्तः ॥ दूरयाननिरतश्च कलाज्ञो भार्गवज्ञज्ञनिसंयुतिजन्मा ॥ ३४ ॥

यदि बुध, शुक्र, शनि तीनो एक राशि में हों तो जातक दुए स्वभाव बाला,मिथ्या बोलने वाला,धूर्त, द्रदेश जाने में रत श्रौर कलाब होता है ॥

बृहरपतिशुक्रशनियोगफलम्—

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा नरः सुकीर्तिः पृथिवीपतिः स्यात् । सद्दृष्टत्तिशाली परिस्नृतिकाले मन्देज्यशुक्रा मिलिता यदि म्युः॥३५॥

यदि गुरु, ग्रुक, रानि तीनों एक राशि में हों तो जातक नीच छुल में जन्म लेकर भी यशस्त्री,राजा और उत्तम श्राचरण से युक्त होता है॥

शुभाग्रभयुक्तचंद्रसूर्यफलम्—

पापान्विते शीतरुचौ जनन्या नूनं भवेनैधनमामनंति । तादृग्दिनेशः पितृनाशकर्ता मिश्रं विमिश्रं फलमत्र करुप्यम् ॥३६॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा पाप यह से युक्त हो उसकी माता की और सूर्य पाप यह से युक्त हो तो पिता की मृत्यु होती है। यदि शुभ यह, अशुभ यह दोनों से युक्त हो तो तारतम्य से शुभाशुभ दोनों फल कहना चाहिये॥ ३६॥

शुभान्वितो जन्मिन शीतरिशमर्यशोर्थभूकीर्तिविद्यद्धिलाभम् । करोति जातं स्वकुलपदीपं श्रेष्ठपतिष्ठं नृपगौरवेण ॥ ३७ ॥

यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक यशस्वी, धन का लाभ करने वाला, श्रपने कुल में श्रेष्ठ श्रीर राजा के द्वारा उत्तम प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ३७ ॥ एकालये चेत्खलखेचराणां त्रयं करोत्येव नरं कुरूपम् । दारिचदुःखैः परितप्तदेहं कदापि गेहं न समाश्रयेत्सः ॥ ३८ ॥

जिस के जन्म काल में तीन पाप यह एक स्थान में स्थित हों तो जातक कुरूप, दरिद्र, दुख से तह और कभी भी श्रपने घर में स्थिर नहीं होता है।। ३८॥

इति त्रिश्रहयोगाध्यायः।

## अथ राजयोगाध्यायः

मङ्गलाचरणम्—

सिंद्वतासकलगर्जनशीलः शुण्डिकावलयकुत्प्रतिवेलम् । श्रम्तु वः कलितभालतलेंदुर्मगलाय किल मंगलमूर्तिः ॥ १ ॥

सुन्दर विलास में मधुर शब्द करने चाले, शुण्ड दण्ड की सदा चलयाकार बनाने चाले, मस्तक पर शोभित चन्द्र चाले, मङ्गल स्वरूप श्री गरीश जी श्राप के मङ्गल के लिए होगें॥ १॥

राजयोगकथनहेत्रपाह—

भाग्यादिभावप्रतिपादितं यद्भाग्यं भवेत्तत्खलु राजयोगैः।
तान्विस्तरेण प्रवदामि सम्यक्तैः सार्थकं जन्म यतो नराणाम् ॥२॥

भाग्य श्रादि भावों के द्वारा जी भाग्य योग कहे गये है वे राज-योगों के साथ प्राप्त होते हैं। इस लिए जिन से मनुष्यों का जन्म सार्थक होता है, उन्हीं राजयोगों का कहता हूं॥ २॥

अथ राजयोगः---

नभश्रराः पंच निजोचसंस्था यस्य प्रस्तौ स तु सार्वभौमः । त्रयः स्वतुंगादिगताः स राजा राजात्मजस्त्वन्यसुतोऽत्र मंत्री ॥३॥ जिस जातक के पांच प्रहच्च के हों यह चक्रवतीं राजा होता है। जिस के तीन प्रह उच्च के हों ते। भी वह मनुष्य राजा होता है। १६ जा॰ इस योग में राजा के घर में उत्पन्न लड़का ही राजा होता है। श्रगर राजवंद्य में उत्पन्न न हो तो वह मनुष्य मन्त्री होता है॥ ३॥ तुंगोपगा यस्य चतुर्नभोगा महापगासंतरणे बलानाम्। दंतावलानां किल सेतुबंधा कीर्तिप्रबंधा वसुधातलेऽस्य ॥ ४॥

जिस के जन्म काल में चार ग्रह उच के हों उस की सेनाओं के। नदी पार होने के लिये हाथियों का पुल होता है और पृथ्वी पर उस का श्रति यहा होता है ॥ ४॥

स्वोचे सूर्यशनीज्यभू मितनयैर्यद्वा त्रिभिर्लप्रगे

तेषामन्यतमे हि षोडश्रमिताः श्रीराजयोगाः स्मृताः । तन्मध्ये निजतुंगगे ग्रहयुगे यद्वैकखेटे विधौ

स्वर्के तुंगसमाश्रितैकखचरे लग्ने परे घोडश ।। ५ ॥
सूर्य, शनि, गुरु, मङ्गल ये चार श्रह, या इन में से तीन श्रह उच के हों इन्हीं में से कोई एक लग्न में हो ता १६ प्रकार के राजयोग होते है । यदि उन श्रहों में से दो या एक श्रह उच्च के हो, एक लग्न में हो श्रीर कर्क का चन्द्रमा हो तो भी १६ प्रकार के राजयोग होते हैं ॥४॥

वर्गोत्तमेऽमृतकरे यदि वा शरीरे संवीक्षिते च चतुरादिभिरिंदुहीनैः। द्वाविंशतिप्रमितय खलु संभवन्ति

योगाः समुद्रबलयक्षितिपालकानाम् ॥ ६ ॥

चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवांश में स्थित हो श्रीर चन्द्र रहित चार श्रादि श्रह से देखा जाता है। ते। २२ प्रकार के राजयोग है।ते हैं ॥६॥ उद्ग्वसिष्ठो भृगुजश्र पश्चात्माग्वाक्पतिर्दक्षिणतस्त्वगस्त्यः। प्रस्तिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पाथोनिधिमेखलायाः॥७॥

जिस के उत्तर (चतुर्थ भाव) में चिश्य (धतु का अन्त) हो, पश्चिम (सप्तम भाव) में शुक्र, पूर्व (लग्न) में गुरु और दक्तिण (दशम भाव) में श्रगस्य (मिथुन का श्रन्त) हो वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी होता है ॥ ७ ॥

स्वोच्ये मूतिगतेऽमृतांशुतनये नक्रे सवक्रे शनौ

चापे वागधिपेंदुभार्गवयुते स्याज्जनमभूमीपतेः।

स्वस्थाने नतु यस्य भूमितुरगो मत्तेभमालामिल-

त्सेनांदोत्तितभूमिगोलकलनं दिग्दंतिनः कुर्वते ॥ ८ ॥

त्रगर तग्न में उच्च का बुध हो, बक्षी शनि मकर राशि का हो, बृहस्पति, चन्द्रमा श्रीर शक्त धनु में हों तो जातक राजा होता है, तथा उस की हाथी घोड़ा सहित सेनाश्रों के भार से व्यस्त दिग्गज पृथ्वी के। सम्भातने में खेदित है।ते हैं ॥ ८॥

दिनाधिराजे मृगराजसंस्थे नक्रे सबक्रे कलशेऽक्सूनौ ।

पाठीरलग्ने शशिना समेते महीपतेर्जन्म महीजसः स्यात् ॥ ९ ॥

यदि सिंह में रिव, मकर में मज्जल, कुम्भ में शिन श्रीर लग्न का हो कर मीन में चन्द्रमा हो तो जातक बड़े तेजस्वी राजा होता है ॥१॥ महीसुते मेषगते तनुस्थे बृहस्पतौ वा तनुगे स्वतुंगे । योगद्वयेऽस्मिन्तृपती भवेतां जितारिपशौ नृपनीतिदशौ॥ १०॥

जिस के मेष राशि का मझल लग्न में है। या बृहस्पति उच्च का है। कर लग्न में है। ते। जातक अपने शत्रुओं के। जीतने वाला और राजनीति में चतुर राजा है। तो है।। १०॥

वाचस्पतिः स्वोच्चगते विलग्ने मेपे दिनेशः शनिशुक्रसौम्याः ।

लाभालयस्थाः किल भूमिपालं तं भूतलस्याभरणं गृणंति ॥११॥

जिस के उच्च का बृहस्पित साम में, मेष राशि में सूर्य, लाभस्थान में शनि, शुक्र श्रीर बुध बैठे हां तो वह भूतस में सर्वीपिर राजा होता है ॥११॥

मंदो यदा नक्रविलग्नवर्ती मृगेन्द्रयुग्माजतुलाकुलीराः । स्वस्वामियुक्ता जनयंति नाथं पाथोनिधिप्रांतमहीतलस्य ।। १२ ।। यदि मझल मकर लग्न में, खूर्य सिंह राशि में, बुध मिथुन में, मझल मेष में, गुक्त तुला में श्रीर चन्द्रमा कर्क में हों है। जातक समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी है।ता है॥ १२॥

द्वन्द्वे दैत्यगुरां निज्ञाकरखुते सूतीं च तुंगस्थिते नक्रे वक्रशनैश्वरा च जकरे चंद्रामरेज्यो स्थितो। योगोऽयं प्रभवेत्पस्तिसमये यस्यावनीजो महान् वैरिब्रातमहोद्धतेभदलने पञ्जाननः केवलम् ॥ १३॥

जिस के जन्म काल में मिथुन का बृहस्पति. उच्च का वुध लग्न में, वक्री शनि मकर में, वन्द्रमा श्रीर गुरु मीन में हों ते। जातक शत्रु रूपी हाथी के। मारने के लिये राजा रूपी महा बलवान सिंह होता है॥

सिंहोद्येऽकरित्वजगो मृगांकः श्रनैश्वरे कुंभधरे सुरेज्यः । धनुर्धरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मनुजो भवेत्सः ॥ १४ ॥

यदि सिंह का रवि लग्न में, चन्द्रमा मेष मे, शनि कुम्भ में, गुरु धनु में और मज्जल सकर में हों ते। जातक राजाधिराज हे।ता है॥१४॥

मेषे गतो मूर्तिगतः पस्तो बृहरपितश्चास्तगतः कलावान् । रसातले व्योमगृहे सितश्चेन्महीपितगीतदिगतकीतिः ॥ १५ ॥

यदि सारा का है। कर बृहस्पति भैप में, चन्द्रमा सप्तम स्थान में, शुक्त चतुर्थ या द्राग स्थान में है। ते। जातक प्रसिद्ध यदा चाला राजा है। ते। १४॥

गुरः कुलोरोपगतः प्रस्तौ स्मराम्बुखस्था भृगुमंद्भौमाः ।
तद्यानकाले जलधेर्जलानि भेरीनिनादोन्छलनं प्रयांति ॥ १६ ॥
यदि लग्न का है। कर कर्क में गुरु, सप्तम में शुक्र, चतुर्थ में शनि,
द्शम स्थान में मङ्गल है। ते। जातक राजा है।ता है और उस की यात्रा के समय में सारथियों के ध्मक से समुद्र का जल उछल पड़ता है॥१६॥
प्रस्तिकाले स्फुरदंशुजालः पड्वर्गशुद्धौऽदितिमे स्वभे वा। तुङ्गे त्रिकोेेेेेेे स नभश्ररेंद्रो नरं प्रकुर्यात्खतु सार्वभौमम् ॥ १७ ॥

जिस के जन्म काल में पड्चर्ग शुद्ध चन्द्रमा पुनर्चसु नजत्र, कर्क राशि, अपने उच्च या अपने मूल त्रिकाण में हा ता जातक सार्वभौम राजा होता है ॥ १७ ॥

षड्वर्गशुद्धौ खचरद्वयं चेद्यथोक्तरीत्या जनने तृपस्य।

तस्याधिपत्यं खलु किंनरेषु द्वीपांतरे चात्र न किं धरायाम् ॥ १८॥

षड्वर्ग शुद्ध दे। प्रह पूर्वचत् वैठे हों श्रर्थात् उच्च, श्रपने गृह या मुलात्रिकाण में हों ते। जातक किन्नर देश का भी राजा है।ता है। मर्त्यताकों की क्या बात ॥ १८॥

्र तुंगत्रिकोणाचिकारहोनैः षड्वर्गशुद्धैस्त्रिभिरेव मंत्री ।

राजा चतुर्भिः खलु सार्वभौमः पंचादिभिर्वाक्पतिनैककेन ॥ १९ ॥

जिस के जन्म काल में तीन ग्रह श्रपने उच्च श्रीर मूल त्रिकीण से हीन हो कर पड्चर्ग से शुद्ध हो तो चह मन्त्री है।ता है। यदि चार ब्रह षड्वर्ग शुद्ध हों ते। राजा, पाँच या केवल गुरु पड्चर्ग शुद्ध हों तो सार्वभौमें होता है ॥ १६॥

ष्टपे शशी लग्नगतोम्बुसप्तस्था रवीज्यार्कसुता भवन्ति । तइंडयात्रासु रजोन्धकाराहिनेऽपि रात्रिः कुरुते पर्वेशम् ॥ २० ॥

यदि लग्न में स्थित है। कर चन्द्रमा वृष का हो, सूर्य, बुहस्पति, शनि कम से ४, ७, १० में हों ते। जातक की युद्ध यात्रा में उड़ती हुई भुितयों से दिन में भी रात्रि का प्रवेश प्रातुम होता है ॥ २०॥ गुर्विदुसौम्यास्कुजितश्च यस्य मूर्तित्रिधर्मायगता भवन्ति । मृगेर्कसुनुस्तनुगोत्र नूनमेकातपत्रां स भ्रनिक धात्रीम् ॥ २१ ॥

लग्न में स्थित हो कर शनि मकर राशि में हो और वृहस्पति, चन्द्रमा, बुध, शुक कम से १, ३, ६, ११ आव में बैठे हों ते। जातक चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २१ ॥

तुंगस्थितौ शुक्रबुधौ विलग्ने नक्रे च वक्रो धनुषीज्यचंद्रौ ।

प्रस्तिकाले किल तौ भवेतामाखंडलौ भूमितलेऽपि संस्थौ ॥ २२ ॥ ँ

जिसके जन्म काल में उच स्थित ग्रुक, बुध हो कर लग्न में बैठे हों, मकर राशि में मङ्गल श्रीर धनु में बृहस्पति, चन्द्र हो ते। जातक पृथ्वी पर स्थित हो कर भी इन्द्र के समान राजा होता है ॥ २२॥

कर्के अर्घन्द्रौ सुरराजमन्त्री शत्रुस्थितश्चापि बुधः स्वतुंगे।

कश्चिद्भवली लग्नगतः स राजा राजाधिराजाभिधयालमेव ॥ २३ ॥

यदि कर्क राशि में सूर्य, चन्द्रमा, पष्ट स्थान में बृहस्पति, उच्च स्थान में बुध और कोई श्रह वलवान् हो कर लग्न में बैठा हो ते। जातक महाराजा होता है ॥ २३ ॥

गुरुनिंजोचे यदि केन्द्रशाली राज्यालये दानवराजपूज्यः । प्रसुतिकले किल तस्य मुद्रा चतुःसमुद्राविं गामिनी स्यात्।।२४।।

जिस के जन्म काल में उच्च का हो कर गुरु केन्द्र में बैठा हो, द्शम स्थान में शुक्र हो तो उस के रूपये चारों समुद्र पर्य्यन्त जाते हैं, अर्थात् चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २४ ॥

लग्ने पूज्यदिनेश्वरौ क्रियगतौ मेषूरगो क्षोणिजः

पुण्ये भार्गवसौम्यज्ञीतिकरणा यस्य प्रस्तौ स्थिताः । नूनं दिग्विजयप्रयाणसमये सैन्यैरिला व्याकुला

चिंतामुद्दहतीति का गतिरहो सर्वेसहाख्यास्थितैः ॥ २५ ॥ जिस के जन्म काल में मेष में स्थित हो कर गुरु, सूर्य दोनों लग्न में बैठे हों, दशम स्थान में मङ्गल, नवम भाव में ग्रुक, बुध, चन्द्र तीनों हों तो उस के दिग्वजय यात्रा काल फौज के द्वारा धरती व्याकुल हो जाती है। सब मनुष्य चिन्तित हो कर कहते हैं, कि क्वा गति होने वाली है।। २४॥

नीचारातिल्वोज्भिता बलयुताः संत्यक्तवैराः परं स्फारस्कांतिधरा भवन्ति खचराः संस्थो दृपे भागवः ।

#### राजयोगाध्यायः।

भातृत्यां यदि मण्डले सम्रुदितो जीवो भवेत्संभवे

देवैस्तुत्यपराक्रमः स च नृपः कोपप्रमृष्टाहितः ॥ २६ ॥

जिस के जन्म काल में नीच श्रीर शत्रुनवांश से रहित बल युक्त बैर से हीन श्रधिक तेज को धारण करने वाले ग्रह हों, वृष में शुक्र, श्रात्भाव में उदित बृहस्पति हो तो वह देवताश्रों के समान क्रोध से शत्रु को नाशे करने वाला राजा होता है ॥ २६ ॥

मेषोदयेर्कश्च गुरुः कुलीरे तुलाधरे मंदविधू भवेताम् ।

भवेन्द्रपालोऽमलकीर्तिशाली भूपालमालापरिपालिताज्ञ: ॥ २७ ॥

यदि मेव लग्न में सूर्य, कर्क में गुरु, तुला में शनि, चन्द्रमा हो तो जातक यशस्वी,राजाश्रों परभीश्रपनी श्राजा चलाने वाला राजा होता है।

मीने निशाकरः पूर्णः सर्वग्रहनिरीक्षितः।

सार्वभौमं नरं क्रुट्यादिन्द्रतुल्यपराक्रमम् ॥ २८॥

यदि मीन में पूर्ण वली चन्द्रमा स्थित हो कर सब ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक इन्द्र के समान पराक्रमशाली राजा होता है ॥२८॥ धने दिनेशाद्रभृगुजीवसौम्या नास्तं गता नो रिपुदृष्टियुक्ताः । स्यात्मङ्कटं तत्कटकं रिपुणां यशः पटो दिग्वसनाय नृतम् ॥ २६।

यदि सूर्य से द्वितीय स्थान में अस्त रहित ग्रुक, गुरु, वुध ही श्रीर शत्रु ग्रह की दृष्टि से रहित हो तो जातक की सेना शत्रु के लिये कण्टक रूप होती है। उस का यश दिशाओं का वस्त्र स्वरूप होता है॥

सत्त्वोपेतः शुभजननपः पूर्णचंद्रं पपश्ये-

द्यस्योत्पत्तौ भवति नृपतिनिर्जितारातिपक्षः।

यात्राकाले गजहयरथात्यंतत् प्रस्वनानां

ब्रह्मांडं नोऽखिलमपि भवेत्पूरणार्थं समर्थम् ॥ ३० ॥

जिस के,जन्म काल में लग्न स्वामी बली हो कर पूर्ण चन्द्र को देखता हो ते। वह शत्रु को जीतने वाला राजा होता है। उसकी यात्रा समय हाथी, घोड़ा आदि के शब्द से ब्रह्माण्ड पूर्ण हो जाता है। ३०॥ स्वोचेषु वाचस्पतिसूर्यशुक्राः शनीक्षितः शीतरुचिर्निजोच्चे । यद्यानकाले रजसो वितानं रुएद्धि सूर्याश्वविलोचनानि ॥३१॥

अपने २ उच्च स्थान में गुरु, सूर्य, गुक्त हों, चन्द्रमा भी अपने उच्च का हो और शनि से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है, और उस के प्रयाण समय प्रश्वीरित से आकाश व्याप्त हो जाता है जिस से सूर्य के धोड़े की आँख भी वन्द हो जाती है ॥ ३१ ॥

नास्तं याताः सुतगृहगताः सौम्यशुक्रामरेज्या नक्रे वक्रो रविरहितगोधर्मगो यस्य मंदः । यात्राकाले किल क्रमलिनीपुष्पसंकोचकर्ता

श्रीसूर्योऽपि प्रचलितदलोद्भृतधूली कृतास्तः ॥ ३२ ॥

जिस के जन्म काल में पश्चम स्थान में श्रेस्त रहित बुध, शुक्र, गुरु हों, मकर में मङ्गल, षष्ट भाव में रिव, नवम भाव में शिन हो तो वह राजा होता है। उसकी यात्रा समय पृथ्वीसे उड़ते हुए रज से श्राच्छा-दित सूर्य कमिलनी पुष्प के। भो बन्द कर देते हैं॥ ३२॥

कन्यालग्नगते बुधे च विबुधामात्ये च जायास्थिते

भौमाकौँ सहजेऽर्कजोऽरिभवनेऽम्बुस्थे भृगोर्नंदने। योगेऽस्मिन्मनुजस्य यस्य जननं तच्छासनं सर्वदा

राजानः प्रवहन्त्यलं छविमलां पालां व मौलिस्थले॥३३॥

यदि कन्या लग्न में बुध, सप्तम भाव में गुरु, तृतीय भाव में सूर्य, मङ्गल, षष्ठ भाव में शिन और चतुर्थ भाव में शुक्र है। तो राजयोग है। इस योग में उत्पन्न जातक की श्राह्म के। माला की तरह राजा सव शिर से धारण करते हैं॥ ३३॥

मीनोद्ये दानवराजपूज्यश्रंद्रामरेज्यो भवतः कुलीरे । मेषेऽकभौमौ नृपतिः किल स्यादाखण्डलेनापि तुलां प्रयाति ॥३४॥ यदि मीन लग्न म शुक्र, कर्क में चन्द्रमा, गुरु श्लीर सेव में सूर्य, भं भं महिल हों ते। जातक इन्द्र तुल्य पराक्रमशाली राजा होता है ॥ ३४ ॥ इति निगदितयोगैनींचवंशोद्भवोऽपि

भवति हि पतिरुव्याः कि पुना राजस्नुः । नरपतिकुलजातो वक्ष्यमार्ग्येश्व योगै-

भविति नृपतिरेवं तत्समोऽन्यस्य सुनु: ॥ ३५ ॥ इन, थोगों में नीच कुल में उत्पन्न भी जातक राजा है।ता है, ते। राजा के कुल में उत्पन्न की क्या वात ।

चन्यमाण येगों में राजकुल में उत्पन्न जातक ही राजा होते हैं, अन्य राजा के समान होते हैं ॥ ३४ ॥

छायासुतो नक्रविलयवर्ती चास्ते पस्तौ यदि पुष्पवंतौ ।

लाभे कुजो वै भृगुजोऽप्टमस्थः स्याद्भ्पतिर्भूपकुलापस्तः ॥ ३६ ॥

यदि मकर लग्न में शनि, सप्तम में सूर्य, चन्छ, एकाद्दा भाव मे मङ्गल श्रीर श्रप्टम में शुक्र हो तो राजा के वंश में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ३६ ॥

सुरासुरेज्यौ भवतश्रतुर्थेऽत्यर्थ समर्थः पृथिवीपतिः स्यात् ।

कर्कस्थितो देवगुरुः सर्चंद्रः कारमीरदेशाधिपति करोति ॥ ३७ ॥

यदि गुरु, शुक्त चतुर्थ भाव में हों ते। जातक श्रित वली राजा होता है। यदि चन्द्रमा सहित गुरु कर्क राशि में स्थित हो कर चतुर्थ भाव में हो तो ज़ातक काश्मीर देश का राजा होता है।। ३७॥ सुरासुरेज्यस्थितदृष्टिरिंदु: स्वोच्चे स्थितो भूमिपति करोति।

विलोक्यंतः परिपूर्णचन्द्र शुक्रज्ञजीवा जनयन्ति भूपम् ॥ ३८ ॥

यित उच स्थान में स्थित चन्द्र पर गुरु, शुक्र देशनों की दिए है। तो जातक राजा होता है। यदि केवल पूर्ण चन्द्र के। बुध, गुरु, शुक्र, तीनों देखते हों ते। राजा के बुल में उत्पन्न जातक राजा होता है ३८ पश्येन्मुगाङ्कात्मजमिद्रमन्त्री विचित्रसम्पन्नृपतिं करोति। एकोऽपि खेटो यदि पश्चमांशे प्रस्तिकाले कुरुते नृपालम्॥ ३९॥

यदि किसी राशि में स्थित बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक विचित्र सम्पत्ति शाली राजा होता है। यदि पश्चम नवांश में कोई प्रह स्थित हो तो जातक राजा होता है। ३६॥ नक्षत्रनाथोप्यधिमित्रभागे शुक्रेण दृष्टो नृपति करोति। स्वांशाधिमित्रांशगतोऽथवा स्याजीवेन दृष्ट: कुरुते नृपालम्॥ ४०॥

यदि चन्द्रमा अधिमित्र के नवांश में स्थित हो कर शुक्र से देखा जाता हो तो जातक राजा होता है। अपने वा अधिमित्र के नवांश में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो ते। जातक राजा होता है॥ ४०॥

दिनादिनाथोप्यधिमित्रभावे चन्द्रेण सम्यक्सुविलोकितो वा । स्यात्तस्कराणां निचये नृपालः सच्छीलशाली सुतरामुदारः ॥४१॥

यदि सूर्य छपने छिमित्र के भाव में स्थित है। कर रिव, चन्द्र दोनों से देखा जाता हो तो जातक चारों के मध्य में स्थित हो कर भी सुन्दर स्वभाव वाला श्रति उदार राजा होता है ॥ ४१ ॥ स्वोचस्थित: सोमसुत: ससोम: क्रुर्यात्ररं मागधदेशराजम् ।

कलाधिशाली बलवान्कलावान्करोति भूपं शुभधामसंस्थः ॥४२॥

यदि चन्द्र सहित बुध कन्या राशि में हो तो जातक मगध देश का राजा होता है। यदि पूर्णबली चन्द्रमा बलवान हो कर शुभ स्थान में स्थित हो तो जातक राजा होता है॥ ४२॥ जन्मेश्वरो जन्मविलग्नपो वा केन्द्रे बली नीचकुलेऽपि भूपम्। कुर्याददारं सुत्रां पवित्रं किमत्र चित्रं क्षितिपालपुत्रम्।। ४३॥

जिस के जन्म काल में जन्म राशि का स्वामी या जन्म लग्न का स्वामी वली है। कर केन्द्र में स्थित हो तो नीच छुल में उत्पन्न भी मनुष्य राजा है। राजा के जुल में उत्पन्न की बात ही क्या ४३ मेपे दिनेश: शिशना समेतो यस्य प्रस्ती स तु भूपित: स्यात्। कर्णाटकद्राविडकेरलान्ध्रदेशाधिपानामनुकूलवर्ती।। ४४।।

यदि मेष में स्थित है। कर रिव चन्द्रमा से युक्त है। तो जातक कार्णाट, द्राविड़, केरल और आन्ध्र देश के राजा के अनुकूल रहने बाला राजा होता है ॥ ४४ ॥

स्वतुङ्गगेहोपगतौ सितेज्यौ केन्द्रत्रिकोरोषु गतौ भवेताम् । प्रसृतिकालो क्रुरुतो नृपालं नृपालजातं सचिवेन्द्रमन्यम् ॥ ४५ ॥

यदि अपने २ उच्च राशि में स्थित हो कर गुरु, शुक्त दोनों केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो तो राजा के कुल में उत्पन्न मनुष्य राजा और अन्य वंश में उत्पन्न मनुष्य राज म त्री होता है ॥ ४४ ॥ प्रमृतिकाले महने धने च व्यये विलग्ने यदि सन्ति खेटाः ।

ते छत्रयोगं जनगंति तस्य पानप्रण्यपाकाभ्यदयो हि यस्य ॥४६॥

जन्म काल में सप्तम, द्वितीय, द्वाद्श छौर लग्न में अगर सब ग्रह बैठे हों ते। छत्र योग होता है। पूर्वार्जित पुण्य के उदय से एसा योग होता है ॥ ४६॥

पापो विलग्ने यदि यस्य स्तौ दृष्टो भवेचित्रशिखण्डिजेन ।

कर्के गुरुर्वाह्मणदेवभक्तः प्रासादवापीपुरकुन्नरः स्यात् ॥ ४७॥

जिस के जन्म समय लग्न में पाप ग्रह स्थित हो कर बृहस्पित से देखे जाते हों श्रीर कर्क में बृहस्पित हो ते। जातक ब्राह्मण श्रीर देवों का । भक्त, मकान, वापी श्रीर पुर का बनवाने वाला राजा होता है ॥४७॥ एकोऽपि शस्तः शुभदः स्वतुङ्गे केन्द्रे पतङ्गो बलावान्त्रदृष्टः । सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानवो मानवनायकः स्यात् ॥ ४८ ॥

जन्म समय पक भी शुभ ग्रह श्रपने उच्च या केन्द्र में स्थित हो। कर पश्चम स्थित ग्रह से देखा जाता हो तो जातक राजा होता है ४० मृगराशि परित्यज्य स्थितो लग्ने बृहस्पति:।

करोति पृथिवीनाथं मत्तेभपरिवास्तिम् ॥ ४९ ॥

यदि मकर राशि को त्याग कर लग्न में स्थित गुरु है। तो जातक मतवाले हाथियों से युक्त राजा होता है ॥ ४६॥ कलाकलापाधिकृताधिशाली चन्द्रो भवेजन्मनि केन्द्रवर्ती।

विहाय लग्नं कुरुते नृपालं लीलाविलासकलितारिवृन्दम् ॥ ५० ॥

यदि पूर्ण वली चन्द्रमा लग्न को छोड कर केन्द्र स्थान में स्थित हो तो जातक खेल से शत्रुश्रों को मारने वाला राजा होता है ॥ ४०॥ केन्द्रगः मुरगुरुः शशाङ्को यस्य जन्मनि च भागवदृष्टः।

भूपतिभविति सोऽतुलकीर्तिनींचगो न यदि कश्चिदिह स्यात्।। ५१॥

यदि चन्द्रमा से युक्त बृहस्पित केन्द्र में स्थित हो कर शुक्र से देखा जाता हो ते। जातक त्राति यशा घाला राजा होता है। यदि नीच स्थान में कोई प्रह न हो॥ ४१॥

धनस्थिताः सौम्यसितामरेज्या मन्दारचन्द्रा यदि सप्तमस्थाः ।

यस्य प्रस्तौ स तु भूपतिः स्याद्रातिदन्तिक्षतिसिंह एव ॥ ५२ ॥

यदि धन स्थान में बुध, गुरु, शुक्र हों श्रीर सप्तम स्थान में दानि, चन्द्र, मङ्गल हों तो जातक राजा होता है। तथा शत्रुक्षपी हाथियों को मारने के लिये सिंह स्वकृष होता है। ४२॥

कुम्भाष्टमांशे शिश्विन त्रिकोणे मेषेऽद्रिभागे घरणीसुतो वा । द्वन्द्वैकविंशांशगतेऽथवा क्षे यस्य प्रस्तौ स तु भूपतिः स्यात् ॥५३॥

यदि कुम्भ के श्राप्टमांश में स्थित हो कर चन्द्रमा श्रापने मृल त्रिकोण में स्थित हो, मेव के सप्तमांश में मङ्गल हो, मिथुन के २१ वे अंश में बुध हो तो जातक राजा होता है ॥ ४३ ॥

कुम्भस्य चेत्पञ्चदशे विभागे कर्के दशांशोपगतो विधुरचेत्।

तृतीयभागे धनुषीन्द्रवन्द्यः सिंहे शशाङ्केडण्यथवापि भूपः ॥ ५४ ॥

यदि कुम्भ के पञ्चद्शांश श्रीर कर्क के द्शमांश में चन्द्रमा बैठा हो, धरु के तृतीयांश में गुरु तथा सिंह के तृतीयांश में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ४४ ॥

पुष्येऽश्विमे वाष्यथ कृत्तिकासु वर्मोत्तमे पूर्णतनुः कलावान् । करोति जातं खनु सार्वभौमं त्रिपुष्करोत्पन्नरोऽपि भूपः ॥ ५५ ॥ यदि पुष्य, श्रश्विनी, कृत्तिका के वर्गात्तम नवांश में पूर्ण बली चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है। तथा त्रिपुष्कर योग में उत्पन्न मनुष्य भी राजा होता है॥ ४४॥

तिथिश्च भद्रा विषमांधिमे चेद्वारे गुरुक्ष्मातनयार्कजानाम् । त्रिपुष्करो योग इति पदिष्टो दृढौ च हानौ त्रिग्रस्मापिकर्ता ॥५६॥

जिस के जन्म काल में भद्रा तिथि, नस्त्र का प्रथम तृतीय चरण श्रीर वृहस्पति, मङ्गल, शनि वार हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। यह वृद्धि, हानि दोनों में त्रिगुणित पल देता है॥ ४६॥

मैत्रे च दास्रेऽप्यथवात्मतुङ्गे वार्गोत्तमे भूमिसुतः करोति ।

महीपति पार्थिववंशजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समृद्धम् ॥ ५७ ॥

यदि श्रतुराधा, श्रिश्वनी मसत्र, श्रपने उच्च या श्रपने वर्गोत्तम नवांश में मङ्गल स्थित हो तो राजा के वंश में उत्पन्न जातक राजा होता है श्रीर श्रन्य दुल में उत्पन्न मनुष्य धनी, मन्त्री होता है ॥ ४७ ॥

चेद्धार्गवो जन्मनि यस्य पुण्ये मेषूर्णे पूर्णततुः शशाङ्कः।

अन्ये ग्रहा लाभगता भवेगुः पृथ्वीपतिः पार्थिववं ज्ञाजातः ।। ५८ ॥

जिस के जन्म काल में नवम में ग्रुक, दशम में पूर्णवली चन्द्रमा श्रीर पकादश में शेष श्रष्ट स्थित हों तो राजकुलोत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ४८॥

उपचयभवनस्थाः सर्वखेटाः शशाङ्का-द्रविगुशशिनश्चेद्धिमस्नोर्भवन्ति ।

त्रितनयनवमस्थाः कुर्वते ते नरेन्ध्रं

गजतुरगरथानां सम्पदा राजमान्यम् ॥ ५९ ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से ३,६,१०,११, में सब श्रह बैठे हों या मङ्गल से २,४,६ में क्रम से सूर्य, गुरु, चन्द्रमा हों तो जातक हाथी घोड़ों से युक्त राजा का श्राव्रणीय होता है ॥ ४६॥ सुखे सितज्ञो सहजेम्बुजेशस्तिष्ठन्ति खेटाः सुतथाम्नि चान्ये । निजारिराशो नहि कश्चिदत्र धात्रीपतिश्चैककृतातपत्रः ॥ ६०॥

जिस के जन्म काल में चतुर्थ में शुक, बुध, तृतीय में सूर्य, पश्चम में शेष ग्रह स्थित हो श्रीर श्रपने शत्रु की राशि में कोई भी ग्रह न हो तो जातक राजा होता है ॥ ६० ॥

सिंहै कमिलनीभर्ता कुलीरस्थो निशाकर: । दृष्टौ द्वाविप जीवेन पार्थिवं कुरुते सदा ।। ६१ ।।

जिस के जन्म काल में सिंह राशि में सूर्य श्रीर कर्क में चन्द्रमा स्थित हो कर दोनों बृहस्पति से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है॥ ६१॥

बुधः कर्कटभारूढो वाक्पतिश्च धनुर्धरे । रविभूसुतदृष्टी तौ पर्थिवं क्रुरुते सदा ॥ ६२ ॥

जिस के जन्म समय कर्क में बुध और धनु में गुरु स्थित हो कर वाति. मझल से देखें जाते हों तो जातक राजा होता है ॥ ६२ ॥

शकरीयुगले चन्द्रः कर्कटे च बृहस्पतिः।

शुक्र: कुम्मे भवेदाजा गजवाजिसमृद्धिभाक् ।। ६३ ।।

जिस के जन्म समय मीन में चन्द्रमा, कर्क में गुरु, कुम्भ में शुक है। तो वह हाथी, घोड़ा श्रीर सम्पत्तियों से युक्त राजा होता है ॥६३॥

सितदृष्टः शनिः कुम्भे पश्चिनीनायकोद्ये ।

चन्द्रे जलचरे राशौ यदि राजा तदा भवेत ॥ ६४ ॥

यदि शुक्र से दए शनि कुम्भ राशि में स्थित हो, लग्न में सूर्य श्रीर कर्क में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ६४ ॥

चेत्लेचरो नीचगृहं प्रयातस्तदीश्वरथापि तदुचनाथः। केन्द्रस्थितौ तौ भवतः प्रस्तौ प्रकीर्तितौ भूपतिसम्भवाय ॥ ६५॥ जन्म समय जो ग्रह नीच में स्थित हो, नीच राशि और उच्च ∀राशि के स्वामी केन्द्र में बैठा हो तो राजा के कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ६४ ॥

कृतिका रेवती स्वाती पुष्यस्थायी मृगोः सुतः।

करोति भूभुजां नाथमश्विन्यामपि संस्थितः ॥ ६६ ॥

यदि कृतिका, रेवती, स्वाती, पुष्य या अश्विनी में शुक्र हो ते। जातक राजा होता है॥ ६६॥ राज्यप्राप्तिकालमाह—

राज्योपलिब्धद्शमस्थितस्य विलग्नगस्याप्यथवा दशायाम्।

. तयोरलाभे बलवालिनो वा सदाजयोगो यदि जन्मकाले ॥ ६७ ॥

यदि जन्म काल में प्रबल राज योग हो तो दशम स्थान में स्थित प्रह की दशा में या लग्नामें स्थित प्रह की दशा में या इन के अमाब होने से बलवान प्रह की दशा में राज्य लाभ होता है ॥ ६० ॥ इति राजयोगाध्यायः।

<del>ૡ</del>ઌૺૹ૿ૺઌૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺઌ

# अय राजयोगसङ्गतिसामुद्रिकाध्यायः

मस्तिकाले मक्ला यदि स्युर्रेपालयोगाः पुरुपस्य यस्य । सद्राजचिह्नानि पदे तदीये भवन्ति वा पाणितलेऽमलानि ॥ १॥

जिस के जन्म काल में प्रवक्त राजयोग हो उस के हाथ और पाँच में निर्मक्त राज चिन्ह होते हैं॥ १॥

अनामिका मूलगता पशस्ता सा कीर्तिता पुण्यविधानरेखा। मध्याङ्गुलेर्या मणिबन्धमाप्ता राज्याप्तये सा च किलोध्वरेखा।।२।।

श्रनामिका श्रङ्गली की जड़ में पुगय रेखा, श्रीर मध्यमा श्रङ्गली से मिणवन्य तक उर्ध्व रेखा होती है। यह रेखा राज्य लाभ कराने वाली होती है।। २॥

विराजमानं यवलाञ्छनं चेदङ्गुष्टमध्ये पुरुषस्य यस्य । भवेद्यशस्वी निजवंशभूषा भूषाविशेषैः सहितो विनीतः ॥ ३ ॥ जिस के अंगुटे के बीच में यव का चिह्न हो वह यशस्वी, अपने ज कुल में अलहरणके समान, अनेक भूषणों से सहित और नम्रहोता है। चेद्वारणो वातपवारणों वा वैसारिणः पुष्करिणी स्रणिर्वा। वीणा च पादौ चरणे नराणां तै: स्युर्नराणामिषपा वरेण्या: ॥४॥ 'जिस के हथेली या पांच में हाथी, छन्न, मछली, तालाच, अंकुश या बीणा की रेखा पड़ी हो वह राजा होता है॥ ४॥ आदर्शमालाकरवालशैलहलाश्र तत्पाणितले मिर्लान्त।

स्यान्माण्डलीकोऽवनिपालको वा कुले नृपालः कुलतारतम्यात् ॥५॥ जिस मनुष्य के हथेली में शीशे की माला, कमण्डलु, पर्वत और हल के समान रेखा हो वह अपने कुल के अनुसार वड़ा या छोटा राजा होता है ॥ ४ ॥ विद्यास्य पाणी चरणे च चक्रे धनुर्ध्वजाब्जन्यजनासनानि ।

रथाश्र दोलाकमलाविलासास्तस्यालये स्युर्गजवाजिञ्चालाः ॥ ६ ॥

जिस के हाथ या पाँच में चक्र, धतुप, ध्वजा, कमल, पंखा या श्रासन की रेखा पड़ी हो उस के घर पर एथ, पालकी, कदमी का विलास श्रीर हाथी घोड़ा की शाला होती है ॥ ६ ॥ स्तम्भरत कुम्भरत तरमतुरङ्गी गदा मृदङ्गीऽनिकर्पदेशे ।

दण्डोऽथवा खण्डितराज्यलक्ष्मया स्यान्मण्डितः पण्डितशोण्डको वा ।। जिस के द्वाय या पाँव में खम्भा, घड़ा, वृत्त, घोड़ा, गदा, मृद्ग या दण्ड का चिन्द हो वह राजा, पण्डित या मद्य शेचने वाला होता है।।।।।।
सुरुत्तमौलिस्तु विशालभालश्राकर्णनीलोत्पलपत्रनेत्रः।
त्राजानुवाहं पुरुषं तमाहुर्भूमण्डलाखण्डलमार्यवर्याः।। ८।।

जिस मनुष्य का शिर गोला, माथा बड़ा, कान तक लम्बी श्राँख, घटने तक लम्बे हाथ हों वह इन्द्रं के समान राजा होता है ॥ ८ ॥ नरस्य नासा सरला च यस्य वक्षऽस्थलं चापि शिलातलाभम् । नाभिगभीरातिमृद्रु भवेतामारक्तवर्णों चरणों स भूपः ॥ ९ ॥ जिस मनुष्य की नाक सीधो, शोला तल के समान छाती, ढोढी (टूडी) गहरी, कोमल छोर रक्तवर्ण पॉच हों तो वह राजा होता है ॥६॥ करतले यदि यस्य तिलो भवेदविरला किल तस्य धनागमः। पदतले च तिलेन समन्विते नृपतिबाहनचिह्नसमन्वितः ॥१०॥

जिस के हथेली में तिल का चिन्ह हो उसे सदा धन की प्राप्ति होती है। यदि पाँच में तिलका चिन्ह हो तो वाहन सुक होता है ॥१०॥ प्रसन्नमूर्ति: समुदारचेता वंशाभिमान: शुभवाग्विलास: । अनीतिभीक्गुंक्साधुनम्र: साम्राज्यलक्ष्मीं लभते मनुष्य: ॥११॥

जो मनुष्य प्रसन्ध चदन, उदारिचत्त, कुल का श्रमिमान रखने वाला, प्रिय बोलने चाला, श्रन्याय से डरने वाला, गुष श्रीर सज्जनों के सामने नम्र हो वह राजा होता है ॥ ११ ॥ एतत्फलां राजकुलोद्भवानां स्यान्मानवानां मुनयो वदन्ति । प्रकल्पयेदन्यकुलोद्भवानां नृनं तदूनं स्वकुलानुमानात् ॥१२॥

पूर्वोक्त सब फल राजकुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है। अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये अपने कुल के अनुसार तारतम्य से फल कहना चाहिए॥ १२॥ चिहानि यानि प्रतिपादतानि व्यक्तानि सम्पूर्णफलपदानि। वामेतरेक्ने च करे नराणां धन्यानि वामे खलु कामिनीनाम्॥ १३॥

पूर्वोक्त जितने चिन्ह हैं वे यदि स्पष्ट हों तो पूर्ण फल को देते हैं। पुरुषों के दाहिने श्रोर स्त्रियों के वाय हाथ पाँच में चिन्ह देखना चाहिये॥ १३॥

इति राजयोगसङ्गतिसामुद्रिकाध्यायः।

अथ राजयोगभंगाध्यायः।

शत्रुचेत्रगतेः सर्वेर्वर्गोत्तमयुतैरि । राजयोगा विनश्यन्ति बह्मिनींचगैर्प्रहैः ॥ १ ॥

यदि सब ग्रह शत्रु गृह में बेठे हों तो वर्गीत्तम नवांश में होने पर भी राजयोग का नाश करते हैं। यदि बहुत ग्रह श्रपने नीच स्थान में स्थित हों तो राजयोग का भग होता है ॥ १ ॥
चन्द्रं वा यदि वा लग्नं ग्रहो नैकोऽपि वीक्षते ।
तथापि राजयोगानां भक्तमाह पराश्वरः ॥ २ ॥

कोई भी प्रह यदि चन्द्रमा या लग्न को नहीं देखता हो तो राज-योग का नाश होता है, ऐसा पराशर का मत है ॥ २ ॥ स्वांशे रवे। शीतकरे विनष्टे दृष्ट च पापै: शुभदृष्टिहीनै: । कृत्वापि राज्यं च्यवते मनुष्य: पश्चात्सुदु:खं लभते हताश: ॥३॥

यदि श्रपने नवंश में सूर्य हो श्रोर चन्द्रमा को पाप श्रह देखते हों शुभग्रह नहीं तो जातक पूर्व में राज्य करके भी पश्चात् दुखी होता है ॥ उल्काव्यतीपातदिने तथैव नैर्घातिके केतुससुद्भवे वा । चेद्राजयोगेऽपि च यस्य सुतिर्नरो दिरद्रोऽतितरां भवेत्स: ॥४॥

जिस मनुष्य के जन्म काल में उल्का पात हो, व्यतीपात योग हो, भूकम्प हो या केंतु का उदय हो तो राज योग में उत्पन्न जातक भी दरिद्र होता है ॥ ४॥

तुलायां निलनीनाथः परमं नीचमाश्रितः ।
निर्दिष्टराजयोगानां दलनोऽथ भवेद्गश्रुवम् ॥ ५ ॥
यदि सूर्य हला राशि के परमनीचांश में स्थित हो तो पूर्वीक सब
राजयोगों का नाश होता है ॥ ४ ॥

मृगलग्ने सुराचार्यः परमं नीचमाश्रितः ।

राजयोगोद्भवस्यापि कुरुतेऽतिदरिद्रताम् ॥ ६ ॥

यदि वृहस्पतिमकर लग्न में स्थित हो कर परमनीचांश का हो तो राजयोग में उत्प च जातक भी ऋति दरिद्र होता है ॥ ६॥

राजवान में उत्पर्व जावक मा श्रांत दार इहाता है । दा। वाचस्पतावस्तगते ग्रहेंद्रास्त्रयोऽपि नीचेषु घटो विलग्ने । एकोऽपि नीचे दशमेऽपि पापा भूपालयोगा विलयं प्रयान्ति ॥७॥ यदि बृहस्पति श्रस्त हो, तोन ग्रह नीच राशि में बैठे हों श्रौर जन्म त्रग्न कुम्भ हो तो राजयोग का नारा होता है।

यदि एक भी शह नीच राशि में हो श्रीर पाप शह दशम स्थान में स्थित हों तो राजयोग का नाश होता है ॥ ७ ॥

प्रस्तौ दानवामात्यः परमं नीचमाश्रितः।

करोति पतनं नूनं मानवानां महापदात् ॥ ८॥

जन्म काल में शुक्र अपने परम नीचांदा में स्थित हो तो जातक उत्तम स्थान पाकर भी अप्र हो जाता है ॥ 🗸 ॥

यदि तनुभवनस्थो राहुरिन्दुपदृष्टः

सहजरिपुभवस्था भानुमन्दावनेयाः।

श्मविरहितकेन्द्रैरस्तगैविप सौम्यै-

र्भवति नृपतियोगो व्यर्थ एवेति चिन्त्यम् ॥ ६ ॥

लग्न में स्थित हो कर राहु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो, तृतीय, षष्ट, एकादश में कम से सूर्य, शनि, मङ्गल श्थित हों और शुभ ग्रह केन्द्र रहित या सप्तम में स्थित हों तो जातक का राजयोग निष्कल जाता है ॥ केन्द्रेषु शून्येषु शुभैन भोगैरस्तं गतैनी चगृहस्थितैर्वा । चतुर्ग्रहेर्वाण्यरिमन्दिरस्थैर्न्ट्रपालयोगाः प्रलयं प्रयान्ति ॥ १०॥

यदि श्रभ ग्रह केन्द्र में न हों, श्रस्त हों, नीच राशि में हों या चार ग्रह शत्रु राशि में बैठे हों ते राजयोग का नाश होता है ॥ १० ॥ सर्वेषि पाषा यदि कण्टकेषु नीचारिगा नो शुभदृष्टियुक्ताः । नीचारिरिःफेषु च सौम्यसंज्ञा राज्ञां हि योगो विलयं प्रयांति।।११॥

यदि सब पाप ग्रह केन्द्र में स्थित है। कर नीच या शतु राशि के हों, शुभ ग्रह से न देखे जाते हें। श्रौर नीच, शत्रु राशि, द्वादश इन स्थानों में शुभ ग्रह हों तो राजयोग का नाश होता है।। ११॥

इति राजयोगभद्राध्यायः।

# अथ पंचमहापुरुषयोगाध्यायः

ये महापुरुषसंज्ञका नृपाः पञ्च पूर्वमुनिभिः प्रकीर्तिताः ।

वच्मि तान्सुसरलान्महोक्तिभो राजयोगविधिदर्शनेच्छया ॥ १ ॥

प्राचीन मुनियों से राजयोगात्मक पांच महापुरुष योग जा प्रति-पादित किये गये हैं। राजयोग देखने की इच्छा से उन को विस्तार कर के कहता हूं॥ १॥

स्वगेहतुङ्गाश्रयकेन्द्रसंस्थैरुचोपगैर्वावनिस्नुमुख्यैः।

क्रमेण योगा रुचकारुयभद्रहं साख्यमालन्यश्रशाभिधानाः ॥ २ ॥

यदि मङ्गल आदि पांच ग्रह अपने गृह या उन्न में स्थित हो कर केन्द्र में हों तो उचक आदि याग होते हैं, अर्थात् मङ्गल से उचक, बुध से भद्र, बृहस्पति से इंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शशक ग्रेग होता है ॥ २॥

रुचकयोगफलम्--

दीर्घायुः स्वच्छकान्तिर्बहुरुधिरवताः साहसाचाप्तसिद्धि-

श्रारुश्रृनीलकेशः समकरचरणो मन्त्रविचारुकीर्तिः । रक्तरयामोऽतिश्ररो रिपुवलमथनः कम्बुकण्डो महीजाः

क्रो भक्तः सुराणां दिजगुरुविनतः क्षामजानुरुजङ्गः॥ ३ ॥

खट्टाङ्गपाश्चरपकार्म्यकचक्रवीणा

वजाङ्कहस्तचरणःसरलाङ्गलःस्यात्। मन्त्राभिचारकुशलस्तुलयेत्सहस्रं

मध्यं च तस्य गदितं गुखदैर्घ्यतुल्यम् ॥ ४॥ सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोज्जयिन्याः प्रभुः शरत्सप्ततिजीवितोऽसौ । शस्त्राप्तिचिह्नो रुचकाभिधाने देवालये तिक्षधनं प्रयाति ॥ ५॥

रुवक योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, निर्मल कान्ति वाला, श्रियक रुधिर बल वाला, साहस से सिद्धि के। प्राप्त करने वाला, सुन्दर भोह वाला, काले केश वाला, सम.न हाथ पांच वाला, मन्त्र " शास्त्र के। जानने चाला, सुन्दर यदा वाला, लालो लिये श्याम वर्ण, शूर, शत्रुश्रो को मारने वाला, राख के समान कण्ठ वाला, बड़ा पराक्रमी, कृर स्वभाव वाला, देवताश्रों का भक्त, ब्राह्मण श्रीर गुह के सामने नम्न, दुर्वल ठेहुन श्रीर ज्ञ्ञा वाला, शय्या, फॉस्नो, वैल, घतुष, चक्र, वीणा, वज्र इन के चिन्हों से युक्त हाथ पांच वाला, सीधी श्रंगली वाला, मन्त्रों के श्रमिचार में कुशल, एक हजार पल देह का भार वाला, लम्बा मुख वाला, सहा विन्ध्य श्रोर उज्जेन देश का राजा होता है। तथा शस्त्र श्रीर श्रिक्ष के विह्न से युक्त हो कर देवालय में मरण होता है। ३-४॥

#### भद्रयोगफलम्-

बार्द् लमितमानवो द्विपगितः पीनोरुवक्षस्थलो लम्बापीनसुरु त्तवाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छयः। कामी कोमलसुक्ष्मरोमनिचयैः संरुद्धगण्डस्थलः

प्राज्ञः पङ्कजगर्भपाणिचरणः सत्त्वाऽधिको योगवित् ॥ ६ ॥ शङ्कासिकुङ्करगदाकुसुमेषुकेतुचक्राब्जलाङ्गलविचिद्धितपाणिपादः । यात्रागजेन्द्रमदवारिकृतार्द्रभूमिः सत्कुङ्कपर्मातमगन्धतनुः सुघोषः ॥७॥ सद्दूपगोऽतिमतिमान्सलु शास्त्रवेत्ता मानोपभोगसिहतोऽतिविगुढगुद्धः। सत्कुक्षिधर्मनिरतो सुललाटपट्टो धीरो भषेदसितकुष्ट्रितकेशपाशः॥८॥ स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति न क्षमा । सुज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनैः परेः ॥ ६ ॥ भालं तुलायां तु भवेत्सुरत्ने श्रीकान्यकुब्जाधिपतिर्भवेत्सः ।

भद्रोद्भवः पुत्रकलत्रसौरूयो जीवन्तृपालः शरदामशीतिम् ॥ १०॥

भद्र योग में उत्पन्न जातक देखने में सिंह के समान, हाथी की सी चाल वाला, मोटे जघा चाला, पुष्ट छाती चाला, लम्बे मोटे और गोल बाहं वाला, भुजाओं के बराबर ऊँचा, कामी, नरम श्रीर सुदम रेामों से युक्त गाल वाला, पण्डित, कमल के समान हाथ-पाँच वाला, श्रित वली, योग क्रिया को जानने वाला, शंख, तलवार, हाथी, गदा, कमल, वाण, पताका, चक्र, चन्द्रमा, हल, इनके चिन्हों से युक्त हाथ पाँव वाला, यात्रा काल में हाथियां के मदजल से भूमि को गीली करने वाला, कुंकुम के समान सुगन्धि युक्त शरीर वाला, सुन्दर वाणी वाला, कपवान, बुद्धिमान, शास्त्र को जानने वाला, मान श्रीर मेाग से युक्त, गोपनीय वस्तु को श्रत्यन्त ग्रुप्त रखने वाला, श्रच्छा पेट वाला, धर्म में निरत, सुन्दर मस्तक वाला, धीर, काले केश वाला, सब कार्यों में स्वतन्त्र, श्रपने बन्धुश्रां के लिए कुशल न करने वाला, श्रातिथ सत्कार के लिए धन देने वाला, कान्यकुब्ज देश का राजा, पुत्र स्त्री के सुख से युक्त, प० वर्ष जीने वाला होता है ॥ ६-६०॥

इंसमहापुरुषलत्त्रणम्—

रक्तास्योत्नतनासिकः सुचरणो हंसो पसन्नेन्द्रियो गौरः पीनकपोलरक्तकरजो हंसस्वनः श्लेष्मलः। शङ्खाब्जाङ्कशमत्स्यदामयुगलैः खष्ट्राङ्गमाला घटे

चञ्चत्पादकरस्थले मधुनिभे नेत्रे सुदृत्तं शिरः ॥ ११ ॥ जलाशयप्रीतिरतीव कामी न याति तृप्ति वनितासु नृनम् । उच्चाङ्गुलैर्वे पडशीतितुल्यैरायुर्भवेत्वण्णवितः समानाम् ॥ १२ ॥ बाह्वीकदेशान्तरसूरसेनगान्धर्वगङ्गायसुनान्तरालान् । सुक्तवा वनान्ते निधनं प्रयाति इंसोऽयसुक्तो सुनिभिः पुराणोः ॥१३॥

हंस योग मे उत्पन्न जातक लाल मुख वाला, ऊँची नाक वाला, प्रसन्न इन्द्रियों वाला, गोरा, पुष्ट गाल वाला, लाल नख वाला, हंस के समान राष्ट्र करने वाला, कफ प्रकृति, शंख, कमल, अकुदा, मछली, माला युगल, खाट, और घड़ा इन के चिन्हों से युक्त हाथ पाँच वाला, मधु के समान नेत्र वाला, गोल मस्तक वाला, जला- राथ में प्रेम रखने वाला, अति कामी, स्त्रीयों से तृत न होने वाला, नह अकुल लम्बा शरीर वाला, ६६ वर्ष जीने वाला, वारहीक, सूरसेन

श्रीर गंगा यमुना के बीच की भूमि को भोगने वाला, वन मध्य में मृत्यु पाने वाला होता है। ऐसे प्राचीन मुनियों ने कहा है ॥११-१३॥ मालव्यन पतिलचणमाह—

अस्थूलोष्ठोऽति विषमवपुर्नैव रिक्ताङ्गसन्धि-

र्मध्ये क्षामः श्रश्यरुचिहस्तिनासः सुगण्डः ।

सदोप्ताक्षः समिश्वतरदो जानुदेशाप्तपाणि-

र्मालन्योऽयं विलसति नृपः सप्ततिर्वत्सरायाम् ॥१४॥

वक्त्रं त्रयोदशमिताङ्गुत्तमस्य दीर्घ

तिर्यग्दशाङ्गुलमित श्रवणान्तरालम् ।

मालच्यसंज्ञ तृपतिः स भ्रुनिक्त नूनं

लाटांश्र मालवकसिन्धुसुपारियात्रान् ॥ १५ ॥

मालय योग में उत्पन्न जातक पतला होट चाला, विषम शरीर चाला, पुष्ट श्रङ्गों की सन्ति चाला, पतली कमर चाला, चन्द्रमा के समान कान्ति चाला, लम्बी नाक चाला, खुन्दर कपोल चाला, तेज युक्त श्रॉख श्रीर सफेद दॉत चाला, जंघा पर्यन्त लम्बे हाथ चाला, ७० वर्ष जीने चाला, १३ श्रङ्जल लम्बा श्रीर १० श्रङ्जल चौड़ा मुख चाला, लाट, मालच, सिन्ध श्रीर पारिजात देश का राजा होता है १४-१४ शश्रक पुरुष ल्यां सुमाह—

लघुद्विजेभ्यो द्वतगः सकोपः शठोऽतिशूरो विजनप्रचारः।

वनाद्रिदुर्गेषु नदीषु सक्तः मियातिथिर्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १६॥

नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्चापि किञ्चि-

दातोवीदे भवति कुशलश्रञ्जलः कोलनेत्रः।

स्त्रीसंयुक्तः परधनहरो मातृभक्तः सुजङ्घो

मध्ये क्षामः सुललितमती रन्ध्रवेधी परेषाम् ॥ १७ ॥ पर्यङ्कराङ्ख्यरक्षसृदङ्गमाला-

वीणोपमाः खलु करे चरणे च रेखाः ।

# वर्णाण सप्ततिमितानि करोति राज्यं

सम्यक्शशाख्यनृपतिः कथितो मुनीन्द्रैः ॥१८॥

केन्द्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या मार्तण्डशीतांशुयुता भवन्ति । क्वर्वन्ति नोर्वीपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि ॥१९॥

शशक योग में उत्पन्न जातक छोटे दाँत वाला, छोटा मुख घाला, जल्दी चलने वाला, कोटी, शठ, अति शर, तिर्जन स्थान में प्रमने वाला, घन, पर्वत, दुर्ग, नदी इन में प्रम रखने वाला, अनिथि में प्रम रखने वाला, अधिक छोटा नहीं, प्रसिद्ध, पहुत सेना वाला, ऊँचे दाँत वाला, धातु किया में कुशल, चश्चल, शकर की तरह नेत्र वाला, क्षियों से युक्त, दूसरे का धन हरने वाला, माता का भक्त, अच्छे जांघो वाला, पतलो कमर वाला, सुन्दर बुद्धि वाला, दूसरे का छिद्र देखने वाला, शय्या, शख, मृदंग, माला, वीणाइन के चिन्हों से युक्त हाथ पाँच वाला, ७० वर्ष तक राज्य करने वाला होता है, यह मुनियों ने कहा है। केन्द्र में स्थित मङ्गल आहि पाँच शह यदि उच्च में बैठे हों और सूर्य चन्द्र से युक्त हों तो राजयोग नहीं देकर केवल उत्तम फल देते हैं॥ १६–१६॥

इति पञ्चमहापुरुषसत्त्रणाध्यायः।

# अथ कारकयोगाध्यायः।

मूलित्रकोणस्वग्रहोच्चसंस्था नभश्रराः केन्द्रगता मिथः स्युः।
ते कारकाख्या मुनिभिः पणीता विज्ञय आज्ञाभवने विशेषः ॥१॥
पालेयरिष्मर्यदि मूर्तिवर्ती स्वमन्दिरस्थो यदि तुङ्गयातः।
सूर्यार्कजारामरराजपूज्याः परस्परं कारकसंज्ञकाः स्युः॥ २॥

जो यह श्रपने मूल त्रिकोण, श्रपने गृह, श्रपने उच्च या केन्द्र स्थान में बैठे हों वे परस्पर कारक यह होते हैं। ऐसा मुनियों ने कहा है। दशम स्थान में स्थित यह विशेष कारक होता है। यदि चन्द्रमा, जन्म-

#### कारकयोगाध्यायः।

- लग्न, कर्क या वृष राशि में स्थित हो तो सूर्य, शनि, गुरु ये तोनों, 4 परस्पर कारक होते हैं ॥ १-२ ॥

शुभग्रहे लग्नगते च खाम्बु स्थितो ग्रहः कारकसंज्ञकः स्यात्। तुङ्गत्रिकोणे स्वग्रहांश्रयातास्तेपीह माने तपने विशेषात्।। ३।।

यदि लग्न में शुभ्र ग्रह हों तो दशम श्रीर चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह कारक होते हैं। उच्च, मृल विकोण, श्रपने गृह या श्रपने नवारा में स्थित हो कर ग्रह दशम स्थान में स्थित हों तो विशेष कारक होते है ॥ २–३॥

वेशिस्थितो यस्य शुभो नभोगो लग्ने विलग्ने च लवे स्वकीये । केन्द्राणि सर्वाणि शुभान्वितानि तस्यालये श्रीः कुरुते निवासम्॥४॥

जिस के जन्म काल में सूर्य से डितीय स्थान में शुभ ग्रह हों, जन्म लग्न अपने नवांश में हो और शुभ श्रह केन्द्र में हों तो उस के घर में लक्ष्मी निवास करती हैं ॥ ४ ॥

केन्द्रस्थिता गुरुविलाप्रपाननमनाथा मध्ये वयस्यतितरां वितरन्ति भाग्यम्। शीर्षोदयाङ्घ्रचुभयभेषु गता भवेषुरारम्भमध्यम्विरामफलपदास्ते॥५॥

जिस के जन्म काल में बृहस्पति, लग्नेश और जन्म राशीश केन्द्र में बैठे हा तो युवा श्रवस्था में उस का भाग्योदय होता है। यदि शी-षोंद्य, पृष्टोदय या उभयोदय राशि में जैठ हो तो कम से बाल्य, युवा श्रीर बृद्धावस्था में फल देते है। । ।।

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री भवेत्कारकखेचरेन्द्रैः।

राजान्वये यस्य भवेत्पस्तिर्भूमीपतित्वं स कथं न याति ॥ ६ ॥

यदि जन्म काल में कारक योग हो तो नीच चंदा में उत्पन्न होने चाला मन्त्री श्रीर राजा के कुल में जन्म लेने वाला निश्चय राजा होता है ॥ ६॥

इति कारकयोगाध्यायः।

### अथ नामसयोगाध्यायः

## रज्जुमुसलनलयोगानाह—

सर्वे चरस्था त्रापि वा स्थिरस्था द्विदेहसंस्था यदि वा भवन्ति ।

क्रमेण रज्जुर्मुसलं नलक्ष्य योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम् ॥ १ ॥

सब ग्रह चर राशि में हों तो रज्जु, स्थिर में हो तो मुसल, द्विस्वभाव में हो तो नल नाम के योग होते हैं। ये तीनो त्राश्रय योग हैं॥१॥

मालाव्यालयोगद्वयम्—

केन्द्रत्रये सौम्यखगैस्तु माला खलग्रहैव्यिलसमाह्यः स्यात् । इदं तु योगद्वितयं दलाख्यं पराशरेण प्रतिपादितं हि ॥ २ ॥ तीनों केन्द्रों में शुभ श्रह हो तो माला श्रीर पाप श्रह हों तो व्याल नामक योग होता है । ये दोनों दल योग पराशरने कहा है ॥ २ ॥

गदाशकटविहङ्गश्रङ्गाटकयोगानाह—

त्रासन केन्द्रद्वयगैर्गदाख्यो लग्नास्तसंस्थः शकटः समेतैः । सबन्धुबातैविहगः प्रदिष्टः श्रङ्गाटकं लग्ननवात्मजस्थैः ॥३॥

सब यह प्रथम, चतुर्थ में हा तो (१), चतुर्थ, सप्तम में हों तो (२), समम, दशम में हों तो (३), दशम, प्रथम में हों तो (४)। ये चार गदा-योग होते हैं। यदि सब यह प्रथम, सप्तम में हों तो शकट, चतुर्थ, दशम में हों तो विहग और प्रथम, नवम, पञ्चम में हों तो शक्काटक गामक योग होता है ॥ ३॥

हलनामयोगः---

धनारिखस्थैक्षिमदायगैर्वा चतुर्थरन्ध्रव्ययसंस्थितैर्वा।
नभस्तत्तस्थैईत्तनामयोगः किलोदितोऽयं निखितागमज्ञैः॥ ४॥
यदि सब श्रह २,६,१० में, ३,०,११ में या ४,०,१२ में स्थितः
हों तो तीन तरह का हत्त योग होता है॥ ४॥
चज्जयवकमस्योगानाह—

लग्नस्मरस्थानगतैः शुभाख्यैः पापैश्च मेघूरणबन्धुयातैः ।

ं वज्राभिधस्तद्विपरीतसंस्थैर्यवश्च मिश्रैः कमलाभिधानः ॥ ५ ॥

लग्न, सप्तम में शुभ ग्रह, श्रीर चतुर्थ, दशम में पाप ग्रह हों तो चज्र योग। लग्न, सप्तम में पाप ग्रह श्रीर चतुर्थ, दशम में शुभ ग्रह हों तो यव योग होता है। यदि सब शुभ ग्रह श्रीर पाप ग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो कमल योग होता है॥ ४॥

सूर्याचतुर्थे कविचन्द्रसून् कथं भवेतामिति नैव युक्तौ ।

यवाख्यवज्ञौ त्विद्मामनिति तत्रोपपत्ति परिदर्शयामि ॥ ६ ॥

पूर्वोक्त वज्र श्रीर यव योग में सूर्य (पाप श्रह) से चतुर्थ स्थान में बुध, शुक्र (शुभ श्रह) का होना श्रसम्भव है। क्यां कि तोनों का मध्यम बरावर है, फल के वश एक राशि से ज्यादा श्रन्तर है। इस की उपपत्ति कहता हूं॥ ६॥

विलयपार्श्वद्वयवर्तिनौ चेज्ज्ञश्चक्रजीवान्यतमो विलग्ने ।

क्रजाकिचंद्राः खजलस्मरस्था वर्ज्ञ विलोमाच यवो निरुक्तः ॥७॥

जन्म लग्न से द्वितीय, द्वाद्श में बुध, शुक, गुरु इन में से दो हों श्रीर इन्हीं में से शेष कोई एक लग्न में हो, दशम स्थान में मज़ल, चतुर्थ स्थान में शिन, सप्तम में चन्द्रमा हो तो बज्ज योग इस से विपर्शत हो तो यब योग होता है ॥ ७ ॥

सर्वेर्नभोगैर्यदि नाभसाख्यो व्यालाख्यमाले त्रिभिरेव खेटै:। कथं भवेतामिति चितयति ग्रनिप्रणीतं कथमन्यथा स्यात् ॥ ८ ॥

यदि सव ग्रहों के स्थिति वश नाभन योग हो ता ज्याल श्रीर माला योग तीन २ ग्रहों के स्थिति वश क्यों कहे गये। परन्तु मुनियों का कहना ठोक ही है श्रन्या नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥

वापीयोगः--

त्यक्तवा केंद्राणि चेत्खेटाः शेपस्थानेषु संस्थिताः । वापोयोगो भवेदेवं गदितः पूर्वसूरिभिः ॥ ६ ॥

केन्द्र स्थानों को छोड़ कर शेष स्थानों में सब ग्रह स्थित हों ते। पूर्वाचार्य के मत से वापी येग होता है ॥ ६ ॥ यूपशरशक्तिदण्डयोगानाह—

लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्याच्चतुर्ग्यहस्यैर्गगनेचरेन्द्रैः । क्रमेण यूपश्च श्वरत्र शक्तिर्दण्डः प्रदिष्टः खत्तु जातकज्ञैः ॥ १० ॥

लग्न से चतुर्थ भाव पर्यन्त सब ग्रह हों ते। यूप, चतुर्थ से सप्तम तक सब ग्रह हों ते। शर, सप्तम से दशम तक सब ग्रह हों ते। शिक श्रोर दशम से लग्न तक सब ग्रह हो ते। दण्ड योग है।। १०॥

नौकूटछत्रवतुरईचन्द्रयोगानाह—

लगाच्चतुर्थात्स्मरतः खर्मध्यात्सप्तर्भगैनीरथ क्टसंज्ञः। छत्रं घनुश्रान्यगृहपृष्ट्नौनीपूर्वकैयीग इहार्घचन्द्रः॥ ११॥

लग्न से सप्तम भाव पर्यन्त प्रत्येक भावों में एक २ ग्रह स्थित हो तो नौका योग, चतुर्थ से दशम भाव पर्य्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो कुट योग, सप्तम से लेकर लग्न पर्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो छत्र योग श्रोर दशम से लेकर चतुर्थ भाव पर्यन्त सातों भावों में सातों ग्रह हों तो चनुष योग होता है। इस से (केन्द्र से) भिन्न सात स्थानों में सातों ग्रह हों ते। श्राठ प्रकार का श्रर्धचन्द्र योग होता है॥ ११॥

चऋसमुद्रयोगावाह—

तनोर्धनाच्चैकग्रहान्तरेण स्युः स्थानषट्के गगनेचरेंद्राः । चक्राभिधानश्च समुद्रनामा योगा इतोहाकृतिजाश्च विंशत् ॥ १२ ॥

लग्न से लेकर बीच में एक २ स्थान छोड़ कर अन्य स्थानों में (१, ३, ४, ७, ६, ११ इन स्थानों में) सूर्य आदि सातों ग्रह स्थित हों तो चक्र योग है। द्वितीय स्थान से लेकर बीच २ एक २ स्थान छोड़ कर अन्य छै स्थानों (२, ४, ६, ८, १०, १२ स्थानों) में सूर्य आदि सातों ग्रह हों ते। समुद्र योग है। इस प्रकार आरुति योग २० होते हैं॥ १२॥

गोलादिमसयोगानाह— ये योगाः कथिताः पुरा बहुतर।स्तेषामभावे भवेद् गोलश्चैकगतैर्धुगं द्विगृहगैः शूलिस्रगेहोपगैः। 👅 केदारश्र चतुर्षु सर्वखनरैः पाशस्तु पश्चस्थितैः

पटस्थैदीमिनिका च सप्तगृहगैवींग्रोति संख्या इमे ॥ १३॥ पूर्व कथित योगो के अमाव में किसी एक भाव में सब ग्रह स्थित हों तो गोल योग, दो भावों में सब ग्रह स्थित हा तो खुग योग, तोन भावों में सब ग्रह हों तो ग्रल योग, चार भावों में सब ग्रह हों तो के दार योग, पांच भावों में सब ग्रह हों तो पाश योग, है भावों में सब ग्रह हों तो दामिनिका ये।ग और सात भावों में सब ग्रह हों तो चाणा योग होता है। इस तरह सात प्रकार के योग होते हैं ॥ १३॥ नानाप्रकार किल कालांचिद्धियोंगा महद्भिः परिकीतिता ये। तत्कर्त्पाको हि फलं तदीयं वलानुमानेन विचिन्तनीयम् ॥ १४॥

कालज्ञ महर्षियों से प्रतिपादित पूर्वीक योगों का फल योग-कारक ग्रहों की दशा अन्तर्दशा में उन के बल के अनुसार तारतस्य से विचार करना चाहिये॥ १४॥

#### रज्जुयोगफलम्-

चश्चद्ररूपेणान्विताः क्रौर्यभाजो जातोत्साहाः ब्रूरकार्ये नितान्तम्। रज्ज्योगोत्पन्नमर्त्याः स्वदेशे ह्यन्यस्मिन्वे सञ्चरन्त्यर्थलब्धचे ॥१५॥

रज्ज योग में उत्पन्न जातक आत्यन्त रूपवान, दुखी, दुएकार्यों में अति उत्साही, धन प्राप्ति के लिये स्वदेश और परदेश में भ्रमण करने वाला होता है ॥ १४ ॥

#### मुसलयोगफलम्-

नानामानैर्ज्ञानधान्योपपन्नः पुत्रैर्त्तक्ष्म्या राजते राजतेजाः।

पृथ्वीपालस्याश्रितः स्यात्सहर्षो हर्पोत्कर्षावाभिक्रन्मौसलेयः ॥१६॥

मुसल योग में उत्पन्न जातक बहुत मान, ज्ञान, धान्य, पुत्र, लद्मी इन से युक्त, राजा के समान बल शाली, राजा के आश्रय में रहने वाला, हर्ष से युक्त और हर्ष के उत्कर्ष से धन प्राप्ति करने वाला होता है ॥१६॥
नलयोगफलम्—

श्वश्राणीपूर्णरत्नैः स्वगेहा राजस्नेहाः पुण्यदेहाश्च मत्यीः।

कीत्यां युक्ताः सर्वदा तेन देवा दैवाद्येषां जन्मकाले नलश्चेत् ॥१७।िं नलयोग में उत्पन्न जातक निरन्तर थोड़े बहुत रत्न के। अपने गृह में रखने वाला, राजा का प्रिय, पुण्यवान् और कीर्तियुक्त होता है॥१७॥ मालायोगफल न्—

पुत्रैर्मित्रैश्वारुभूपाविशेषैर्नानायानैरिन्वतास्ते भवन्ति । येषां पुंसां स्रुतिकाले हि माला मालादोलाकामिनीकेलिशीला ॥१८॥

माला योग में उत्पन्न जातक पुत्र, वित्र, सुन्दर भूषण, अनेक चाहन इन से युक्त, माला, दोला और स्त्री के साथ कीड़ा विलास करने वाला होता है ॥ १८॥

सर्पयोगकलम्--

भोक्तान्यस्यात्रस्य रौद्रो दरिद्रो निद्रोत्साहो रुट्समुद्रोप्यभद्रः । दुर्दर्भः स्याचापकाराय सार्पः सर्पः सृतौ यस्य मर्त्यस्य योगः॥१९॥

सर्प योग में उत्पन्न जातक दूसरे का श्रन्न खाने वाला, भयानक, दरिद्र, बहुत से।ने बाला, रोषी, श्रभद्र स्वरूप वाला शौर दूसरे के श्रपकार के लिये व्यर्थ श्रहद्वार करने वाला होता है ॥ १६ ॥

गदायोगफलम्-

नानाशास्त्रानेकमन्त्रानुरक्तो गीते वाद्ये कोविदश्चापि यज्वा ।
रौंद्रो देवी द्वेषिवर्गैवियुक्तो युक्तो योषाभूपणाद्यैर्गदायाम् ॥२०॥
गदा योग में उत्पन्न जातक श्रनेक शास्त्र श्रौर मन्त्र शास्त्र में निरत,
गीत वाद्य में कुशल, यज्ञ करने वाला, भयानक स्वरूप वाला, द्वेष
करने वाला, शत्रुश्रों से रहित, स्त्री श्रौर भूषणों से युक्त होता है ॥२०॥
शक्टयोगफलम्

दोनो हीनो चैभवेनार्थमित्रैर्यस्योत्पत्यावाप्तकाश्योप्यवश्यम् । याति प्रीति प्राप्य मर्त्यः द्वयोषां त्यवत्वा योगे ज्ञाकटे यस्य जन्म ।२१॥

शकट योग-में उत्पन्न जातक दीन, विभव, धन श्रीर मित्रों से हीन, इश शरीर वाला, दुष्ट स्त्री को प्राप्त कर के उसे छोड़ कर प्रसन्न होने वाला होता है ॥ २१ ॥

#### निहंगयोगफलम्-

येषां सूतौ मानवानां विहंगो योगो भोगोत्पन्नसौरूयं न तेषाम्। याने मीतिनित्यमेव प्रवासः सर्वार्थानामस्पता जस्पतार्थैः ॥ २२॥

विहग योग में उत्पन्न जातक भोगसुख से रहित, अमण का प्रेमी, सदा परदेश में रहने वाला श्रीर थोड़ा सामान रहने पर भी वहुत कहने वाला होता है ॥ २२ ॥

### श्टंगाटकयोगफलम्—

भूयोत्कर्षः साहसी संगरेच्छः सौख्यैर्युक्तोऽत्यंतबुद्धिर्नरः स्यात् । प्रीतिर्गच्छेत्पूर्वपत्न्याः सपत्न्या द्रोहं चैवं शृङ्गपूर्वे मुखाटे ॥ २३ ॥

श्रङ्गाटक योग मे उत्पन्न जातक वार २ उत्साह करने वाला, साहसी, युद्ध की इच्छा वाला, सुख से युक्त, श्रित बुद्धिमान, पहली स्त्री से प्रीति श्रीर दूसरी से द्वेष रखने वाला होता है ॥ २३॥

# हलनामयोगफलम्-

पेष्यो युक्तः साधुभिर्मित्रवर्गैः कृष्यानीवी दुःखितोऽत्यंतस्रुक्श्यात् । उत्पत्तिं यो लाङ्गलाख्ये प्रयाति याति क्लेशं निर्धनत्वात्प्रकामम्॥२४॥

हल योग में उत्पन्न जातक द्तकर्म करने घाला, सज्जन श्रीर मित्रों से युक्त, खेती से जीवन चलाने वाला, दुखी, श्रित भोजन करने घाला श्रीर दरिद्रता से अत्यन्त क्लेश पाने घाला होता है ॥ २४ ॥

वज्रयोगजातफलम्-

श्राद्ये भागे जीवितस्यांतिमे च

सौख्योपेतो भाग्यवान्मानवः स्यात् ।

मध्ये भागे भाग्यहीनः प्रकामं

कामक्रोधैरन्वितो वज्रयोगे ॥ २५ ॥

वज़्य ग में उत्पन्न जातक बाल्यावस्था श्रीर वृद्धावस्था में सुखी, भाग्यवान् होता है। किन्तु मध्य श्रवस्था में काम क्रोध से युक्त श्रीर भाग्य रहित होता है॥ २४॥

### यवयोगफ्लम्--

मध्ये भागे धर्मकामार्थसंपत्सौख्येर्युक्तः स्याद्विनीतो वदान्यः। नित्योत्साहः सङ्गते तुप्रज्ञांतः ज्ञांतक्रोधो यः पस्तो यवाख्ये ॥२६॥

यव योग में उत्पन्न जातक मध्य श्रवस्था में धर्म, काम, धन, सम्पति श्रोर सुख से युक्त, नम्न, दाता, सुन्दर, व्रत में सदा उत्साही, शान्त तथा कोंध रहित होता है ॥ २६॥

#### कमलयोगप लम्--

नित्यं हर्पोत्कर्षशाली बलीयांश्रश्चत्कांतिगींतिकीर्तिर्मनुष्यः । योगे स्तिश्चेत्सरोजे स राजा राज्ञां वंशे वा भवेदीर्घजीवी ॥२७॥

कमल योग में उत्पन्न जातक सदा प्रसन्न, उत्साही, बली, श्रित सुन्दर, गाने में यशस्त्री, राजा के वंश में उत्पन्न हो तो राजा श्रीर दीर्घायु होता है ॥ २७॥

#### वापीयोगफलम्—

दीर्घायुः स्यादात्मवंशावतंसः सौख्योपैतोऽत्यंतधीरो मनीषी । चंचद्वाक्यः सन्मनाः पुष्पवापी वापोयोगे यः प्रस्तः प्रतापी ॥२८॥ बापो योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, सुस्रो, श्रत्यन्त श्रीर, पण्डित, सुन्दर बोलने बाला, सुन्दर मन बाला, पुष्प श्रीर वापी बनवाने चाला तथा प्रतापी होता है ॥ २८॥

### युपयोगजातफलम्-

धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यासिद्वचारो नरी वै । यस्योत्पत्तौ वर्तते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नूनम्॥२९॥ यूप योग में उत्पन्न जातक धीर, उदार, यज्ञ कर्म करने वाला, श्रमेक विद्याश्रों को विद्यारने वाला, विवेकी श्रीर बना होता है ॥ २६॥

# शरयोगफलम्-

हिंस्रोत्यंतं शिल्पदुःखैः पतप्तः प्राप्तानन्दः काननांते शरज्ञः । मत्यों योगे यः शरे जातजन्मा जन्मारंभात्तस्य न कापि सौख्यम् ॥३०॥ शर योग में उत्पन्न जातक हिंसक, शिल्प कर्म जन्य दुःखों से तस्त, वन मध्य में झानन्द पाने वाला, वाण चलाना जानने वाला और जन्म से ही कभी सुख न पाने वाला होता है ॥ २० ॥

द्यक्तियोगजातकः सम्-

नीचैरुच्चै: प्रीतिकृत्सालसश्च सौक्यैरथैर्वर्जितो निर्वलश्च ।

वादे युद्धे तस्य बुद्धिर्विशाला शालासौक्यस्याल्पता शक्तियोगे॥३१॥

शक्ति योग में उत्पन्न जातक छोटे, बड़े सभी से प्रेम करने वाला, श्रालसी, सुख धन से रहित, निर्वल, युद्ध और वाद विवाद में बुद्धि-मान तथा गृहसुखको श्रहप भोगने वाला होता है ॥ ३१॥

दण्डयोगजातफलम्-

दीनो हीनोन्मत्तसंजातसख्यः प्रेष्यद्वेषी गोत्रजैर्जातवैरः।

कांतापुत्रैरर्थमित्रैविंहीनो हीनो बुद्धचा दण्डयोगाप्तजनमा ॥ ३२ ॥

दण्ड योग में उत्पन्न जातक दीन, दुखी, दुर्जनों से मिनता करने बाला, दतकर्म करने वालों का राजु, श्रपने दुलजनों का द्वेषी, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र श्रीर दुद्धि से रहित होता है ॥ ३२॥

नौकायोगजातकलम्—

ख्यातो लुब्धो भोगसाँख्यैविहीनो यो नौयोंगे लब्धजन्मा मनुष्यः। क्लेशी शश्चच्चंचलस्वांतरृत्तिर्हित्तस्तेयोद्भृतधान्येन तस्य ॥ ३३ ॥ नौका योग में अपन्न जातक प्रसिद्ध लोभी, भोगसुख से रहित, दुखी,सदाच्यक्षतिच्तवाला श्रीर चोरी का धन खाने वाला होता है॥

कूटयोगजातफलम्-

दुर्गारण्यावासशीलश्च मल्लो भिल्लपीतिनिर्धनो निद्यकर्मा । धर्माधर्मज्ञानहीनश्च कूटः कूटपाप्तोत्पत्तिरेवं मनुष्यः ॥ ३४ ॥

कूट योग में उत्पन्न जातक दुर्ग श्रीर वन में रहने वाला, योद्धा, भिरुलों का स्नेही, निर्धन, निद्य कर्म करने वाला, धर्माधर्म के ज्ञान से रहित श्रीर चुगल खोर होता है ॥ ३४॥

१८ जा०

#### छत्रयोगजातफलम्-

प्राज्ञो राज्ञां कार्यकर्ता दयालुः पूर्वं पश्चात्सर्वसौक्यैक्षेतः । यस्योत्पत्तौ छत्रयोगोपलब्धिर्लब्धिस्तस्य च्छत्रसचामरादौ ॥३५॥

छत्र योग में उत्पन्न जातक चहुर, राजकार्य करने वाला, दयालु, बारुयावस्था और वृद्धावस्था में सब सुखों से युक्त, तथा छत्र, चामर श्रादि को प्राप्त करने घाला होता है॥ ३४॥

# कार्भुकयोगज्ञातफलम्—

आद्यो भागे चांतिमे जीवितस्य सौख्योपेतः काननाद्रिपचारः।

योगे जातः कार्मुके सोऽतिगर्वो गर्वोन्मत्तापत्तिकृत्कार्म्यकासः ॥३६॥

धजुष योग में उत्पन्न जातक वाल्यावस्था श्रोर वृद्धावस्था में सुख स्ते युक्त, घन पर्चत पर अमण करने वाला, श्रत्यन्त गौरवी, गौरव से श्रापित में फॅसने वाला श्रोर धजुर्धारी होता है ॥ ३६॥

## श्चर्यचन्द्रयोगजातफलम्--

श्रृमीपालपाप्तचंचत्प्रतिष्टः श्रेष्टः सेनाभूषणार्थाम्बराद्यैः ।

चेदुत्वत्तौ यस्य योगोऽर्द्धचंद्रश्चंद्रः साक्षादुत्सवार्थे जनानाम् ॥३७॥

श्रर्धवन्द्र योग में उत्पन्न जातक राजाओं से मितिष्टा पाने वाला, स्तेना, भूवण, वस्त्र श्रादि से श्रेष्ट श्रीर वन्द्र की तरह मनुष्यों की श्रानन्द देने वाला होता है ॥ ३७ ॥

#### चक्रयोगजातफलम्-

श्रीमद्भूपोऽत्यंतजातवतापो श्रूयो श्रूयोपायनैरन्वितः स्यात् ।

योगे जातः पूरुषो यस्तु चक्रे चक्रे पृथ्व्याः शालिनी तस्य कीर्तिः ३८

चक्ष योग में उत्पन्न जातक लच्मीचान, बहुत प्रतापी, बार बार लोगों से नजर लेने चाला श्रीर सम्पूर्ण संसार में यशस्वी होता है रू

# समुद्रयोगजातफलम्-

दानी चीरश्राक्त्रीलो दयालुः पृथ्वीपालपाप्तसौरूवः प्रकामस् । योगे जातो यः समुद्रे स घन्यो घन्यो चंत्रस्तेन नूनं नरेण ॥३६॥ समुद्र योग में उत्पन्न जातक दानी, धीर, सुन्दर स्वभाव वाला, दयालु, राजा के द्वारा सुख पाने वाला, श्रीर अपने कुल को बड़ाने वाला होता है ॥ ३६ ॥

्रगोलयोगजातफलम्--

विद्यासत्त्वौदार्यसामर्थ्यहीना नानायासा नित्यजातप्रवासाः ।

येषां योगः संभवे गोलनामा नानासत्यपीतयोऽनीतयस्ते ॥ ४०॥

गोल येगामें उत्पन्न जातक विद्या, सत्त्वगुण, उदारता श्रोर सामर्थ्य से हीन, श्रनेक प्रयत्न करने वाला, परदेश में रहने वाला, मिथ्या श्रीर श्रन्याय से प्रेम करने वाला होता है॥ ४०॥

युगयोगजातफलम्-

पाखंडेनाखिष्डतपीतिभाजो निर्लेजाः स्युर्धर्मकर्पाप्रयुक्ताः।

पुत्रेरथैं: सर्वथा ते वियुक्ता युक्तायुक्तज्ञानश्र्मा युगारूये ॥ ४१ ॥

युग योग में उत्पन्न जातक अपने पासण्डपना से जनों के साथ अखिण्डत प्रेम रखने वासा, निर्वज्ज, धर्म कर्स से रहित, पुत्र धन से रहित और युकायुक्त के ज्ञान से रहित होता है ॥ ४१॥

श्लयोगजातफलम्—

युद्धे वादे तत्पराश्चातिश्र्राः कूराः स्वांते निष्ठुरा निर्धनाश्च । योगो येषां स्विकाले हि स्रुलः स्रुल्यायास्ते जनानः भवंति ॥४२॥

श्रुल योग में उत्पन्न जातक युद्ध और वाद्वि वाद में कुशल, श्रूर, फ्र्र, निष्हुर हृदय वाला, निर्धन तथा जनों में श्रुल के समान होता है। ४२ केदारयोगजातकफलम्—

सत्योपेताश्चार्थवंतो विनीताः कृष्यौत्सुक्याश्चोपकाराद्राश्च । योगे केदारे ये नरास्तेऽपिधीरा धीराचारश्चापि तेषां विद्येपात् ॥४३॥

केदार योग में उत्पन्न जातक सत्य नेति वाला, धनवार, गम्न, खेती करने वाला, उपकारी, पण्डित श्रीर विशेष करके परिखतो का तरह श्राचरण वाला होता है ॥ ४३॥

पादायागजातफलम्-

दीनाकारास्तत्पराश्रापकारे वन्धेनार्का भूरितल्पाः सदम्भाः।

नानानर्थाः पाश्चयोगे प्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्युर्मनुष्याः ॥४४॥ पाश्च योग में उत्पन्न जातक दीन, दूसरों का श्रपकार करने में निरत, बन्धन से पीड़ित, बहुत शय्या वाला, श्रहंकारी, श्रनेक श्रनर्थं करने वाला श्रीर वन में प्रेम रखने वाला होता है ॥ ४४॥

दामिनीयोगजातफलम्— जातानन्दो नन्दनाद्यैः सुधीरो विद्वानभूषाकोशसंजाततोषः । चचच्छीलोदारबुद्धिप्रशस्तः शस्तः स्रुतौ दामिनी यस्य योगः ॥४५॥

दामिनी योग में उत्पन्न जातक पुत्र श्रादि से श्रानन्द पाने वाला, धीर, पण्डित, श्रपने खजाने की देख कर सुखी होने वाला, चश्चल, , उदार श्रीर प्रसिद्ध होता है ॥ ४४ ॥

वीणायागजातफलम्-

त्रथोंपेताः शास्त्रपारं गताश्च सङ्गीतज्ञाः पोषकाः स्युर्वहूनाम् । नानासौरूयैरन्वितास्तु प्रवीणा वीणायोगे प्राणिनां जन्म येषाम् ॥४६॥

वीणा योग में उत्पन्न जातक धनी, शास्त्रको जानने वाला, सङ्गीत को जानने वाला, बहुतों का पालक, श्रनेक सुखों से युक्त श्रीर चतुर होता है ॥ ४६ ॥

मोक्तेरेतैर्नाभसाख्यैश्च योगैः स्यात्सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम् । तस्मादेतेऽत्यंतयत्नादपूर्वाः पूर्वाचार्येर्जातके संप्रदिष्टाः ॥ ४७ ॥

सभी मनुष्यों के जन्म काल में पूर्वोक्त नाभस योगों का यथेष्ट विचार करना चाहिये । इसलिये प्राचीन श्राचार्यों ने यलपूर्वक इन योगों को जातक शास्त्र में कहा है ॥ ४७ ॥ एवं योगानां फलं शालिनीसद्भव्ये चैवं जातके कोमलोक्त्या ।४८। तस्मात्मात्ने: सत्कवीनामनुनं सौक्यं चैवं जातके कोमलोक्त्या ।४८।

इस प्रकार पूर्वीक्त नाभस योगों का फल शालिनी छुन्दों कि द्वारा स्पष्ट श्रीर युक्तियुक्त कहा गया है। छुकवि के इन कोमल उक्तियों से जातक शास्त्र में पण्डितों को छुख होवे॥ ४८॥

इति नामसयोगाध्यायः।

### अथ रहिमजातकाध्यायः

# श्रथैकादिएं चरिमफलम्-

येषां नराणां किरणाः प्रस्तावेकादितः पश्च भवन्ति यावत् । ते सर्वेथा दुःखदरिद्रभाजो नीचिषया नीचकुलाः खलाश्च॥ १॥

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १ से ४ तक हो चह सदा दुखी, दरिद्र, नीचों का प्रिय, नीच कुल घाला श्रोर दुष्ट होता है॥ १॥

द्रारश्मिफलम्-

पंचादितः खेंदुमिताश्च यावन्मरीचयस्ते जनयंत्यवश्यम् । नरान्विदेशेऽभिरतान्सुदीनान्भाग्येन हीनान्मतिपालितांश्च ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग ४ से १० तक हो चह चिदेश में रहने वाला, दीन, भाग्यहीन श्रीर दूसरों से पालित होता है ॥ २॥

पञ्चदशरश्मिफसाम्-

परं दशभ्यस्तिथयस्तु यावत्ते भानवो मानवमलपकार्थम् । धर्मित्रयं संजनयंति नृनं कुलानुरूपं सुखिनं सुवेषम् ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में श्रह के किरणों का योग १० से १४ तक हो वह मनुष्य थोड़े धन वाला, धर्म में प्रेम रखने वाला, श्रपने कुल के श्रनुसार सुखी श्रीर सुन्दर होता है ॥ ३ ॥

विश्वतिरशिमफलम्-

पंचेंद्वतो विंशतिरेव यावद्गगभस्तयस्ते मनुजं सुशीलम् ।

क्विति सत्कीर्तिकरं सुधीरं वंशावतं सं क्वशलं कुलासु ।। ४ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह के किरणों के योग १४ से २० तक हो वह मनुष्य सुशील, सुकीर्ति करने वाला, धीर, श्रपने वंशों में भूषण स्म-रूप श्रीर कलाओं में चतुर होता है ॥ ४॥

पञ्चवित्रतिरिशमफलम्— यस्य प्रस्तौ च नखा मयूखास्तद्भाग्यरेखा सुहृदां सुखाय । पञ्चाधिका विंशतिरत्र यावत्तावत्फलाधिक्यमनुक्रमेण ॥ ५ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह के किरणों का योग २० से २४ तक है। वह मनुष्य भाग्यवान श्रौर मित्रों को सुख देने वाला होता है। जिस प्रकार किरणों की वृद्धि हो उसी तरह फल में भी वृद्धि होती है। ॥॥

## जिशाद्ध शिमफलम् —

यावत्रिंशत्संमिता पंचवर्गाद्येषां स्तौ चेन्मयूखा नराणास् । भूमीपालात्पाप्तसौख्याः प्रधाना नानासंपत्संयुतास्ते भवंति ॥ ६ ॥

जिस के जन्म समय त्रह किरणों का योग २४ से ३० तक हो वह मनुष्य राजा से सुख लाभ करने वाला, राजा का मन्त्री और श्रानेक सम्पन्तियों से युक्त होता है ॥ ६॥

### एक जिंदाद शिमफलम्-

येषां नृनं मानवानां प्रस्तावेकत्रिञ्ञत्संख्यकाश्चेन्मयुखाः। विख्यातास्ते राजतुल्याः प्रधाना नानासेनास्वामिनः संभवन्ति॥७॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३१ हो ते वह मनुष्य प्रसिद्ध, राजा के समान, राजा का मन्त्री श्रीर श्रनेक सेनाश्रों का नायक होता है ॥ ७ ॥

#### द्वा विशद्ध श्रिमफलम्-

शस्त्रितकाले किरणा नराणां द्वित्रिप्रमाणा यदि संभवन्ति । नानापुराणामथवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामश्चताधिपा वा ॥८॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३२ हे। घह मनुष्य श्रनेक पुरों का, पर्वतों का या १०० गावों का श्रधिपति होता है ॥८॥

#### त्रयस्त्रिशद्रशिमफलम्--

रामाग्निभिश्वापि युगाग्निभिर्वा करैर्नरस्य मसवो यदि स्यात् । क्रमात्सदस्रं त्रिसदस्रकं च ग्रामान्स पातीति वदंति केचित् ॥ ९ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३३ या ३४ हो वह मर्ज-ध्य तीन हज़ार या एक हजार गांच का स्वामी होता है ॥ ६ ॥

#### पञ्चित्रंशाद्रशिमफलाम्-

पश्चित्रसंख्यैः खतु यो मयूर्खेर्जातो भवेन्मण्डलनायकथ । विलाससत्त्वामलज्ञीलगाली यशोविशेषाधिककोशयुक्तः ॥ १० ॥

۲

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३५ हे। वह मनुष्य जिला का मालिक, विलास करने वाला, बली, निर्मल प्रकृति वाला, यदास्वी और अनेक बजाने से युक्त होता है ॥३१०॥

षट् जिद्या दश्मिक साम्-

रसामिसंख्यश्च नगामिसंख्येजीतो मयूखैः खलु यः क्रमेण । ग्रामान्मनुष्यः स तु सार्धलक्षं लक्षत्रयं पाति महाप्रतापात् ॥११॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३६ या ३० हो वह मनुष्य तीन लाख वा डेट लाख गांच का मालिक होता है॥ ११॥

ऋष्टिशद्र शिमपालाम्---

यस्य प्रसूतौ किरणप्रमाणमष्टित्रसङ्ख्यैः स भवेन्महौजाः।
भूमीपतिलक्षचतुष्ट्यं हि ग्रामान्प्रशास्तींद्रसमानसम्पत्।। १२।।

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३८ हो वह मनुष्य पराक्रमी राजा, ४ लाख गाँचों का शासन करने वाला ग्रोर इन्द्र की तरह सम्पत्ति वाला होता है॥ १२॥

पकोनचत्वारिशद्रशिमफलम्-

नवत्रिसङ्ख्या जनने मयूखा विख्यातकीर्तिर्रुपतिर्भवेत्सः। भौढमतापाद्गगरुडस्वरूपो गर्वोद्धतारातिभ्रजङ्गमेषु ।। १३ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३६ हो वह मनुष्य प्रसिद्ध यश वाला, राजा श्रीर श्रपने शत्रु रूपी सर्पों को मारने के लिए गरुड़ के समान होता है ॥ १३॥

चत्वारिशद्रशिमफलाम्-

खाब्धिममार्गः किर्ग्णः मसूतः क्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयाणे । भवन्ति सेनागजगर्जितानां प्रतिस्वनाः खे धनगर्जितानि ॥ १४ ॥ जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४० हो वह मनुष्य राजा होता है और उस के दिग्विजय यात्रा के समय सेना और हाथियों का गर्जन का शब्द श्राकाश में जाकर मेघों के गर्जन की तरह होता है ॥ १४ ॥

एकचत्वारिंशद्रश्मिफलम्-

मयुखजालं परिस्नुतिकाले यस्यैकवेदाह्यकं नरस्य।
इचम्भो धिवेलामलमेखलाया भवेदिलायाः परिपालकः सः ॥१५॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४१ हो वह मनुष्य समुद्र पर्य्यन्त पृथ्वी का श्रधिपति होता है ॥ १४ ॥

द्विचत्वारिंशद्रश्मिफ**ल**म्—

यमलजलिधतुरयो वा गुणाब्धिप्रमाणो

भवति किरणयोगश्रेन्नराणां प्रस्तौ ।

श्रतुलबलविलासत्रासितारातिवर्गाः

त्रिजलधिवलयायाः पालकास्ते पृथिन्याः ॥१६॥

जिस के जन्म समय ब्रह किरलों का योग ४२ या ४३ हो वह मनुष्य बड़ा वली, विलास करने वाला, शतुओं को कप्ट देने वाला और तीन समुद्रों से घिरे हुए भूमि का स्वामी होता है ॥ १६॥

चतुर्वत्वारिशद्रश्मिफलम्-

स्तौ वेदयुगप्रमाणकिरणाश्चेत्सार्वभौमः स ना

यत्सेनाजलघौ गलन्मदजला दंतावलाः शैलताम् । यांति च्छत्रविचित्रिताः कमस्ता मीनध्वजा मीनता

नौकात्वं च रथास्तथायुधरुचिः कछोलमालातुलात् ।१७।

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४४ हो वह मनुष्य चक-वर्ती राजा होता है। उस के सेना कपी समुद्र में पर्वतों के समान मतवाली हाथी, कछुत्रों के समान नाना प्रकार के छत्र, मछली के समान ध्वजाश्रों की मछली, नौका के समान रथ, तरङ्ग के समान एक्सों की कान्ति होती है॥ १७॥

## पञ्चचत्वारिंशद्रशिमयोगफलम्-

पश्चाविधतश्चेत्परतो भवन्ति गभस्तयो जन्मनि मानवानाम् ।
ते देवतानामिष दुर्जयाः स्युद्धीपान्तरोद्धगीतयशोविशेषाः ॥१८॥
जिस के जन्म समय ब्रह्स किरणों का योग ४४ या इन से श्रिधिक
हो वह मनुष्य देवताश्चों से न जीता जा सकता है श्रीर उस का यश
द्वीपान्तर तक फैलता है ॥ १८॥

इति रिमजातकाध्यायः।

### अथ ग्रहाणां दीप्ताचवस्थाध्यायः

दीप्तस्तुङ्गगतः लगो निजगृहे स्वस्थो हिते हर्पितः ग्रांतः शोभनवर्गगश्च लचरः शक्तः स्फुरद्रश्मिमाक्। लुप्तः स्याद्विकतः स्वनीचगृहगो हीनः ललः पापयुक् खेटो यः परिपीडितश्च लचरैः स प्रोच्यते पीडितः ॥ १ ॥

श्रपने उच्च स्थान में स्थित श्रह दीष्त, श्रपनी राशि में स्थस्थ, मित्र की राशि में हर्षित श्रीर श्रम वर्ग में शान्त होता है। जिस श्रह का किरण पुष्ट हो वह शक्त, जो श्रस्त हो वह विकल, जो नीच में हो वह हीन, जो पाप श्रह से युक्त हो वह खल श्रीर जो पराजित हो वह पीड़ित होता है॥ १॥

ंदीष्तग्रहफलम्—

दीप्ते प्रतापादतितापिवारिर्गेलन्मदालंक्वतकुंजरेशः । नरो भवेत्तविलये सलीलं पद्मालयालंकुरुते विलासम् ॥ २ ॥

यदि शह दीष्त हो तो जातक श्रपने प्रताप से शतुश्रों को पीड़ित करने वासा, मतवाले हाथियों वासा होता है, श्रीर उस के घर में सिद्धा संस्मी निवास करती है ॥ २ ॥

स्वस्थंग्रहफलम्-

स्वस्थे महावाहनधान्यरत्नविशालशालाबहुलत्वयुक्तः । सेनापतिः स्यान्मनुजो महौजा वैरिव्रजावाप्तजयाधिशाली ॥ ३ यदि प्रह स्वस्थ हो ते। जातक श्रनेक वाहन, धान्य, रत्न, बड़े २ गृहों से युक्त, सेनापति, बहुत वली श्रीर रात्रुश्रों के। जीतने वाला होता है ॥ ३॥

हर्षितग्रहफलम्—

हिषतं भवति कामिनीजनोऽत्यन्तभूषणचयत्रजवित्तः । धर्मकर्मकरणैकमानसो मानसोद्भवचयो हतशत्रः ॥ ४ ॥

यदि ग्रह हिषित है। ते। जातक हिन्यों का प्रेमी, श्रनेक खूषणों से युक्त, धर्म कर्म करने वाला श्रीर शत्रुशों को मारने वाला है।ता है।।।।। शांतग्रहफलम्—

शांतोऽतिशांतो हि महीपतीनां मंत्री स्वतंत्रो बहुपुत्रमित्रः । शास्त्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्परोपकारी सुकृतैकचित्तः ॥ ५ ॥ यदि त्रह शान्त हो ते। जातक श्रत्यन्त शान्त, राजा का मन्त्री, स्वतन्त्र, बहुत सुत्र मित्रों वाला, शास्त्र जानने वाला, परोपकारी श्रीर धर्मारमा होता है ॥ ४ ॥

शक्तश्रहफलए---

शक्तोऽतिशक्तः पुरुषो विशेषात्सुगन्धमाल्याभिष्वः शुचिश्च। विख्यातकीर्तिः सुजनः प्रसन्नो जनोपकर्तारिजनपहन्ता ॥ ६ ॥ यदि प्रद्व शक्त हो तो जातक वली, सुगन्ध मालात्रों के प्रेमी, पवित्र, प्रसिद्ध यश वाला, सज्जन, प्रसन्न, जनें का उपकारी श्रीर शत्रुश्चों को नाश करने वाला होता है ॥ ६ ॥

विकलग्रहफलम्--

हतवलो विकलो मिलानः सदा रिपुकुलप्रवलश्च गलन्मितः । खलसखः स्थलसंचिलितो नरः छ्यतरः परकार्यगतादरः ॥ ७॥ यदि प्रह विकल है। ते। जातक निर्वत, विकल, मिलन, प्रवल शत्रु वाला, बुद्धि रहित, दुष्टों से मित्रता करने वाला, भ्रमणशील, श्रित दुर्वत श्रीर दूसरों के कार्य को देखने वाला होता है ॥ ७॥ दीनप्रहफलम्—

दीनेऽतिदीनोऽपचयेन तप्तः सम्माप्तभूमीपतिश्रात्रुभीतिः।

संत्यक्तनीतिः खलु हीनकांतिः स्वजातिवैरं हि नरः करोति ।।८।।
यदि ग्रह दीन हो ते। जातक श्राति दीनता से पीड़ित, राजा श्रीर राजुश्रों से भयभीत, श्रन्यायी, मिलन तथा श्रपने जाति से राजुता रखने वाला होता है ॥ ८ ॥

#### खसग्रह्फलम्-

खलाभिधाने हि खलैः कलिः स्यात्कांतातिचितापरितप्तचित्तः । विदेशयानं धनहीनता च प्रकोपता लुप्तमतिप्रकाशः ॥ ९ ॥

यदि ग्रह खल हो तो जातक दुधों के साथ कलह करने वाला, की की चिन्ता से पीड़ित, परदेशी, निर्धन, कोधी श्रीर बुद्धिरहित होता है ॥ ६॥

#### पीडितग्रहफलम्-

पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिव्यसनतोपि नितांतम्।
याति सञ्चलनतां निजस्थलाद् व्याकुलत्वनिजवन्धुचिन्तया ॥१०॥
यिव् प्रह पीड़ित हो तो जातक सदा व्याधि श्रीर व्यसनों से
पीड़ित, श्रपने स्थान से द्सरी जगह जाने वाला श्रीर श्रपने वन्धुश्रों
की चिन्ता से व्याकुल होता है॥ १०॥

इति दीष्ताद्यवस्थाध्यायः।

# अथ स्थानादियुक्तग्रह्फलाध्यायः

तत्रादौ स्थानबस्युक्तग्रहफलम्-

परां विभूति जनयत्यवश्यं बलाधिकत्वं महसः मद्दद्धिम् । नानाधनं कौशलगौरवादि कुर्यादलं स्थानबलोपपन्नः ॥ १ ॥

यदि स्थान वली त्रह हो तो जातक अनेक विभूतिओं से युक्त, वली, तेजस्वी, धनी, कुशल से युक्त और गौरच युक्त होता है॥ १॥ दिग्बलयुक्तप्रहफलम्—

त्राशावलं यस्य भवेत्प्रकृष्टं खेटः स्वकाष्टां नियमेन नीत्वा । विशिष्टलाभं क्रुक्ते दशायां पंसां निजद्रव्यविमिश्रितं हि ॥ २ ॥ यदि दिग्वली प्रह हों तो जातक को उस ग्रह की दशा में विशिष्ट वस्तुत्रों का लाभ कराता है। यह लाभ श्रपने धन के द्वारा ही स्रोता है॥ २॥

कालबलयुक्तग्रहफलम्-

शत्रुक्षयं भूगजवाजिद्वाद्धं शौर्यं च रत्नाम्बरसम्पदं च ।

लीलाविलासं विमलां च कीर्तिं कुर्योद् ग्रहः काल्वलाधिशाली।।३।।

यदि काल वल से युक्त ग्रह हो तो जातक रात्रुओं का नारा करने बाला, भूमि, हाथी, घोडा की वृद्धि करने वाला, ग्रूर, रत, चस्त्र, सम्पत्तियों से युक्त, विलासी और निर्मल यश वाला होता है ॥ ३ ॥

बिलसौम्यग्रहफलम्-

त्राचारशौचशुभसत्ययुताः सुरूपा स्तेजस्विनः कृतविदो द्विजदेवभक्ताः। पुष्पाम्बरोत्तमविभूषणसादराश्च सौम्गग्रहैर्वलयुतैः पुरुषा भवन्ति॥४॥

जिस के ग्रुभ ग्रह बली हो वह जातक श्राचार पवित्रता, ग्रुभ, सत्य इन से युक्त, सुन्दर, तेजस्वी, पण्डित, ब्राह्मण देवताश्रों का भक्त, वस्त्र श्रीर श्राभूषणों से युक्त होता है ॥ ४॥

युक्त हाता हु ॥ ठ ॥ विलिपापग्रहफलम्

लुब्धाः कुकर्मनिरता निजकार्यनिष्ठाः

साधुद्विषः स्वकुलहाश्र तमोगुणाढ्याः।

क्रूरस्वभावनिरता मलिनाः कृतघ्नाः

पापग्रहे बलयुते पुरुषा भवन्ति ॥ ५ ॥

जिस के जन्म काल में पाप ग्रह बली हों वह जातक लोभी, कुकर्मी, श्रपने कार्य में निरत, सज्जनों का हेबी, श्रपने कुल का नाश करने वाला, तमो गुण से युक्त, दुए प्रकृति वाला, मिलन श्रीर कृतक्त होता है ॥ ४॥

नैस्रिंगिकबलमाह— व द्वौ वा त्रयो वा बलिनो भवन्ति फलपदानत्वामिति प्रकप्यम् ।

# मन्दारसौम्येज्यसितेन्दुसूर्या यथोत्तरं स्युर्वालानो निसर्गात ॥ ६ ॥

जन्म काल में दो या तीन ग्रह बली हों तो पूरा पूरा फल देते हैं। शिन से मङ्गल, मङ्गल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चन्द्रमा और चन्द्रमा से सूर्य स्वभाविक बली होते हैं॥ ६३॥

चेष्टावलयुक्तप्रहफलम्-

कचिद्राज्यं कचित्पूजां कचिद्र द्रव्यं कचिद्यशः।

ददाति खेचरश्रित्रं चेष्टावीर्यसमन्वितः ॥ ७ ॥

चेष्टा बल से युक्त ग्रह कभी राज्य,कभी पूजा,कभी धन श्रीर कभी यश को देने वाला होता है ॥ ७ ॥

दृष्टिबलिग्रह्मलम्-

दुष्टमदः सौम्यनिरीक्षितश्चेद्ग दुष्टं फलं नो सकलं ददाति । क्रूरेक्षितः सत्फलदोऽपि चैवं विचारणेयं खलु हम्बलस्य ॥ ८ ॥

े दुए फल देने वाला श्रह यदि श्रभ ग्रह से देखा जाता हो तो सम्पूर्ण दुए फल को नहीं देता है। श्रभ फल देने वाला श्रह यदि पाप श्रह से देखा जाता हो तो सम्पूर्ण श्रभ फल को भी नहीं देता है। ॥ ॥

इति स्थानादियुक्तग्रहफताध्यायः।

# अथ सूर्धयोगाध्याय! तम्रादी बोश्यादियोगाः—

खेचरा दिनमगोर्विधुवर्ज्य द्वादशे च धनमे ह्युभये वा । बोशिवेश्युभयचर्यभिधानाः प्राक्तनैः सम्रदिता इति योगाः ।। १ ।।

चन्द्रमा को छोड़ कर अन्य कोई श्रह हाद्य में हो तो वोशियोग, द्वितीय में हो तो वेशियोग और डाद्य, द्वितीय दोनों में श्रह हो तो उभयचरी योग पूर्वाचार्या ने कहा है ॥ १॥

बोशियोगफलम्-

स्यान्मन्ददृष्टिर्बहुकर्मकर्ता पश्यत्यध्योत्नतपूर्वकायः।

श्चसत्यवादी यदि वोशियोगः मस्तिकाले मनुजस्य यस्य ॥ २ ॥ जिल के जन्म काल में बेशि योग हो चह मन्द दृष्टि चाला, बहुत कार्य करने वाला, नीचे देखने वाला, ऊँचे श्रङ्ग वाला श्चीर भूउ वोलने वाला होता है ॥ २ ॥

### वेशियोगफलम्-

चैत्सम्भवे यस्य च वेशियोगो भवेद्वदयातुः पृथुपूर्वकायः।

स्याद्वाग्विलास्यालसतासमेतस्तिर्यवनचारः खलु तस्य दृष्टेः ॥ ३ ॥

यि जन्म काल में वेशि योग हो तो जातक द्यालु, पूर्व अवस्था में स्थूल शरीर वाला, वाणियों से विलास करने वाला, आलसी और तिरछी नजर वाला होता है ॥ ३ ॥

उभयचरीयोगफलम्—

सर्वसहः स्थिरतरोऽतितरां समृद्धः

सत्त्वाधिकः समग्ररीरविराजमानः।

नात्युच्चकः सर्तहक् प्रबलामत्रश्री-

युक्तः किलोभयचरीप्रभवो नरः स्यात् ॥ ४ ॥

यदि जन्म काल में उभयचरी योग हो तो जातक सब बातों को. सहने वाला, स्थिर, अधिक धनो, सस्य गुणप्रधान, समान शरीर से युक्त, अधिक लम्बा नहीं, सरल दृष्टि चाला और लक्षीवान होता है ॥ ४॥

अर्थस्य वीर्यात्सवचरानुसाराद्राष्ट्रयं शयोगात्मविचार्य सर्वस्।

न्यूनं समं वा प्रकलं नराणां फूलं सुधीभिः परिकल्पनीयस् ॥ ५ ॥

्रवृंकि योगों का फल सूर्य के बल से, योग कारक ग्रह से त्रौर राशि ग्रंश के योग से विचार कर तारतम्य से फल में न्यूनाधिक्य करुपना करनी चाहिये॥ ४॥

इति सूर्ययोगाध्यायः।

# अथ चन्द्रयोगाध्यायः

# सुनफाऽनफादुरुधराकेमहुमयोगानाह—

द्विजयतेर्धनगैः सुनफा भवेद्वययगतैरनफा रविवर्जितैः।

दुरुधराः खचरैरुभयस्थितैर्धुनिवरैरुदिता महदादरात् ॥ १ ॥

सूर्य को छोड़ कर कोई प्रह चन्द्रमा से द्वितीय में हों तो सुनका, द्वाद्श में हों तो श्रनका श्रीर दोनों में हों तो दुरुधरा नाम योग होता है ॥ १ ॥

केमद्रुमयागः-

निशाकराज्ञन्मनि खेचरेन्द्रा धनव्ययस्थानगता न चेत्स्यः । वदन्ति केमद्रुमनाम योगं लक्ष्मीवियोगं कुरुते स नूनम् ॥ २ ॥ जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से द्वितीय श्रीर द्वाद्श में केाई श्रह न हो तो केमद्रुम नामक येग होता है।यह जातक के। निर्धन बनाता है ॥ स्रमकायोगक सम्—

निजञ्जार्जितमानसमुजतो विशदकीर्तियुतो मितमान्युखी ।
ननु नरः सुनफाप्रभवो भवेत्नरपतेः सचिवः सुकृतिः कृती ।। ३ ।।
यदि सुनफा योग में उत्पन्न हो तो जातक अपने गुजाओं से मान
प्राप्त करने वाला, यशस्त्री, सुखी, राजाका मन्त्री और पण्डित होता है॥
अनकायोगफलम्—

उदारमूर्तिग्रं एकीर्तिशाली कन्दर्पकालाः शुभवाग्विलासः । सद्गृहित्युक्तः सततं विनीतः प्रभुनिरः स्यादनकाभिधाने ॥ ४ ॥ यदि श्रमका योग में उत्पन्न हो तो जातक उदार, गुणी, यशस्वी,, सुन्दर, सुन्दर बोलने वाला, सुन्दर श्राजीविका से युक्त, श्रोर नम्र होता है ॥ ४॥

दुरुधरायागकत्तम्— द्रविणवाहनवाहवसुन्थरासुखयुतं सततं कुरुते नृपम् । दुरुधरातितरां जितवैरिणं सुनयनानयनाश्चलतालसम् ॥ ५ ॥ दुरुधरा योग में उत्पन्न जातक धन, वाहन, घोड़ा, पृथ्वी, सुख से ं युक्त, राजा, रात्रुओं के। जीतने वाला और सुन्दरी के कटाच को चाहने वाला है। ता है ॥ ४ ॥

केमद्रुमयागजातफलम्-

विरुद्धवृत्तिर्मिलनः कुवेषः प्रेष्यो मनुष्यो हि विदेशवासी। कान्तासुहृत्सुनुधनैर्विहीनः केमद्वमे भूमिपतेः सुतोऽपि॥ ६॥

केमद्रुम येगा में उत्पन्न जातक विरुद्ध आचरण करने वाला, मिलन, कुरूप, द्तकर्म करने वाला, परदेशी और स्त्री, मित्र, पुत्र धन से वियुक्त होता है ॥ ६॥

केमद्रमभङ्गमाह—

केन्द्रादिगामी यदि यामिनीशः स्यात्पिक्वनीनायकतः करोति । विभ्राजमानोन्नतिनैपुणानि कनिष्ठमध्योत्तमतायुतानि ॥ ७॥

सूर्य से केन्द्र स्थान में चन्द्रमा हो ते। सुन्दर मान, उन्नति श्रीर चतुरता न्यून, पणफर में हो ते। मध्यम श्रीर अपाक्रिम में है। ते। उत्तम होता है ॥ ७ ॥

वालेयरिमः परिस्रतिकाले निरीक्ष्यमाणः सकलेर्नभोगैः।

नरं चिरङ्जीवितसार्वभौमं करोति केमद्धममाशु हत्वा ॥ ८॥

जन्म काल में सभी श्रह यदि चन्द्रमा को देखते हों तो जातक केमहुम देख को नाश कर चिरजीवी सार्वभौम राजा होता है ॥ ८ ॥ चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति खेटा दुष्टोऽपि केमहुमयोग एषः ।

विहाय केमद्रुमतां नितान्तं कल्पद्रुमः स्यात्किल सत्फलाप्त्ये ॥९॥ केमद्रम योग होने पर भी यदि चारेां केन्द्रों में ग्रह स्थित हों तो

केमद्रुम योग होने पर भा याद चारा कन्द्रा में शह स्थित । श्रुभ फल देने के लिये कल्पहुम नामक योग होता है ॥ ६ ॥

क्षितिसुतयुतजीवे स्तिकाले तुलायां विलसति निलनीनां नायकः कन्यकायाम् । विधुरिप यदि शेषैनेक्षितो मेषवर्तीं जनपतिनृपतीनद्रं हन्ति केमद्रुमं च ॥ १०॥ यदि महत्त से युत बृहस्पित तुला राशि में हो, सूर्य कन्या में हो और चन्द्रमा मेष में हो तथा शेष घह चन्द्रमा को न भी देखते हों ते। जातक केमद्रम योग का फल न पाकर राजा है।ता है ॥ १०॥

इति चन्द्रयागाध्यायः ।

#### अथ प्रवट्गाध्यायः

येषां सृतौ राजयोगा नराणां प्रत्रज्या चेत्तापसास्ते भवेयुः । वक्ष्ये संचेपेण तांस्तापसानां योगोत्पन्नान्सन्मतान्प्राक्तनानाम् ॥ १॥

यदि जन्म काल में राज योग, प्रझज्या योग देनों हों तो जातक तपस्वी होता है। प्राचीनों के मत से तापस योगों को कहता हूँ ॥१॥ चतुरादिभिग्नेहैः प्रझज्यायोगः—

ग्रहैश्रतुर्भिर्यदि पश्चभिर्वा पड्भिस्तथैकालयसंस्थितेश्र ।

नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगाः पात्राजिको योग इति प्रदिष्टः ॥२॥।

यदि जन्म काल में चार, पाँच या छै श्रह एक स्थान में स्थित } हों तो सब राज येगा नष्ट हो कर प्रश्रज्या येगा रहता है ॥ २॥

अन्यग्रहालोकनवर्जितश्रेजन्मेश्वरो नैव शनि पपश्येत्।

मन्दोऽपि नो जन्मपति विसत्त्वं दीक्षाविचक्षामचुरो नर: स्यात्।।३।

यदि कोई भी ग्रह सागेश के। न देखता हो, शनि के। सागेश श्रीर सागेश को बस रहित शनि देखता है। तो जातक दीचित सन्यासी होता है॥ ३॥

जन्माधिराजो रविजित्रभागे कुजार्कजांशेर्क्कजवीक्षितश्च ।

करोति जातं कुटिलं कुशीलं पाखण्डिकं मण्डनतत्परं च ॥ ४ ॥

यदि जन्म लग्न के स्वामी शनि के देष्काण में हो, मझल शनि के नवांश में हो कर शनि से देखा जाता हो ते। जातक कुटिल, खराब स्वभाव वाला और पाखण्डियों केमत के। मण्डन करने वाला होता है॥

होराशीतकरामरेन्द्रसिचवाः सौरेण संवीक्षिताः

पुण्यस्थे सुरमन्त्रिणि व्रणयक्वतीर्थाटनैर्मानवः । कोगो पुण्यखगाश्रितेऽघखचरैर्नो वीक्षिते दीक्षितः

स्याञ्चनं तदपि प्रस्तिसमये सदाजयोगोद्भवः ॥ ५ ॥

जन्म लग्न, चन्द्रमा या बृहस्पति यदि शनि से देखा जाता हो श्रीर नवम स्थान के बृहस्पति स्थित हो तो जातक तीर्थाटन का प्रेमी होता है। यदि श्रभ श्रह नवम, पश्चम में हो कर किसी पाप श्रह से न देखे जाते हों तो राज योग में उत्पन्न जातक भो संन्यासी होता है॥

प्रवज्याभेद्माह—

मात्राजिकोऽकीदिबलक्रमेण वैखानसः खर्परप्टक्सलिङ्गी । दण्डी यतिश्रक्रथरश्र नग्रस्तत्प्रच्युतो जन्मपतौ जिते स्यातु ॥ ६ ॥

संन्यास योग कारक ग्रहों में यदि सब हसे बली सूर्य हो तो वैकानस (चन, पर्वत श्रादि में रह कर श्रिग्न होत्र श्रीर सूर्य का श्राराधन करने वाला,) होता है। चन्द्रमा बली हो तो खण्पर धारण करने वाला (कपाली संन्यासी) होता है। मझल वली हो तो लिगी (शिखा रहित है। कर गेरुश्रा चस्र धारण करने वाला) होता है। बृहस्पित बली हो तो दण्डी (दण्ड धारण करने वाला) होता है। बृहस्पित बली हो तो यित (गेरुशा वस्त्र धारण कर वानप्रस्थ को धारण करने वाला) होता है। शुक्र वली हो तो चक्रधर (चक्र धारण करने वाला योगी) होता है। शुक्र वली हो तो नग्न (नझा रहने ताला सन्यासी) होता है। (यदि योग कारक श्रह या लग्नेश किसी ग्रह से पराजित हो तो जातक श्रप्रसन्यासी होता है॥ ६॥

एकस्थानस्थितैः खंदैः सर्वेश्च बलसंयुतैः। निरम्बरा निराहारा योगमार्गपरायणाः॥ ७॥

सन्यास योग कारक सभी श्रह बल युत हो कर एक राशि में बैठे हों तो जातक नद्ग श्रीर भोजन रित्त हो कर योगाभ्यासी होता है ॥७ एकस्थाने खेचराणां चतुर्णां योगश्चेत्स्यान्मानवानां प्रस्तौ । ते स्युर्भूमीपालवंशेऽपि जाताः कान्तारान्तर्वासिनः सर्वथैव ॥८॥ यदि जन्म काल में चार मह वली हो कर एक स्थान में स्थित हों तो राजा के वंश में जन्म लेकर भी जातक सदा वन में रहने चाला होता है ॥ = ॥

पञ्चखेचरयुतिर्यदि स्नुतौ भूपतेरिप सुतः स च नित्यम् ।

कन्दमृलफलभक्षणचित्तोऽत्यन्तशान्तिविजितेन्द्रियशत्रुः ॥ ९ ॥

यदि जन्म समय में पाँच ग्रह का योग हो तो राजा के वंश में उत्पन्न हो कर भी जातक कन्द, मृत्त, फल खाने चाला, श्रत्यन्त शान्त श्रीर जितेन्द्रिय होता है ॥ ६ ॥

एकत्र षण्यां गगनेचरायां प्रस्तिकाले मिल्नं यदि स्यात्।

ते केवलं शैलशिलातलेषु तिष्ठन्ति भूपालकुलेषु जाता: ॥ १० ॥

यदि जन्म काल में छै प्रह एक स्थान में स्थित हों तो जातक राजा के वंश में उत्पन्न हो कर पर्वत पर रहने वाला होता है ॥ १०॥ प्रत्राजितानामथ भूपतीनां योगद्वयं चेत्प्रवलं प्रसृतौ।

फलं विरुद्धं हानुभूय पूर्व ततो त्रजेद्राज्यपदाधिकारम् ॥ ११ ॥

यदि जन्म समय में प्रधज्या योग, राज योग दोनों प्रवल हों तो जातक पहले संन्यास ग्रहण कर बाद में राजा होता है।। ११॥

इति प्रश्रज्याध्यायः।

#### अथारिष्टाच्यायः

रिष्टाध्यायाघीनमायुर्नराणां यस्मात्तस्माद्विष्टमात्रं प्रवन्मि । यस्याभावे साधितायुःप्रमाणे प्रामाण्यं स्यात्सम्भवे सर्वथैव ॥१॥

श्रायुद्धि श्ररिष्ट के श्रधीन रहता है। इस लिये पहले श्ररिष्ट योगों को कहता हूं। श्ररिष्ट रहित जातक का श्रायु साधित श्रायु के सुल्य होती है॥ १॥

श्रथारिप्रयोगः---

भौमालयेकिरश्चनीन्दुदृष्टे गृहेऽप्टमे चित्रशिखण्डिसूनुः । अदृष्टमूर्तिर्भुगुणात्र योगे पाणैर्वियोगं लभते मनुष्यः ॥ २ ॥ यदि मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु श्रष्टम भाव में स्थित हो श्रीर रचि, शनि, चन्द्रमा से देखा जाता हो तथा शुक्र से न देखा जाता हो तो जातक की मृत्यु होती है ॥ २॥

त्रिभिर्वर्षेरिष्ट्योगः-

षष्ठाष्ट्रमे वापि चतुष्ट्रये वा विलोमगामी कुजमन्दिरस्थः।

बलान्वितनावनिजेन दृष्टो वर्षेस्त्रिभो रिष्टकरः शनिः स्यात् ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल से बक्ती शनि मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर १, ४, ६, ७, ८, या १० वें स्थान में स्थित हो श्रोर बली मझल से देखा जाता हो तो तीसरे वर्ष में श्रिट्ट होता है ॥ ३॥

नवमवर्षे मृत्युयोगः—

चन्द्रार्कयुग्जन्मनि भानुसूनुः करोति नृनं निधनं नवाब्दैः।

यदि चन्द्रमा, श्रीर रिव से युत मझल हो तो नवचें वर्ष में जातक का मरण होता है ॥ ३६ ॥

मासेन मृत्युयोगः -

मासेन मन्दावनिस्तुस्यीशिखद्रारिगेहाश्रिततासमेताः ॥ ४ ॥

यदि शनि, मङ्गल, सूर्य तीनों का योग वष्ट या श्रप्टम स्थान में हो तो एक मास में जातक की मृत्यु होती है ॥ ४ ॥

पकाब्दे मृत्युयोगः--

एकोऽपि पापोऽप्टमगोऽरिगेहे पापेक्षितोऽब्देन शिशुं निहन्यात्।

सुधारसो यद्यपि येन पीतः किमत्र चित्रं न हि येन पीत: ॥ ५ ॥

यदि एक भी पाप श्रह षष्ट या श्रप्टम में स्थित हो कर श्रन्य पाप श्रह से देखा जाता हो तो जातक श्रमृत पीने पर भी एक वर्ष,में मरण को प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

षष्ठवर्षं रिष्टयोगः—

सूर्येन्दुगेहे दनुजेन्द्रमन्त्री व्ययाष्ट्रमारिस्थितसौम्यखेटै: । सर्वै: प्रदृष्ट: खलु पड्भिरब्दैर्जातस्य जन्तोर्वितनोति रिष्टम् ॥ ६॥ यदि कर्क या सिंह राज्ञि में स्थित हो कर शक्त द्वादश, श्रष्टम या षष्ठ में स्थित हो श्रोर सभी श्रभ श्रहों से देखा जाता हो तो जातक छुठे वर्ष में श्ररिष्ट को बिरास करता है ॥ ६॥

चतुभिवंषैरिष्टयोगः—

सोमस्य सुनुर्येदि कर्कटस्थः षष्ठेऽष्टमे वा भवने विलग्नात् । चन्द्रेसाः दृष्टोऽब्दचतुष्ट्रयेन जातस्य जन्तोः प्रकरोति रिष्टम् ॥ ७ ॥ यदि कर्क राश्चा में स्थित बुध ६ या ५ में स्थित हो और चन्द्रमा से देखा जाता हो तो चौथे वर्ष में श्ररिष्ट होता है ॥ ९ ॥

मासद्धयेन मृत्युयोगः-

केतृद्वयो मे प्रभवेच यस्मिस्तस्मिन्प्रसृतिर्यदि यस्य जन्तोः । स्यात्तस्य मासद्वितयेन नाज्ञो विनिश्चयेनेति वद्नित पूर्वे ॥ ८ ॥

यदि जन्म समय में धूमकेतु का उदय हो तो जातक दो मास में निश्वय मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ = ॥

शीव्रमृत्ययोगः--

मेषूर्रेषेऽर्को धर्ग्णासुतस्य गेहेऽथवार्कात्मजधामसंस्थः । पापैरनेकैश्च निरीक्ष्यमाणः प्राग्णैर्वियोगं स तु याति तूर्णम् ॥९॥ यदि मेष, वृश्चिक या मकर राशि का सूर्यदशम स्थान में स्थित

हो श्रौर पाप श्रह से देखा जाता हो तो जातक शीव्र मरण को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

लग्ने भवन्ति द्रेष्काणः शृह्वलापाश्चपक्षिणाम् । सपापा मरणं क्रर्यः सप्तवर्षेन् संशयः ॥ १० ॥

जन्म लग्न में श्रंखला, पाश या पत्ती द्रेप्काण हो श्रीर पाप श्रह से देखा जाता है। ते। जातक की ७ में वर्ष में मृत्यु होती है ॥ १० ॥

दशभिः षोशभिर्वर्षैर्वा मृत्युयोगः— राहुर्भवेज्जन्मनि केन्द्रवर्ती क्रूरग्रहैश्वापि निरीक्षितश्चेत् । करोति वर्षेर्दशभिर्विनाशं वदन्ति वा षोडशभिश्च केचित् ॥११॥ जन्म काल में केन्द्र में स्थित है। कर राहु पाप श्रह से देखा जाता है। ते। जातक की दशवें या सोलहवे वर्ष में मृत्यु होती है।। ११॥ श्रष्टमवर्षे मृत्युयोगः —

षष्ठाष्ट्रमस्थाः शुभवेचरेन्द्राः पापास्त्रिकोरो यदि जन्मलमात् । कूरेक्षितास्ते निधनं विदध्युर्वपष्टिकेनैव खलमदृष्टाः ॥ १२ ॥

यदि जन्म काल में शुभ ग्रह षष्ट या श्रष्टम में श्रीर पाप ग्रह नवम या पश्चम में श्थित हो कर पाप ग्रह से देखा जाता है। तो जातक की श्राटवें वर्ष में मृत्यु होती है।। १२॥

शीव्रसृत्युयोगः --

स्रुतिकाले भवेचन्द्रः षष्ठे वाऽष्टमसंस्थितः।

बालस्य कुरुते सद्यो मृत्युं पापिवलोकितः ॥ १३ ॥

जन्म काल में छुटें या आटचें स्थान में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि पाप ग्रह से देखा जाता है। तो जातक बहुत जल्दी मृत्यु के। पाता है १३

चतुर्भिर्घर्षर्निधनयोगः-

शुभाशुभालोकनतुल्यतायां वर्षेश्रतुर्भिर्निधनं तदानीम् ।

न्यूनाधिकत्वे सुधिया विधेयस्त्रैराशिकेनैव विनिश्चयोऽयम् ॥१४॥

जन्म काल में छुठें या श्राठवें स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि श्रुभ ग्रह तथा पाप ग्रह देानों से देखा जाता हो तो जातक का निधन चार वर्ष तें होता है । न्युनाधिक होने पर श्रारिष्ट श्रेराशिक से विचारना चाहिये ॥ १४ ॥

षष्टाष्ट्रमे मासि मृत्यु योगः—

धनांतगैर्वाऽरिमृतिस्थितवा धर्माष्ट्रमस्थैर्व्ययात्रुगैर्वा।

क्र्रग्रहे यो जननं प्रपन्नः पष्टेऽष्टमे मासि मृति प्रयाति ॥ १५ ॥ यदि पाप श्रह (२,१२),(६,८,),(६,६,) या (६,१२) में स्थित हों तो जातक की छठे या श्राठवे वर्ष में मृत्यु होती है॥ १४॥

मासेन मृत्युयोगः-

षष्टाष्ट्रमस्थाः शुभखेचरेद्रा विलोमगैः पापखगैः मद्दष्टाः ।

शुभैरदृष्टा यदि ते भवन्ति मासेन नूनं निधनं तदानीम् ॥१६॥ जिस के जन्म काल में षष्ट या श्रष्टम में स्थित है। कर श्रम ब्रह्म यदि चक्री पाप ब्रह्म से देखे जाते हां श्रीर श्रम ब्रह्म से न देखे जाते हों ते। जातक की एक मास में मृत्यु होती है॥ १६॥

राशिसमानवर्षे मृत्युयागः—

विलयजन्माधिपती भवेतामस्तंगतावष्टरिपुन्ययस्थौ।

जातस्य जन्तोर्मरणपदौ तौ वदन्ति राशिमितैहिं वर्षैः ॥ १७ ॥

जन्म काल में लग्नेश और राशोश ६, ८, १२ इन स्थानों में स्थित हो कर अस्त हो तो जातक राशि तुल्य वर्ष में मृत्युको पाता है ॥१७॥ चतुर्थमासे मृत्युयोगः—

होराधिपः पापलगैः पदृष्टः चतुर्थमासे मृतिकृन्मृतिस्थः।

जनमेश्वरस्तिश्वने दिनेशः शुक्रेक्षितो उन्दैर्भवनप्रमासौः ॥ १८॥

यदि जन्म लग्नेश ६या ५ में स्थित हो कर पाप शहां से देखा जाता हो तो चतुर्थ मास में और सूर्य, ग्रुक से देखा जाता हो तो रोशि तुस्य वर्ष में जातक मृत्यु को पाता है ॥ १८॥

अरुपेन कालेन मासेन वा मृत्युयोगः— होराधिपः पापथुतः स्मरस्थः करोति नाशं खलु जीवितस्य । मासेन जन्माधिपतिस्तु तद्वत्पापान्वितो रंध्रगृहाश्रितश्च ॥ १९॥

पाप ग्रह से गुत हो कर जन्म लग्नेश सप्तममें स्थित है। तो शीघ ई श्रीर अष्टम में स्थित है। ते। एक मास में जातक का मरण होता है।।१।

नचमाऽब्दे मृत्युयोगः—

युक्तो भवेदारिद्वाकराभ्यां निशाकरश्चान्यखगैर्न हष्टः। स्वस्तुगेहोपगतो विनाशं करोति वर्षे नवमेर्भकस्य ॥ २० ॥

मञ्जल श्रीर सूर्य से युक्त है। कर चन्द्रमा यदि बुध की राशि (मिथुन कन्या) में स्थित है। श्रीर श्रन्य ग्रहों से न देखा जाता है। ते जातक नववें वर्ष में मरता है॥ २०॥

#### शीव्रमृत्युयोगः-

लमास्तरं घान्त्यगते राशांके पापान्विते सौम्यखगैरदृष्टे ।

केन्द्रेषु सौम्यग्रहवर्जितेषु कीनाशदेशं हि शिशुः प्रयाति ॥ २१ ॥

यि चन्द्रमा १, ४, ७, द्र या १० स्थान में स्थित हो कर पाप अहीं से युक्त हो, शुभ बह से न देखा जाता हो और कोई भी शुभ बह केन्द्र में न हो तो जातक की शीध मृत्यु होती है ॥ २१ ॥

### शीद्यसृत्युयोगः--

रन्ध्रालये वाथ चतुष्ट्रयेषु खलग्रहाणां मिलनं यदि स्यात् । कलानिधौ क्षीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रस्तः ॥२२॥

पाप ग्रहों का ऋष्टम या केन्द्र स्थान में थोग हे। श्रीर स्रीण चन्द्रमा साम में स्थित हे। ते। जातक का नाग होता है ॥ २२ ॥

### चज्रमुष्टियागः -

लग्ने कुलीरेऽप्यथवाऽिलसं हो खलग्रहाः पूर्वदले यदि स्युः। सौम्यः परार्धे खलु वज्रप्रष्टियोगोऽयमुक्तः प्रकरोति रिष्टम् ॥२३॥

पाप ग्रह लग्न में स्थित हो कर कर्क या वृश्चिक राशि में, लग्न से सप्तम तक पाप ग्रह श्रीर सप्तम से लग्न तक ग्रुम ग्रह स्थित हों ते। वज्रमुष्टि नामक योग होता है श्रीर यह श्ररिष्ट कारक है ॥ २३॥ शीव्रमृत्युयोगः—

व्ययारिरन्ध्रेषु शुभाभिधानास्त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः।

सरोजनन्धोरुदये प्रसृतिर्यस्यान्यलोक त्वरया स याति ॥ २४ ॥

यदि शुभ ग्रह १२, ६, ८ इन स्थानों में, पाप श्रह त्रिकोण या केन्द्र में स्त्रोर चन्द्रमा लग्नमें स्थित हो ताजातक की शोध मृत्यु होती है।।२४॥

एकादशेऽह्वि मृत्युयोगः—

सौरस्यालयसंस्थो देवगुरुनिधनभावगो लग्नात् । पापग्रहृदृष्ठतनुर्निधनायैकादशेऽहि तुल्यः स्यात् ॥ २५ ॥ मकर या कुम्म में स्थित हा कर वृहस्पति लग्न से अष्टम भाव में स्थित हो श्रीर पाप शह से देखा जाता हो तो ग्यारहवें दिन जातक का मरण होता है ॥ २४॥

शीव्रमृत्युयोगः-

रन्ध्रांबु नायाभवनेषु खेटा विधौ च पापाद्रयमध्ययाते ।

यस्य मस्ति: स तु याति कामं यमस्य धाम प्रवदन्ति पूर्वे ।। २६।।

यदि सब ग्रह अप्रम, चतुर्थ,सतम इन स्थानों में स्थित हैं। स्मीर दो पाप ग्रह के मध्यमें चन्द्रमा बैटा है। तो जातक शीव्र मर जाता है ॥२६॥

शीब्रमृत्युयोगः-

सन्ध्याद्वये भांत्यगताश्च पापाश्चन्द्रस्य होरा यदि जन्मकाले ।

चतुर्षु केन्द्रेषु शशाङ्कपापाः स याति बालः किल कालगेहम् ।।२७॥

यदि जन्म काल में चन्द्रमा की होरा हो, दोनों संध्या काल में जन्म हो, पाप शह राश्यन्त में हो और पाप शह से युक्त हो कर चन्द्रमा केन्द्र में स्थित हो तो जातक श्रवश्य मृत्यु पाता है॥ २७॥

मात्रा सह शीव्रमृत्युयोगः—

स्मराष्ट्रमस्था यदि पापखेटाः पापेक्षिताः साधुखगैर्न दृष्टाः ।

करोति रिष्टं त्वरयार्भकस्य साकं जनन्याभिमतं बहूनाम् ।। २८ ॥

सप्तम श्रीर श्रष्टम स्थान में स्थित पाप ग्रह यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो श्रीर उस पर श्रम ग्रह की दिए न हो तो जातक माता के साथ श्रिरए पाता है। यह बहुतों का मत है॥ २२॥

मात्रा सह शस्त्रेण मृत्युयोगः—

निजोपरागे त्वशुभान्वितेन्दुर्लग्नस्थितो भूमिसुतोऽष्टमस्थः।

ततो जनन्या सह बालकस्य मृत्युस्तथाऽके सति शख्रघातः ॥२९॥

अपने ग्रहण समय में पाप ग्रह से युक्त चन्द्रमा लग्न में हो, मङ्गल अष्टम में हो तो माता सहित जातक का मरण होता है। तथा छापने ग्रहण काल में पाप ग्रह से गुक्त रिव लग्न में हो और मङ्गल छाएम में हो तो माता के साथ जातक शस्त्र से मरता है॥ २६॥

#### शीव्रमृत्ययोगः--

भूमीसुते वार्कसुते विलग्ने भानौ स्मरस्थानगतेऽन्यथा वा । युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्रे ऽचिरेण मृत्युः परिवेदितन्यः ॥ ३० ॥

यदि मङ्गल या शनि लग्न में हो, सूर्य सतम में स्थित हो और चन्द्रमा लग्न, सनम को छोड़ कर अन्य स्थानों में हा ते। शीव्र जातक की मृत्य होती है ॥ ३० ॥

शीद्यसृत्युयोगः—

पापैर्विलग्नाष्ट्रमघामसंस्थैः क्षीरो विधौ द्वादश्वभावयाते ।

केन्द्रेषु सौम्या न भवन्ति नृनं शिशोस्तदानीं निधनं प्रकल्प्यस् ॥३१॥

पाप ग्रह लग्न या अप्रम स्थान में स्थित है।, जीण चन्द्रमा द्वादश स्थान में स्थित है। और कोई ग्रुम ग्रह केन्द्र स्थान में न है। ते। जातक की मृत्यु है।ती है ॥ ३१॥

श्चरिष्टयोगः—

त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः शुभग्रहालोकनवर्जिताश्चेत । लग्नोपयाते सति भास्करे वा निशाकरे रिष्टसमुद्भवः स्यात् ॥३२॥

पाप ग्रह त्रिकाण या केन्द्र में हो कर ग्रुम ग्रह से न देखे जाते हों श्रीर सूर्य या चन्द्रमा लग्न मे स्थित हो तो जातक के। श्रिरिप होता है। नवमे अब्दे मरणयोगः-

भानुभानुतनयोशनसः स्युश्चेत्मस्तिसमये खलयुक्ताः ।

यद्यपीन्द्रगुरुणा परिदृष्टा रिष्टदास्तनुभृतां नवमेऽब्दे ॥ ३३ ॥

पाप ग्रह से युक्त हो कर सूर्य, शनि और शुक्र यदि बृहरूपति से देखा जाता हो ते। भी नववे वर्ष में जातक के। श्रार्प्य होता है ॥३३॥

कामिनीभवनगस्तु हिमांशुर्लयगो मृतिपतिः शनिदृष्टः ।

रिष्टदो नवसमाभिरीडितो जातकज्ञमनिभिः पुरातनैः ॥ ३४ ॥

चन्द्रमा सप्तम में, अप्रमेश साम में स्थित है। कर शनि से देखा द जाता हो तो जातक नववें वर्ष में श्ररिष्ट पाता है, यह प्राचीन मुनियों का मत है ॥ ३४ ॥

#### वर्षमध्ये मरण्योगः--

दृष्टेऽरिष्टे नात्र दृष्टेऽस्य काले पालेयांशी स्वालये वा विलग्नम् । वीर्योपेते सङ्गते शक्तियुक्तैः पापैदृष्टे मृत्युकालोब्दमध्ये ।।३५॥ पूर्व कथित अरिष्ट यागों में जहां काल का निश्चय नहीं कहा गया है वहाँ एक वर्ष के भीतर ही जब बली चन्द्रमा कर्क या लग्न में हो कर बली पाप बह से देखा जाता है। तब जातक की मृत्यु होती है ॥३४॥ अरिष्टयोगः—

लग्नत्रिकोणान्तिमसप्तरन्ध्रे चन्द्रे सपापेऽपचयं प्रयाते ।
शुभैन युक्ते यदि न प्रदृष्टे रिष्टं भवेदत्र किमत्र चित्रम् ॥३६॥
यदि शुभ ब्रह से युक्त, दृष्ट न है। कर चन्द्रमा १, ४, ६, १०, ७ या
पश्चमान्दे मृत्युयोगः—

सूर्यज्ञजीवाः श्रानिभौमशुक्राः सूर्यारमन्दाश्च यदीन्दुयुक्ताः ।

पस्तिकाले मिलिता यदि स्युनीशः शिशोरब्दकपश्चकेन ॥३०॥
जन्म काल में चन्द्रमा के सहित सूर्य, बुध, बृहस्पति वा शिन,
मङ्गल, शुक वा सूर्य, मङ्गल, शिन एक राशि मे स्थित हों ते। जातक
पाँचवें वर्ष में मृत्यू पाता है ॥ ३०॥

-राश्यादिसमवर्षादौ मृत्युयोगः—

विलयनाथो भवनप्रमार्णैर्वर्षे विनाशं कुरुते रिपुस्थः ।
गासैर्दकाणाधिपतिर्ल्ववेशो दिनैर्धुनीन्द्राः पवदन्ति सर्वे ॥३८॥
यदि लग्नेश षष्ठ स्थान में स्थित हो ते। राशि तुल्य वर्ष में, द्रेष्कार्णेश यदि षष्ठ स्थान में स्थित हो ते। राशि तुल्य मास में, नवमांशेश
यदि षष्ठ स्थान में स्थित हो ते। राशि तुल्य दिन में जातक की मृत्यु

होती है ॥ ३८ ॥ मासेन पोडशेऽह्नि वर्षेण वा मृत्युयोगः—

लग्ने शनिः क्र्रनिरीक्षितश्चे च्छिशांर्विनाशः खलु पोडशाहात् । करोति मासेन च पापयुक्तैः पापैर्विनाशं खलु वत्सरेण ॥३९॥

लग्न में स्थित है। कर शनि यदि पाप ग्रह से देखा जाता है। ते। १६ दिनों में, १ पाप ग्रह से युक्त हो। ते। एक मास में और दे। ग्रादि पाप ग्रहों से युक्त है। ते। एक वर्ष में जातक का मरण होता है॥३६॥

### एकादशादिवर्षे मृत्युयोगः—

रवीन्दुयुक्पापनिरीक्षितो ज्ञश्चैकाद्वाब्दैः कुरुते विनाशम् । लग्नेऽकेमन्दावनिजाः कुशेन्दुः स्मरे पडब्दैरथ सप्तभिर्वा ॥४०॥ सूर्य तथा चन्द्रमा से युत बुध यदि पाप प्रह से देखा जाता है। ते। ११ वें वर्ष हें, या रिव, शनि, मङ्गल तीनों लग्न में, चीण चन्द्रमा सतम में स्थित है। ते। ६ ठे वा ७ वें वर्ष मे जातक का मरण होता है ॥४०॥

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

क्रशः शशाङ्कः स्मरगो विलग्ने मन्दारशुक्रा गुरुदृष्टिहीनाः। विनाशनं तेऽब्दकसप्तकेन क्वर्यन्ति जातस्य विनिश्चयेन ॥ ४१ ॥ चीण चन्द्रमा सप्तम में, लग्न गत शनि मङ्गल और शुक्र के ऊपर चृहरपति की दृष्टि न है। ते। जातक सप्तम वर्ष में मरता है ॥ ४१ ॥

#### वर्षद्वयेन मृत्ययोगः—

चन्द्रः सचान्द्रिर्यदि केन्द्रसंस्थः सूर्याशुलुप्तः कुजमन्ददृष्टः। वर्षद्वयेन प्रकरोति रिष्टं स्पस्टं वसिष्ठादय एवमूचुः ॥ ४२ ॥

श्रस्त बुध, चन्द्रमा देानों केन्द्र में स्थित हो श्रीर मङ्गल, शनि से देखे जाते हों ते। जातक दे। वर्ष मे मृत्यु पाता है। ऐसा वशिष्ट श्रादि का कहना है ॥ ४२ ॥

### पुनर्वर्षद्वयेन मृत्युयोगः--

निशापतिर्त्तमपतेः सकाशाच्येदष्टमस्थः कृशतां प्रयातः । क्र्रैश्र दृष्टश्र शुभैने दृष्टो वर्षद्वयान्ते स करोति रिष्टम् ॥ ४३ ॥ लग्नेश से अष्टम स्थान में ज्ञीण चन्द्र श्थित है। कर पाप ग्रह से देखा जाता हे। श्रीर शुभ श्रह से न देखा जाता हे। तो जातक दे। वर्ष में मृत्यु पाता है ॥ ४३ ॥

#### नचमचर्षे मृत्युयोगः-

लग्नाधिपः पापखगो नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशगः शशाङ्कात् । पापेक्षितो मारयति प्रस्तौ शिशुं नवाब्दैः खलु कीर्तयन्ति ॥४४॥

जन्म समय में लग्नेश पापी है।, चन्द्रमा के नवांश में स्थित है। कर चन्द्रमा से द्वादश स्थान में गत है। श्रीर पाप श्रह से देखा जाता है। ते। जातक नववें वर्ष में मृत्यु के। पाता है। ४४॥

राशिसमानवर्षे मृत्युयोगः-

लग्नेश्वरः सूर्यमयूखलुप्तोऽष्टमेश्वरेण प्रविलोक्यमानः ।

रिष्टञ्जरो राशिसमानवर्षैः माजैख्दाहारि नरस्य जन्म ॥ ४५ ॥

अस्त हो कर लग्नेश यदि अप्रमेश से देखा जाता है। ते। लग्नेश जिस राशि में वैठा है। उस के समान वर्ष में जातक की मृत्यु है।ती है।। सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

अदृश्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति ।

स्वर्भानुनामा तनुभावगामी जीवेत्प्रसूतोऽब्दकसप्तकं हि ॥ ४६ ॥

यदि पाप ग्रह लग्न से सक्षम तक, शुभ ग्रह सन्तम से बग्न तक स्थित हों श्रीर लग्न में राहु हो ते। सक्षम वर्ष में जातक मृत्यु पाता है ४६ द्वादशाब्दे मृत्युयोगः—

सिंहीसुतः सप्तमभावसंस्थः शनैश्ररादित्यनिरीक्षितश्चेत् ।

नालोकितः सौम्यखगैस्तु जीवेद्वर्पाणि हि द्वादश यः प्रस्तः ॥४७॥

सन्तम स्थान में स्थित है। कर राहु यदि सूर्य श्रीर शिन से देखा जाता है। श्रीर शुभ ग्रह की दृष्टि न है। ते। जातक बारह वर्ष पर्यन्त जीता है। ४७॥

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

सिंहालिकुम्भस्थितसेहिंकेयो विलोकितः क्रूरखगैर्यदि स्यात् । वर्षाणि सप्तेव तदोयमायुः प्रकीर्तितं जातकशास्त्रविद्धिः ॥ ४८ ॥ सिंह, वृश्चिक या कुम्भ राशि में स्थित हो कर राहु यदि पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक की श्रायु सात वर्ष होती है। ऐसा जातक शास्त्र के। जानने वालंं का मत है॥ ४८॥

# सृत्युयोगः---

केतृद्यः स्यात्त्रथमं ततश्चेनिर्घातवाताश्चनयो भवन्ति । यो रौद्रसार्पाख्यमुहूर्तजन्मा पाझोति कामं यममन्दिरं सः ॥४९॥

यदि जन्म काल में ध्रमकेतु का उदय हो, जन्म से पहिले या पीछे निर्धात शब्द हो या प्रचएड चायु चले या चक्रपात हो या जन्म समय में रौद्र, सार्प मुहर्त हो तो जातक यमगृह पाता है॥ ४६॥

#### शीद्यसृत्युयोगः--

चन्द्रं क्रूरयुतं क्षीणं पश्येद्रीहुर्यदा तदा।

दिनैः स्वल्पतरैर्वालः कालस्यालयमात्रजेत् ॥ ५० ॥

यदि पाप युक्त चन्द्रमाको राहु देखता हो तो जातक शीव यमलोक जाता है ॥ ४० ॥

# श्रंशसमवर्षे मृत्युयोगः—

मातङ्गें ८र्नभिभश्र ९रामनयनै२३र्नेत्राश्विभि:२२सायकै५-रेकेनां १ बुधिभिश्रिक्तलोचनिमतै२३ धृत्या १८च विशो२०निमतै:। भूनेत्रै२१र्दश्वभि१०र्लवैर्यदि भवेन्मेषादिसंस्थो विधु-र्वर्षभिगसमै: करोति निधनं कालोऽयमत्रोदित:॥ ५१॥

जिस का जन्म मेघ के आठवें अंश में, तृप के ६ वें अंश में, मिथुन के २३ वें अंश में, कर्क के १४ वें अंश में, सिह के ४ वें अंश में, कन्या के १ अंश में, तुला के ४ थे अंश में, वृश्चिक के २२ वें अंश में, धन के १८ वें अंश में, मकर के २० वें अंश में, कुम्भ के २१ वें अंश में या मीन के १० वें अंश में हो वह जातक अंशतुल्य वर्ष में मृत्यु पाता है ४१

#### इत्यरिष्टाध्यायः।

# अथ रिष्टभङ्गाध्यायः

होरागमज़ैर्ब हुविस्तरेण रिष्टाख्ययोगा यदिष प्रदिष्टाः ।
ते रिष्टभङ्गे यदि नो समर्थाः स रिष्टभङ्गोप्यभिधीयतेऽतः ।। १ ॥
होरा शास्त्र जानने वालों से विस्तार पूर्वक अरिष्ट योग कहे गये
हैं। जो स्वय भङ्ग (नाश) होने में असमर्थ हैं, उन के नाश करने का प्रकार कहते हैं ॥ १॥

पूर्णः कैरविणीपतिर्दिविचरैः सर्वैः प्रदृष्टस्तदा रिष्टं इन्त्यथवा सुहृद्धवगतः सद्दोक्षितोऽतित्रभः। श्रीणो वापि निजोचगः शुभखगैः शुक्रेण दृष्टस्तदा

रिष्टं यत् समुपागतं स तु हरेतिसहो यथा सिन्धुरम्।। २।।
जिस मनुष्य के जन्म काल में चन्द्रमा यदि सूर्य श्रादि श्राठों श्रह से देखा जाता हो तो श्रिरष्टां का नाश करता है। श्रथवा बली चन्द्रमा यदि मित्र के नवाश में स्थित हो कर श्रम श्रह से देखा जाता हो तो श्रिरष्टों का नाश करता है। श्रथवा चीण चन्द्रमा भी मित्र के नवांश मे स्थित हो कर श्रम श्रह से देखा जाता हो तो भी श्रिरष्टों का नाश करता है। वा चन्द्रमा उच्च स्थान में स्थित हो कर श्रम से देखा जाता हो तो श्रिरष्टों का नाश होता है॥ २॥
रिष्टं निहन्यु: श्रभदा: शश्क्रात्पापैविनास्ताष्ट्रमशत्रुसंस्था:।

शुभान्वितः साधुदकारावर्ती पीयूपमूर्तिः श्रमयत्यरिष्टम् ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में पाप यह को छोड़ कर सब ग्रम यह यदि चन्द्रमा से ६,७,८ इन स्थानों में स्थित हो या ग्रम यह से युत हो कर चन्द्रमा यदि ग्रम यह के देष्काण में स्थित हो तो ग्ररिप्टों का नाश होता है ॥ ३॥

शुभग्रहा द्वादशभावसंस्थाः पूर्णः शशी रिष्टहरः मदिष्टः। लग्नेशदृष्टः शुभराशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्टयोगात् ॥ ४॥ यदि शुभ ग्रह द्वादश भाव में स्थित हो या पूर्णवली चन्द्रमा शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो कर लग्नेश से देखा जाता हो श्रीर श्रन्य ग्रह से न देखा जाता हो तो श्रिरिंगे का नाश होता है ॥ ४॥ वलक्षपचे यदि जन्म रात्रों कृष्णे दिवाष्टारिगतोऽपि चन्द्रः। क्रमेण दृष्टः शुभपापखेटैः पितेव वालं परिपालयेत्सः॥ ५॥

शुक्क पन की रात्रि में जन्म हो श्रीर चन्द्रमा शुभ श्रह से देखा जाता हो श्रथवा छाण पन की रात्रि में जन्म हो तथा चन्द्रमा पाप श्रह से देखा जाता हो तो पिता के समान चह चन्द्रमा चालक की रना करता है ॥ ४॥

स्थितः शशी क्रूरलगस्य राशी राशीश्वरेणापि विलोकितश्च । तदर्गगो वा यदि तेन युक्तः क्वर्यादलं मङ्गलमेव नान्यत् ॥ ६ ॥

चन्द्रमा यदि पाप ग्रह की राशि में स्थित हो कर राशीश से देखा जाता हो श्रथवा राशीश के पड़ वर्ग में स्थित हो श्रथवा राशीश से युक्त हो तो वह पर्याप्त मझल करने वाला होता है ॥ ६॥ जन्माधिपालो वलवान्किल स्यात्सीम्यै: सुहद्भिश्च निरीक्षमाणः । यद्वा तत्तस्थः सकलै: प्रदृशे दिष्टं हि चन्द्रे ए कृतं निहन्ति ॥ ७॥

बलवान लग्नेश यदि शुभ ग्रह श्रीर मित्र ग्रह से देखा जाता हो या लग्नेश लग्न में स्थित हो कर सब ग्रहों से देखा जाता हो तो चन्द्र इत श्रिरिशें का नाश होता है ॥ ७ ॥

स्वोच्चे स्वभे वा यदि वात्मवर्गे स्थितो हितानां च सतां प्रदृष्टाः । शुभैर्ने पापारियुतेक्षितश्च रिष्टं हरेत्पूर्णकलः कलावान् ॥ ८ ॥

बसवान चन्द्रमा यदि अपने उच्च, अपनी राशि या अपने षडवर्ग में स्थित हो कर मित्र । यह से देखा जाता हो और पाप यह या शत्रु यह से युक्त दृष्ट न हो तो अरिष्ट का नाश होता है ॥ = ॥ वाचामधीशो दशमे शशाङ्काद्भव्यये इशुक्रौ च खलः किलाये । विलग्नपात्त्र्यम्बुदशान्त्यलाभे शुभेक्षितेन्दुश्च हरेत्स रिष्टम् ॥ ९ ॥ बृहस्पित यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में, बुध, शुक्र दोनों द्वादश में, पाप श्रह एकादश में, लग्नेश ३, ४, १०, ११, या १२ में स्थित हो श्रीर चन्द्रमा के अपर शुभ श्रह की दृष्टि हो तो निश्चय श्रिष्टि का नाश होता है ॥ ६॥

प्रस्तिकाले यदि जन्मपालः किलेक्षितो निर्मलखेचरैश्व।

बलाधिशाली मलयं करोति रिष्टस्य शीतांशसमुद्भवस्य ॥ १०॥

जन्म काल में बलवान लग्नेश यदि शुभ प्रह से देखा जाता हो तो चन्द्रकृत श्रिरिष्टों का नाश होता है ॥ १० ॥

भवेनिशा जन्मनि पधिनीशः परोचगामी निजवेशमगो वा।

तदंशगो वापि शुमेक्षितश्च पूर्णः शशाङ्को निथनं निहन्ति ॥११॥

रात्रि के समय जन्म हो, पूर्ण चन्द्रमा वृष या कर्क राशि में वा उस राशि के नवांश में स्थित हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो अरिष्टों का नाश होता है ॥ ११ ॥

दास्रें श्रिमे वा गुरुमे शशाङ्के वर्गीत्तमे पूर्णकलाकलापे।

त्रिपुष्कर श्रीतकरे हि रिष्टं प्रकृष्टमप्याशु लयं प्रयाति ॥१२॥

चन्द्रमा यदि अश्विनी, कृतिका या पुष्य नक्षत्र में चा वर्गीत्तम में हो तो त्रिपुष्कर नामक अरिष्ट का नाश होता है।। १२॥ पादे द्वितीये यदि वा तृतीये तिष्यस्य ताराधिपतिर्योद स्यात्। वा रोहिणीनां चरणे द्वितीये सौम्येक्षितो रक्षति मृत्युदोषात॥१३॥

चन्द्रमा यदि पुष्य नत्तत्र के द्वितीय वा तृतीय चरण में हे। अथवा रोहिणी नत्तत्र के द्वीतीय चरणमें है। और ग्रुम ग्रह से देखा जाता है। ते। जातक मृत्यु से बचता है ॥ १३॥

क्रुलीर्मेषगश्चन्द्रः केन्द्रस्थः शुभवोक्षितः ।

ग्रस्तोपि रिष्टमङ्काय भवेदत्र न संशय: ॥ १४ ॥

चन्द्रमा यदि कर्कया मेषराशि में स्थित हो कर केन्द्र में स्थित हो आर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो निश्चय श्रिरिशं का नाश होताहै॥ केन्द्रेषु चेदम्बरमार्गगानां द्वयं द्वयं सौम्यखगो विलग्ने। श्रीणोऽपि चन्द्रः स्मरभावसंस्थः सम्प्राप्तरिष्टं शमयेदवश्यम्।।१५।। यदि केन्द्र स्थानों में दो दो श्रह स्थित हों, शुभग्रह लग्न में श्रीर जोण चन्द्रमा सनम में स्थित हो तो निश्चय श्ररिष्टों का नाश्च होताहै॥ इति रिष्टभङ्गाष्यायः।

~~

# अथ मर्थग्रहरिष्टभङ्गाध्यायः

मरीचिमालामलकान्तिशाली प्रस्तिकाले पवलो यदि स्यात्। बृहस्पतिर्मृतिंगतो निहन्ति रिष्टानि नृनं मुनयो वदन्ति ॥ १ ॥

यदि उदित बहस्पति बलवान हो कर लग्न में बैठा हो तो सव अरिष्टीं का नाश होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ १॥ पापैरवोर्येश्व शुभै: सवीर्यें: शुभस्य राशौ तनुभावयाते। निरीक्षिते व्योगचरै: शुभाख्यै: संझीयते रिष्टमुपागतं वै॥ २॥

जिस के जन्म काल में पाप श्रह निर्वल हो, श्रभ श्रह बली हो, श्रभ श्रह की राशि का लग्न हो श्रीर लग्न को श्रभ श्रह देखता हो तो उस के श्रिरिशें का नाश होता है ॥ २ ॥

सौम्यवर्गाश्रिताः पापाः सौम्यवर्गाश्रितैः शुभैः ।

दृष्टा अपि प्रकृष्टं ते रिष्टं नाशियतुं क्षमाः ॥ ३ ॥

शुभ ग्रह के वर्ग में स्थित पाप ग्रह को शुभ ग्रह के वर्ग में स्थित शुभ ग्रह देखते हों तो श्रिटिष्ट का नाश होता है ॥ ३ ॥ मूर्तेस्तु राहुस्त्रिषडायवर्ती रिष्टं हरत्येव शुभैः मदछः । शोषोदयस्थैर्विकृतिं न यातैरशेषखेटैः किल रिष्टभङ्गः ॥ ४ ॥

लग्न से तृतीय, षष्ठश्रीर एकाद्श भाव में स्थित राहु को श्रभ गृह देखता हो श्रथवा सब श्रह शोषींदय राशि में स्थित हो तो सबश्ररिष्टों का नाश होता है। । ।। प्रसृतिकाले विजयाधिशाली शुभो हरेद्रिष्टमपापद्दः।। कश्चिद्गग्रहश्चेत्परिवेषगामी क्रूरै: पदण्ट: किला रिष्टभङ्ग: ॥ ५ ॥

जन्म समय में विजयी शुभे यह को श्रन्यश्चम यह देखते हों श्रथवा श्रम्त गत किसी यह को पाप यह देखते हों तो श्ररिष्टों का नाश होता है ॥ ४ ॥

रजोविहीनं गगनं च खस्थाः स्वस्था भवेयुर्जलदाः सुनीलाः । मन्दानिलाश्चेद्विमला सुहर्ताः प्रस्नतिकाले किल रिप्टभङ्गः ॥ ६ ॥

जन्म काल में श्राकाश स्वस्थ हो, सब ग्रह स्वस्थ हों, नील वर्ण का मेघ हो, धीरे २ हवा चलती हो श्रीर सुन्दर मुहूर्त हो तो सब श्रित्थों का नाश होता है ॥ ६॥

> कुम्भयोनिम्रनीनां चेदुहमे जननं भवेत्। विलीयते तदा रिष्टं नूनं लाचेव विह्नना ॥ ७॥

यदि जन्म काल में अगस्त्य तारा का उदय हो तो आग से लाह की तरह सब अरिष्टों का नाश होता है ॥ ७ ॥ ष्टपाजकर्कारूपविलाग्नसंस्थो राहुर्भवेदिष्टविनाशकर्ता । शुभाश्व योगा बहवो यदि स्युस्तथापि रिष्टं विलयं प्रयाति ॥ ८ ॥

वृष, मेष या कर्क लग्न हो उस में राहु बैठा हो अनेक ग्रुभ योग हों तो अरिष्टों का नारा होता है ॥ ⊏ ॥

नकत्रये लाभरिषुत्रिसंस्थः केतुस्त हेतुर्निधनोपशान्त्यै ।

परस्परं भार्गवजीवसौम्यास्त्रिकोणगास्तेऽपि हरन्त्यरिष्टम् ॥ ९ ॥

यदि मकर, कुम्भ या मीन राशि का केतु ११, ६ या ३ स्थान में हो अथवा शुक्र, गुरु और बुध ये तीनों नवम, पञ्चम में स्थित हों तो अरिष्टों का नाश होता है ॥ ६ ॥

सन्ध्याभवा वैष्टतिपातभद्रागृण्डान्तयुक्ता त्र्यपि जन्मकाले । भवन्ति रिष्टस्य विनाशनार्थं निरन्तरा दृश्यदलेऽथ सर्वे ॥ १० ॥

जन्म काल में सब शह लग्न से सप्तम भाव पर्यन्त में स्थित हों तो दोनों सन्ध्या, चै बृति, गण्डान्त इन में जन्म लेने वालों के भी श्रिरिप्टों का नाश होता है ॥ १०॥ ज्यायारितुङ्गेषु गतः पतङ्गो नोपण्तुतो रिष्टविनाशकर्ता।

एकर्शनाः षट्त्रिद्शायसंस्थाः सर्वेऽपि रिष्टं शमयन्ति खेटाः ॥११॥

श्रपने उच्चे राशि में स्थित हो कर सूर्य ३, ११ या ६ में स्थित हो पाप यह से यसित न हो श्रथवा एक राशि में स्थित हो कर सब यह ६, ३, १० या ११ में स्थित हों तो श्रिटिशें का नाश होता है॥ ११॥

शीतभानोस्तनोर्वापि द्वी त्रयो वाप्यनेकशः ।

एकान्तस्थास्तदा रिष्टभङ्गो भवति निश्रयात् ॥ १२ ॥

चन्द्रमा या लग्न से भिन्न स्थान में स्थित हो कर दो आदि श्रह यदि एक राशि में स्थित हों तो निश्चय अरिप्टों का नाश होता है॥१२॥

पातालयातः प्रबलेन्द्रदृष्टो निजालयस्यो यदि जन्मकाले।

देवेन्द्रमन्त्री दल्तयत्यवश्यममङ्गलं रिष्टभवं क्षणेन ॥ १३ ॥

जन्म काल में धनु या मीन का बृहस्पित यदि लग्न से चतुर्थ में स्थित हो और पूर्ण बली चन्द्रमा से देखा जाता हो तो श्रिरिष्टों का नाश होता है ॥ १३ ॥

लग्नस्थितस्य खेटस्य व्यये वित्ते त्रयस्त्रयः ।

तत्कालमुद्भवाः खेटा रिष्टदार्णकारिणः ॥ १४ ॥

यदि द्वाद्श और द्वितीय में तीन २ ग्रह स्थित हों तो लग्न में स्थित ग्रह का श्ररिष्ट जन्य दोष नहीं होता है ॥ १४ ॥

केन्द्रेश्वापोक्तिमेश्वेव यदा पराफरेषु च।

श्रभांशस्था ग्रहाः सर्वे रिष्टभङ्गकराः समृताः ॥ १५॥

यदि जन्म काल में सब ग्रह केन्द्र या पणफर वा श्रापोक्किम में स्थित हों तो श्रिरिधों का नाश होता है ॥ १४ ॥

श्रन्योन्यं हि चतुर्थस्था युग्मभावम्रपागताः । स्वर्भातसंयुताः खेटा रिष्टदोषापहारकाः ॥ १६॥

द्विस्वभाव राश्चा में स्थित हो कर सब ग्रह यदि परस्पर चतुर्थ स्थान में स्थित हों तो अरिष्टों का नाश होता है ॥ १६ ॥ चतुष्ट्रये श्रेष्ठवलाधिशालो शुभो नभोगोऽष्ट्रमगो न कश्चित् । त्रिंशन्मितायुः प्रकरोति नृनं दशान्वितं तच्छुभखेटदृष्टः ॥ १७ ॥

यदि बलवान् शुभ ग्रह केन्द्र में स्थित हों श्रीर श्रप्टम स्थान में कोई ग्रह न हो तो तीस वर्ष की श्रायु होती है। तथा प्वींक योग में योग कारक शुभ ग्रह के श्रन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो चालिस वर्ष की श्रायु होती है॥ १७॥

निजित्रभागस्य गृहे गुरुश्वेदायुर्मितिः स्यात्खलु सप्तविशतः।

बृहस्पतिस्तुङ्गगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रगतः ज्ञतायुः ॥ १८ ॥

यदि बहस्पित अपने देष्काण में स्थित हो तो २७ वर्ष की आयु होती है। यदि गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र में बैठे हों तो १०० वर्ष की आयु होती है॥ १८॥

लग्ने स्वतुङ्गे बलगालिनीन्दौ सौम्याः स्वभस्थाः खलु षष्टिरायुः।
मूलित्रकोणेषु शुभेषु तुङ्गे लग्ने गुरावासुरशीतिरेव ॥ १९ ॥

लग्न या उच्च स्थान में चन्द्रमा स्थित हो तो ६० वर्ष की श्रायु होती है श्रीर यदि शुभ श्रह मूल त्रिकोण में बृहस्पति स्वोच्च या सन्न में हो तो ८० वर्ष की श्रायु होती हैं ॥ १६॥

लग्नाष्टमारीन्दुयुता न चेत्स्युः क्रूराः स्वभस्था यदि खेचरौ द्वौ । बलान्वितावम्बरगौ भवेतां जातः शतायुः कथितो मुनीन्द्रैः ॥२०॥

चन्द्रमा यदि १, ६, ५ इन स्थानों में न रह कर श्रन्य स्थान में हो, पाप शह अपने घर में हों और दशम स्थान में दो बलवान शह स्थित हों तो जातक १०० वर्ष जीता है ॥ २०॥

श्चन्ये रन्ध्रे केन्द्रगैः सौम्यलेटैः लग्ने जीवे ज्यायपष्ठे शुभाश्चेत् । नो संदृष्टाः पापसेटैस्तदा स्यादायुर्णानं सप्ततिर्वतसराणाम् ॥२१॥

यदि श्रष्टम स्थान में कोई श्रह न हो, ग्रुभ श्रह केन्द्र में हों, लग्न में बृहस्पति हो, ग्रुभ श्रह ३,६, ११ इन स्थानों में स्थित हो कर पाप श्रह स्ते देखा जाता हो तो जातक की श्रायु ७० वर्ष की होती है ॥ २१ ॥

इति सर्वेग्रहरिएमङ्गाध्यायः।

#### अथ सदसहशाविचारणाध्यायः

राजयोगगृहभावसम्भवं रिष्टयोगजनितं च यत्फलम् । तदशाफलगतं यतो भवेत्तेन तत्फलगलं ब्रुवेऽधुना ॥ १ ॥

राजयेगा, राशि, भाव, श्रिव्य इन सबों का फल योगकारक ग्रह के द्शा काल में होता है। श्रितः दशा फल का वर्णन करता हूँ॥१॥ देवस्तुतिः—

सर्वदेववरदो वरदो वः ज्ञारदापि वरदा वदनाब्जे । इन्दिरा च खलु मन्दिरसंस्था प्रस्थिता जलनिधीन्प्रति कीर्तिः ॥२॥

सब देवों के। वर देने वाले गणेशजी श्राप के। वरदान दें,सरस्वती श्रापके मुख में निवास करें, जदमी जी श्राप के घर में निवास करें श्रीर समुद्र पर्य्यन्त श्राप की कीर्ति फैले ॥ २ ॥

स्वोच्चे स्वगेहे यदि वा त्रिकोणे वर्गे स्वकीयेऽथ चतुष्टये वा । नास्तंगतो नोऽश्चभद्दष्टियुक्तो जन्माधिपः स्याच्छभदः स्वपाके ॥३॥

श्रपने उच्च, राशि, मृल त्रिकोण या षड्चर्ग में स्थित हो कर तग्नेश यदि श्रस्त गत ग्रह या पाप ग्रह से न देखा जाता हो ते। अपनी दशा में शुभ फल देता है ॥ ३॥

त्रिषष्ठलाभेषु गतैः समस्तैः सौम्यैः सुखार्थाश्च भवंति वाल्ये। तत्रैव पापैर्वयसोऽन्त्यभागे जायार्थपुत्रादिसुखानि सम्यक् ॥ ४ ॥

यदि २, ६, ११ इन स्थानों में सब शुभ यह स्थित हो ते। बाल्य काल में और पाप यह स्थित हों ते। वृद्ध काल में स्त्री, धन, पुत्र स्नादि का सुख मिलता है ॥ ४॥

तुंगे स्वगेहे स्वसुहृद्गगृहांशे नीचारिभस्थेऽपि च खेचरेंद्रे । मिश्रं फलं स्यात्खलु तस्य पाके होरागमज्ञैः परिकल्पनीयम्।। ५।।

यि ग्रह श्रापने उच्च स्थान, राशि, मित्र के गृह या नवांश में स्थित हो कर नीच, शत्रु गृह या नवांश में स्थित हो तो उस की दशा में मिश्र फल होता है ॥ ४ ॥ वाचांपतिर्लाग्नगते स्वतुंगे स्वर्क्षे दशायत्रिगतश्च स्रतौ।

करोति राज्यं स्वकुलानुमानं नानाविधोत्कर्षविशेषयुक्तम् ॥ ६ ॥

यदि बृहस्पति सग्न, उच्च, श्रपनी राशि, १०, ११ या ३ रथान में स्थित हो तो श्रपने कुल के श्रनुसार विशिष्ट फल श्रीर राज्य की देता है॥

आरोहिणी दशा यस्य खेचरः सत्फलपदः।

सत्फलापचर्यं क्रयोहशा चेदवरोहिणी ॥ ७ ॥

जिस शह की आरोहिणी दशा ( अपने नीच स्थान से पांच राशि तक में स्थित शह की दशा ) हो तो शुभ फल देने वाली होती है। अवरोहिणी ( उच से पाँच राशि तक में स्थित शह की दशा ) हो तो अश्रभ फल देने वाली होती है ॥ ७ ॥

कर्कराशिगतचंद्रदशाकलम-

स्त्रीपुत्रमित्रद्रविणोपलब्धि कर्के हिमांशुः कुरुते द्वायाम् ।

कर्क राशि गर्त चन्द्र की दशा में खी, पुत्र, मित्र और धन की प्राप्ति होती है ॥ ७३ ॥

भौभराशिगतचंद्रदशाफलम्-

जायापशूनां हनने प्रष्टिंतं करोति पृथ्वीतनुजस्य गेहै ॥ ८ ॥

मङ्गल की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में स्त्री श्रीर पशु का वध होता है ॥ = ॥

बुधगुहराशिगतवंद्रदशाफलम्-

सच्छास्त्रमित्राधिगमं करोति बुधस्य राशौ गुरुधामसंस्थः।

बुध की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सुन्दर शास्त्र श्रीर मित्र का लाभ होता है ॥ ५३ ॥

शुक्रराशिगतचंद्रद्शाफलम्-

नृपप्रसादं विपुलां च लक्ष्मीं शुक्रस्य गेहें फलमेतदेव ॥ ९ ॥

शुक्र की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में राजा की प्रसन्नता से धन की प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥ शनिराशिगतवंद्रदशाफसम्—
तुषाररिंगः शनिवेशमसंस्थः मेष्यं मनुष्यं कुरुते दशायाम् ।
अरण्यदुर्गस्थितिमाददाति पीतिं मरुहोगृहनिर्मितौ च ॥ १० ॥

शित के गृह में स्थित चन्द्र की दशा हो तो जातक दृत कर्म करने वाला, वन, दुर्ग में रहने वाला श्रीर गोपालन गृहनिर्माण करने वाला होता है ॥ १० ॥

मित्रे चोपचयस्थाने त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा ।
पाकेरवरात्स्थितश्रंद्रः कुरुते सत्फलां दशाम् ॥११॥
चन्द्रमा मित्र के ग्रह में, दशापति से ३,६,१०,११ में या ४,६,
७ में स्थित हो तो अपने दशा काल में ग्रुभ फल देता है ॥ ११॥
इति सदसहशाविचारणाध्यायः।

#### रविदशाफलाध्यायः

भानोर्दशायां हि विदेशवासो भवेत्कदाचिकातु मानवानाम् ।
भूविक्षभूपद्विजवर्यशस्त्रभैपज्यतोऽतीव धनागमः स्यात् ॥ १ ॥
मन्त्राभिचारेऽभिक्षचिर्विचित्रा धात्रीपतेः सग्व्यविधिर्विशेषात् ।
विख्यातकर्माभिरतिर्मतिः स्यादनल्पजले चरणेन चिता ॥ २ ॥
व्ययथ दंतोदर्नेत्रवाधा कांतासुताभ्यां वियुतिश्च चिता ।
नृपाग्निचौराहितवंधुवर्गैः स्वगोत्रजैवी प्रवलः किताः स्यात् ॥ ३ ॥

सूर्य की दशा में परदेश वास, भूमि, श्रश्नि, राजा, ब्राह्मण, श्रीपिष्ठ इन सबों से धन का लाम, मन्त्र के विचार में स्नेह, राजा से मैत्री, प्रसिद्ध कार्य में रुचि, कम बोलने वाली मित, युद्ध से चिन्ता, खर्च, दाँत, पेट, श्रांख इन में, पोड़ा; स्त्री, पुत्र का विरह, राजा, श्रश्नि, चोर, परिवार इन से चिन्ता श्रोर माह्यों से कलह होता है।॥ १-३॥

मेषस्थरविदशाफलम्-दशा दिनेशस्य निजोच्चगस्य स्वाधर्मकर्माभिष्यचं करोति। तातार्जितद्रव्यगृहादिलाभं नानासुखानि प्रमदासुतेभ्यः ॥ ४ ॥ उच्चच्युतस्यातितरामरिष्टं कष्टं च रोगान्स्वजनैविरोधम् । रवेर्द्शातीव चतुष्पदानां करोति हानिं ननु मानवानाम् ॥ ५ ॥

अपने उच्च राशि में स्थित सूर्य की दशा में धर्म कर्म में अभिरुचि, अपने पिता के उपार्जित गृह, इन्य आदि का लाभ, और स्त्री, पुत्रों से अनेक सुख मिलता है। उच्च स्थान से अष्ट सूर्य की दशा में अनेक तरह के क्षेश, रोग, बन्धुओं से विरोध चतुष्पद और मनुष्यों की हानि होती है॥ ४-४॥

् वृषराशिस्थितरविदशाफलम्—

कांतासुतानां कृषिवाहनानां प्रपीडनं स्यान्नयनाननेषु । हृद्रोगबाधा बहुधा नराणां तृषाधिरुदस्य रवेर्दशायाम् ॥ ६ ॥

वृष राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, खेती, चाहन, श्रप-ने नेत्र श्रीर मुख में पीड़ा श्रीर हृदय में रोग होता है ॥ ६ ॥

मिथुनराशिगतरचिद्शाफलम्-

स्यान्मंत्रशास्त्रोत्तमकाव्यकर्ता प्रीतिः पुराखे च भवेत्रराखाम् । कृषिक्रियाघान्यधनैः सुखानि तृयुग्मसस्थस्य रवेर्दशायाम् ॥ ७ ॥

मिथुन राशि में स्थित सूर्य की दशा में मन्त्र शास्त्र श्रीर उत्तम काव्य को बनाने वाला, पुराण कथा का स्नेही श्रीर खेती से धन धान्य का सुख पाने वाला होता है॥ ७॥

कर्कराशिगतरविद्शाफलम्-

ख्यातिर्रृपपीतिरतीव नित्यं स्त्रीनिजितत्वं च महान्पकोपः। सुहुज्जने नृनमन्,नपीडा कर्काधिरूढस्य खेर्द्दशायाम्।। ८।।

कर्क राशि में स्थित सूर्य की दशा में प्रतिष्ठा, राजा से प्रीति, स्त्री से पराजय, कोव श्रौर मित्रों में श्रत्यन्त क्लेश हे। ता है। पा। सिंहराशिगतरविद्याफलम्

दुर्गादरण्ये च कृषिक्रियायां धनान्यनेकानि भवंति नृनम्।

स्यात्रुयातिरुचैर्नृपगौरवं च कण्डीरवस्थार्कद्शापवेशे ॥ ९ ॥

सिंह राशि में स्थित सूर्य की दशा में दुर्ग और वन में खेती कें द्वारा अनेक प्रकार से धन धान्य, प्रतिष्ठा, राज द्रवार में गीरव प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

कन्याराशिगतरविद्शाफलम्-

स्यात्कन्यकानां जननं समानं देवद्विजानामनुपूजनं च।

लब्धिः पश्चनां च भवेदशायां कत्यागतस्याम्बुजबांधवस्य ॥ १० ॥

कन्या राशि में स्थित सूर्य की दशा में कन्या का जन्म, आदर पूर्वक ब्राह्मण देवताओं का पूजन और गौ आदि चतुष्पदों का लाभ े होता है ॥ १०॥

तुलाराशिगतरविद्शाफलम्-

चेत्रात्मजार्थप्रमदासु पीडा चोराग्निभीतिश्च विदेशयानस् ।

नीचत्वमुचैः खलु मानवानां तुलाधरस्थस्य रवेर्दशायाम् ॥ ११ ॥

तुला राशि में स्थित सूर्य की दशा में खेती, पुत्र, स्त्री को पीड़ा, चोर श्रक्ति का भय, विदेश में स्रभण, श्रौर श्रनादर होता है ॥ १९॥ नीचांशयुक्तस्य रवेर्दशायां सुखेन लभ्यं परवश्चनश्च।

जायानिमित्तोद्यतदुःखल्बिधर्नीचैभीवेत्सख्यविधिर्नितांतम् ॥ १२ ॥

नीच राशि में स्थित सूर्य की दशा में श्रनायास दूसरों से ठम जाना, स्त्री के कारण दुःख श्रीर नीच जनां से मैत्री होती है ॥ १२ ॥ नीचाष्ट्रमस्थस्य रवेर्द्शायामुद्धिग्नता दोषसमुद्भवः स्यात् । षष्टाश्रितस्य व्रणजन्यपीडा शत्रोश्र बाधा बहुधावगम्या ॥ १३ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर अप्टम भाव में स्थित सूर्य की दशा में वित्त में उद्रेग, पप्ट भाव में स्थित सूर्य की दशा में वण और शत्रुओं से पीड़ा होती है ॥ १३ ॥

दृश्चिकराशिगतरिवदशाफलम्— तेजोविशेषाभियुतो नितांतं विषाग्निशस्त्रेः परिपीडितश्च । पित्रा जनन्यागतिचत्तशुद्धिः स्याद्धः दृश्चिकस्थस्य रवेर्द्शायाम्॥१४॥ वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य की दशा में विशेष तेजसे युक्त, विष, श्रिष्ठि, शास्त्र इनसे पोड़ा; माता और पिता में आदर होता है ॥ १४॥

धनूराशिगतरिवदशाफलम्-

कलत्रपुत्रद्रविणादिसौरूयं स्याद्वगौरवं राजकुलाद्वद्विनेभ्यः। सङ्गीतशास्त्रागमसौरूयमुच्चैश्रापोपयातस्य रवेर्दशायाम् ॥ १५ ॥ धतु राशि में स्थित सूर्यं की दशा में स्त्री, पुत्र, धन इन से सुस्त, राजा के कुल और ब्राह्मणों से गीरव, सगीत शास्त्र के सम्बन्ध से विशेष सुख होता है ॥ १४ ॥

मकरराशिगतरिवदशाफलम्— जायात्मजद्रव्यसुखाल्पता स्यादनल्पपीडा भयतो नितांतम्। भवेत्पराधीनतयातिचिंता नकोपयातस्य रवेर्दशायाम्॥ १६॥

मकर राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, धन इन के द्वारा थोड़ा सुख, भय से अत्यन्त पीड़ा श्रीर पराधीन होने के कारण श्रति चिन्ता होती है ॥ १६ ॥

कुभराशिगतरविदशाफलम्-

हृद्रोगबाघासुतिवत्तकांताचिताः परान्नादिसुखं न किंचित्। शत्रृद्धगमश्राप्यतिदीनता स्याद्धटाधिरूढस्य दशाप्रवेशे ॥ १७॥

कुम्भ राशि में स्थित सूर्य को दशा में हृदय रोग से पीड़ा, पुत्र, स्त्री, धन इन की चिन्ता. परान्न भोजन से हानि, शत्रु की चुद्धि स्त्रीर दीनता होती है ॥ १७ ॥

मीनराशिस्थितरविद्शाफलम् स्त्रीवित्तसौख्योपचयः प्रतिष्ठा ज्वरादिपीडा च सुतादिकानाम् । वृथादनत्वं नसु मानवानां मीने दिनेशस्य दशापवेशे ॥ १८॥

मीन राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री धन से सुस की वृद्धि, मतिष्ठा, पुत्र आदि को ज्वर श्रादि को पीड़ा श्रीर व्यर्थ अमण होता है॥ उच्चराशिस्थिताष्टमभावस्थितरिवदशाफलम्— स्वोच्चिस्थितस्याष्ट्रमभावगस्य दशा दिनेशस्य च दोषदा स्यात्। षष्टस्थितस्य व्रणजातपीडां करोति बाधां च पितुर्जनन्याः॥१९॥

मेष का हो कर अण्म भाव में स्थित सूर्य की दशा में कछ, षष्ठ भाच में स्थित सूर्य की दशा में का माता पिता को वण से पीड़ा होती है। पूर्व भवेतसूर्य दशापवेश: पित्रोश बाधा विविधा तदानीम्। लग्नाहशा करोशविशेषदात्री नश्जनाथस्य दशातिशस्ता।। २०॥

सूर्य की प्रथम दशा हो तो माता पिता को कए, लग्न की प्रथम दशा हो तो विशेष क्लेश और चन्द्रमा की प्रथम दशा हो तो शुभ फल होता है ॥ २०॥

इति रविद्शाफलाध्यायः।

#### ~~~

### चन्द्रवापासलाध्यायः

त्रारोहिणी चन्द्रदशा नराणां सर्वार्थसिद्धचै कथिता विशेषात् । तथावरोहात्कुरुते विलम्बं सर्वेषु कार्येषु च बुद्धिमान्द्यम् ॥ १॥

यदि चन्द्रमा की आरोहिणी दशा हो तो विशेष कर सब कार्या की सिद्धि होती है। अवरोहिणी दशा हो तो सब कार्यों में मन्द बुद्धि होती है। ॥

नक्षत्रनाथस्य दशाप्रवेशे भवेत्रराणां महती प्रतिष्ठा ।
मन्त्रित्वग्रुच्चेर्रुपतेः प्रसादो भूदेवदेवार्चनताप्रवृत्तिः ॥ २ ॥
सन्मन्त्रविद्या विविधा धनाप्तिर्नानाकलाकौशलशालिता च ।
गन्धेस्तिलैश्रापि फलैः प्रस्नैर्द्रक्षेरलं वा द्रविणोपलिब्धः ॥ ३ ॥
ख्यातिः सुकीर्तिर्विनयाधिकत्वं परोपकाराय मतिर्यश्रश्र ।
इतस्ततः सञ्चलनिर्यत्वं कन्याप्रजासञ्जननं मृदुत्वम् ॥ ४ ॥
जलस्य कर्मण्यतिसाद्ररवमालस्यनिद्राक्कलता क्षमा च ।

कृष्यादिकर्माभिरुचिः शुचित्वं कफानिलाधिक्यमतीव सत्त्वम् ॥५॥ भवेद्विरोधः स्वजनेन नूनं कलिपसङ्गो बहुजल्पता च । चित्तस्थितिर्नैव च साधुकार्ये सामान्यतः कीर्तितमेतदत्र ॥ ६ ॥

चन्द्रमा की दशा के प्रवेश काल में बहुत प्रतिष्ठा, मन्त्री के पद का लाम, राजा की छपा, देवता ब्राह्मणों में भक्ति, सुन्दर मन्त्र विद्या, श्र- नेक तरह धन की प्राप्ति, श्रनेक कलाश्रों में कुशलता, सुगन्ध, तिल फल, पुष्प, वृत्त इन सबों से धन की प्राप्ति, प्रसिद्ध कीर्ति, नम्रता, परोपकार की बुद्धि से यश, इधर उधर घूमने में प्रेम, कन्धा का जन्म श्रीर कोमलता, जल के कार्य में श्रित प्रीति, श्रालस्य, निद्रा, व्याकुलता लामा, खेती में श्रिभरुचि, पवित्रता, कफ धायु का श्रधिक प्रकोप, श्रत्यन्त बल, बन्धुश्रों से विरोध, कलह का प्रसङ्ग, व्यर्थ बोलना, वित्त में चश्चलता होती है श्रीर श्रुच्छे काम में मन नहीं लगता है ॥२-६॥

मेषराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

मेषे शशांकस्य दशाप्रवेशे योषात्मजानन्दभरो जनानाम् । विदेशकर्माभिरतिर्व्ययः स्यात् क्रौर्यं शिरोस्क्सहजारिबाधा॥ ७ ॥

मेष राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में स्त्री-पुत्र से आतन्द, पर्देश के कार्य में रुचि, अधिक खर्च, कृरता, शिर में रोग, भाई और शब्यों की बाधा होती है। । ७॥

वृषराशिगतचन्द्रद्शाफलम्-

उच्चाधिरूदस्य दशा जडांशोः कुलानुसारं हि ददाति राज्यम्। योषाविभूषात्मजगोतुरङ्गगजाप्तिसौरूयोपचयं जयं च ॥ ८ ॥

वृष राशि में स्थित चन्द्र की दशा में वंश के अनुसार राज्य का लाभ, स्त्री, भृषण, पुत्र, गौ, घोड़ा, हाथी आदि के द्वारा सुख और विजय होती है ॥ मा

मूलित्रकोणराशिस्थितचन्द्रदशाफलम्— मूलित्रकोणाश्रितशीतरशमेर्दशा विदेशाभिगमं करोति । कृषे: क्रयाद्विकयतो धनाप्ति कफानिलाति स्वजनैर्विरोधम् ॥ ६ ॥ श्रपने मृत त्रिकोण में स्थित चन्द्र की द्शा में परदेश में यात्रा खेती के क्रय विकय से धन का लाभ, कफ और वात से पीड़ा तथा, अपने जनों से शत्रुता होती है। १॥

वृषप्वीर्द्धपरार्द्घगतचन्द्रदशाफलम्—
वृषप्य पूर्वीर्घगतो हिमांशुः पापान्वितः सञ्जनयेज्ञनन्याः ।
मृत्युं, परार्घे जनकस्य सौख्यभङ्गं क्षणानमृत्युसमानरोगम् ॥ १०॥
वृष राशि के पूर्वार्धं में स्थित पापयुत चन्द्र की दशा में माता की

वृष राशि के पूर्वार्ध में स्थित पापयुत चन्द्र की दशा में माता की मृत्यु होती है। पृष राशि के उत्तरार्ध में स्थित पापयुत चन्द्रमा की दशा में पिता की मृत्यु या मरण तुल्य कप्र और सुख का नाश होता है।

मिथुनराशिगतचन्द्रदशाफलम् —

द्वन्द्वाधिसंस्थेन्दुदशापवेशे देवद्विजार्चाधनभौगसंस्थम् । स्थलांतरे सञ्चलनं किल स्यात्सुखेन सम्यङ्मतिवेभवं च ॥११॥

मिथुन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में देवता ब्राह्मण का पूजन, भोग के लिए स्थानान्तर गमन, खुख पूर्वक वृद्धि श्रौर विभव की वृद्धि है।ती है ॥ ११॥

कर्कराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

कुलीरसंस्थस्य कलानिधेः स्यात्पाके पशुद्रव्यक्विषपद्रद्धिः। 
क्रलाकलापाकलनं च शैले वने रुचिर्गुद्यगद्यकोपः॥ १२॥

कर्क राशि में स्थित चन्द्र की दशा में पशु, द्रव्य, खेती इन की वृद्धि, फलाओं में कुशलता, पर्वत और वन में श्रभिष्ठि तथा गुहा स्थान में शोग का भय होता है।। १२॥

सिंहराशिगतचन्द्रदशाफलम्

क्रण्डीरवस्थस्य निशाकरस्य पाके नरोऽर्थ लभते च नित्यम् ।
श्रेष्ठां प्रतिष्ठां विकलत्वमङ्गेऽनङ्गेऽपि हीनत्वमनुप्रयाति ॥१३॥

सिंह राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सदा धन का लाम, उत्तम प्रतिष्ठा, शरीर में पीड़ा श्रीर काम हीनता है।ती है। १३॥

# कन्याराशिगतचन्द्रदशाकलम्-

कन्याश्रितेन्दोश्च दशाप्रवेशे विदेशयानं वनितोपलब्धिः । कलाकलापामलबुद्धिदृद्धिः स्वल्पार्थसिद्धिश्च भवेत्रराणाम् ॥१४॥

कन्या राशि में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में यात्रा, स्त्री का साम, कलाओं में बुद्धि की बुद्धि और थोड़ी म्रर्थ की सिद्धि है।ती है।॥

तुलाराशिगतचन्द्रद्शाफलम्-

कलानिधेस्तौलिगतस्य पाके लोलं मनः स्याद्वनिताविषादः। वादश्र कैश्रिद्धनहीनता च प्रोत्साहभङ्गः खलु नीचसङ्गः॥ १४॥

तुला राशि में स्थित चन्द्र की दशा में चञ्चलता, स्त्री के सम्बन्ध से कष्ट, इसरों से विवाद, धन की हानि उत्साह का नाश, श्रीर नीचों की सङ्गति है।ती है।। १४॥

बुश्चिकराशिगतचन्द्रद्शाफलम्—

नीचोपयातस्य विधोर्दशायां स्याद्रचाधिष्टद्धिर्बहुधा नराणाम्। वियोजनं वै स्वजनेन नूनं मानाल्पतानल्पविकल्पचिन्ता ॥ १६ ॥

वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्र की दशा में रोगों की वृद्धि, वन्धुश्रों से वियोग, मान की द्यानि श्रीर श्रनेक तरह की चिन्ता होती है ॥१६॥

नीचच्युतचन्द्रदशाफलम्—

विम्रुक्तनीचोडुपतेर्दशायां भवेदवाप्तिः क्रयविक्रयाभ्याम् । धर्मव्यथाधर्मविधानमल्पमल्पं च सरूपं जनमित्रवर्गैः ॥ १७॥

वृश्चिक राशि में नीचांश (३) से अधिक श्रंश पर स्थित चन्द्रमा की दशा में कय-विकय से लाभ, धर्म करने में क्लेश, श्रधर्म में प्रम श्चौर मित्रों से थोड़ी मैत्री होती है॥ १०॥

धनुराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

चापोपयातस्य च शीतरशमेर्दशाप्रवेशे गजवाजिष्टद्धिः । पूर्वार्जितार्थोपहतिर्नितांतमन्यत्र सौभाग्यसुखानि नूनम् ॥ १८॥

धनु राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में हाथी, घोड़े की वृद्धि, पूर्वाजित धन की हानि श्रीर सुभगता से सुख होता है।। १८॥

# मकरराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

हिमकरश्च सदा मकरस्थितः सुतसुखानि धनागमनानि च । वितन्तते तनुतामनिलात्तनोरनुदिनं गमनागमनानि वै॥ १९॥

मकर राशि में स्थित चन्द्र की दशा में पुत्र से सुख, धन का लाम, वायु प्रकोप से शरीर में दुर्वलता, सदा गमन और त्रागमन होता है ॥ कुम्भराशिगतचन्द्रदशाफलम्—

क्रोडे च पीडा व्यसनानि नूनं स्युर्मानवानां तनुता शरीरे। ऋणोपलब्धिश्वलता नितांतं दशाप्रवेशे कलशस्थितेन्दोः॥ २०॥

कुम्भ राशि में स्थित चन्द्रकी दशा में पेट में पीड़ा, व्यसन, शरीर) में दुर्वजता, ऋण और अस्थिरता होती है ॥ २०॥

कुम्भराशिगतवर्गोत्तमस्थचन्द्रदशाफलम्— वर्गोत्तमस्थस्य घटे हिमांशोर्दशा प्रवेशे बलिभिविराधः।

कलत्रमित्रद्रविस्पात्मजाद्यैर्भवेद्वियोगो दशनास्यपीडा ॥ २१ ॥

कुम्भ राशि का हो कर कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्र की दशा में बड़ों से विरोध; स्त्री, मित्र, धन, पुत्र स्रादि से वियोग स्त्रीर मुख दाँत में पीड़ा होती है ॥ २१॥

मीनराशिस्थितचन्द्रदशाफलम्—

मीनोपयातस्य च शीतभानोर्दशापवेशे हि जलोद्भवार्थः।

कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं शत्रुक्षयो बुद्धिवरुद्धिरुक्वै: ॥ २२ ॥

मीन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में जल से धन का लाम, स्त्री, पुत्र का सुख, शतुश्रों का नाश श्रीर बुद्धि की वृद्धि होती है ॥ २२ ॥

मीनराशिगतवर्गीत्तमस्थवनद्रदशाफलम्—

वर्गोत्तमस्थस्य सपे हिमांशोर्दशापवेशे महिषीगजाश्वान् । पुत्रादितोषं रिपुनाशसुच्चैलं मेन्मनुष्यो हि यशो मनीषाम् ॥२३॥

मीन राशि में मीन के नवाश में स्थित चन्द्र की दशा में भैंस, घोड़ा, हाथी का लाभ, पुत्रों से सन्तोष, शत्रुश्चों का नाश, यश श्रीर बुद्धि की बृद्धि होती है॥ २३॥ व्ययभावस्थितवन्द्रशाफलम्— दशाप्रवेशे व्ययभावगेन्दोः पापाणितद्रव्यसमुद्रगमः स्यात् । क्षीणे रिपुस्थानगते हिमांशौ सम्यवफलं पाग्गादितं तथैव ॥२४॥ द्वादश भाव में स्थित चन्द्र को दशा में पाप से धन का लाभ, चीण चन्द्रमा षष्ठ भाव में स्थित हो तो उसी तरह पाप से धन का लाभ होता है॥ २४॥

नीचरिश्यतस्याष्ट्रमभावस्थयन्द्रदशाफलम् —
नीचस्थितस्याष्ट्रमभावगेन्दोदशाप्रवेशे हि गदोद्गामः स्यात् ।
चेत्पापयुक्तो निधनं तदानीं जातिन्युति वा लभते मनुष्यः ॥२५॥
नीच राशि का चन्द्रमा अष्टम भाव में स्थित हो तोउ स की दशा
में रोग का आगम, पूर्व स्थिति में पाप युत चन्द्रमा हो तो मनुष्य
मरण पाता या अपनी जाति से अष्ट होता है॥ २४॥

इति चन्द्रदशाफलाध्यायः।

# भौमद्शाफलाध्यायः

ताराग्रहाः स्वोच्चग्रहादिसंस्था वक्रास्तमानानुगता यदि स्युः ।

मिश्रं फलं ते निजपाककाले यच्छन्ति नृनं सुंधिया विचित्यम् ॥१॥
तारा त्रह (मज्जल आदि पाँच त्रह ) यदि उच्च राशि में स्थित
हो कर अस्त या वकी हो तो अपनी दशाकाल में मिश्रित फल देता है॥
स्यात्पाके क्षितिनन्दस्य च धनं श्रक्षाच्च धात्रीपते-

भैंपज्याच्च चतुष्पदादिष तथा नानाविधेरदामैः । पित्तासम्बद्धारित क्षितिपतेभीति च नीतिच्युति मृच्छिद्यं च निजालये किलिरिति प्रोक्तं फलं सुरिभिः ॥२॥ ग्रम स्थान में स्थित मङ्गल की दद्या में शस्त्र, राजा, श्रौषध, पश्च श्रीर श्रनेक प्रकार के उद्यम से धन का लाभ होता है। श्रग्रुभ स्थान में स्थित मझल की दशा में पिस, उधिर, उधर इन से पीड़ा, राजा का भय, नीति से अष्टता, मूच्छी और अपने घर में कलह होता है ॥२॥ भूलितिकोणोपगतस्य पाके क्षोणीसुतस्यात्मजदारसोख्यम् । अर्थोपलिधः खलु साहसन रणाङ्गणे चारुयको विशेषात् ॥ ३ ॥ मेष राशि में मृल जिकोण के अंश पर मझल स्थित हो तो उस का दशा में पुज, स्थी का सुख, धन का लाभ, रण में विजय और विशेष यश होता है ॥ ३ ॥

भेषराशिगतभौमदशाफलम्—

मेषोपयातस्य च भूमुतस्य स्युः पाककाले किल मङ्गलानि ।
स्यात्सन्तितः साहसमिप्रवाधा नानाविधारातिसमुद्भवः स्यात् ॥४॥

मेष राशि में स्थित मङ्गल की दशा में मङ्गल, सन्तान का लाभ,
साहस, श्रीन का भय श्रीर शत्रुश्रों से पीड़ा होती है ॥ ४॥

च्चराशिस्थितभौभदशाकलम्—

वचस्थितस्यावनिनन्दनस्य पाकप्रवेशे पुरुषः सहर्षः ।

श्रनल्पजल्पो गुरुदेवभक्तः परोपकाराद्रतासमेतः ॥ ५ ॥ वृष राशि में स्थित मङ्गल की वशा में आनन्द, श्रधिक बोलना, गुरु देव में भक्ति और परोपकार में आदर होता है ॥ ४ ॥

मिथुनराशि स्थितभौमव्शाफलम्-

युग्मस्थितोवींतनयम्य पाके प्रवासज्ञीलोऽनिलिपित्तकोषः। बहुव्ययः स्यात्स्वजनैर्घिरोधी नरः कलाज्ञो नितरां विधिज्ञः॥ ६॥

मिथुन राशि में स्थित मङ्गल की दशा में परदेश गमन, वायु श्रीर पित्त का कोप, श्रधिक खर्च, श्रपने जनों से विरोध, कलाओं का श्रान श्रीर विशेष कर यश को जानने वाला होता है॥ ६॥

कर्कराशिस्थितभौमदशाफलम्— कर्कस्थभौमस्य भवेदशायामुद्यानविह्नप्रभवार्थयुक्तः। नरो हि दारासुतदूरवर्ती क्षेत्रोपलब्धेर्वलहीनमूर्तिः॥ ७॥ कर्क राशि में स्थित मङ्गल की दशा में बगीबा और अग्नि के द्वारा उत्पन्न धन का लाभ, जी पुत्र से द्र रहना, न्लेश से शरीर जीण होता है॥ नीबांशच्युतभौमदशा फलम्—

रान्त्यक्तनीचांशकुजस्य पाके ख्यातः पुमानसर्वगुणोपपन्नः । चतव्यदाद्यो बल्वानकस्मात्त्रजायते ग्रह्मरुजाभिभूतः ॥ ८॥

कर्क राशि में नीच के अंश से अधिक अंशादि पर मङ्गल रहे तो उस की दशा में प्रसिद्धि, सब गुणों से युक्त, पशुओं की प्राप्ति, बल का लाभ श्रीर गुष्त रोग होता है॥ =॥

सिहराशिगतभौमदशाफलम्-

सिंहाश्रितक्ष्मातनयस्य पाके नूनं भवेत्रायकता वहूनाम्। कान्तासुताद्येश्व वियोगिता च बाघा तथा हेतिहुताराजाता॥९॥

सिंह राशि में स्थित कुज की दशा में पुरुष वहुतों का श्रिष्प, स्त्री, पुत्र श्रादि से वियोग पाने वाला, शस्त्र श्रीर श्रिश से पीड़ा पाने वाला होता है ॥ ६ ॥

कन्याराशिगतभीमदशाफलम्

कन्यानुयाताऽविनन्दनस्य पाके सदाचारपरी नरः स्यात् । यज्ञक्रियायामपि सादरश्च दारात्मजोवीधनधान्यसौरूयम् ॥ १०॥

कन्या राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष सदाचारी यह आदि धर्म कार्य में आदर युक्त और स्त्री, पुज, भूमि, धन, धान्य आदि से सुखी होता है ॥ १०॥

तुलाराशिस्थितभौमदशाफलम्

तुलागतेलासुतपाककाले स्याद्दद्वयभार्यावियुतो हि मर्त्यः। चतुष्पदाभावकलित्रसङ्गेर्हतोत्सवो वै विकलांगयष्टिः॥ ११

तुला राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष द्रव्य, स्त्री से वियोग, पणुत्रों की हानि, कलह से उत्साह का नाश श्रीर दुवलता होता है ११ चृश्चिकराशिस्थितभौमदशाफलम्—

पुमान्भवेद्दृद्धश्चिकराशिगस्य भौमस्य पाके कृषिकर्मकर्ता ॥

स्वसङ्ग्रहे जातमनःप्रवृत्तिर्देषी बहुनामतिजल्पकश्च ॥ १२ ॥

वृश्चिक राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष खेती करने वाला, धन के संग्रह में मन लगाने वाला वहुतों का द्वेषी श्रीर वहुत बोलने वाला होता है ॥ १२॥

धनराशिस्थितभोमदशाफलम्—

धनुद्धिरस्थरय धरासुतस्य पाकप्रवेशे द्विजदेवभक्तः ।

नरो नरेन्द्राप्तमनोरथः स्यात्कलिपसङ्गोपहतोत्सवश्र ॥ १३ ॥

धतु राशिस्थ मङ्गल की दशा में देवता, ग्राह्मणों का मक्त, राजा से मनोरथ पाने वाला और कलह से उत्सन को नाश करने वाला होता है ॥ १३॥

मकरराशिस्थितमीमदशाफलम्-

वक्रस्य नक्रोपगतस्य पाके राज्योपलिब्धः स्वक्कलानुमानात् ।

युद्धे विवादे विजयो नितान्तं सद्रत्नचामीक्ररवाजिसौख्यम् ॥ १४

मकर राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष श्रपने वंश के श्रनुसार राज्य लाभ करने वाला, युद्ध श्रीर विवाद में विजय पाने वाला, रतन सुवर्ण, घोड़ा श्रादि से सुखी होता है ॥ १४ ॥

उचांशमुक्तस्य महीसुतस्य पाके पयत्नात्खलु कार्यसिद्धिः।

शस्त्राद्धवेच्छ्वापदतोऽपि भीतिः संतोषजन्यत्वयहापयासाः ॥ १५

मकर राशि में उच के अंश (२=) से आगे मझलांहो तो उस कं दशा में प्रयत्न से कार्य की सिद्धि,शस्त्र-व्यात्र आदि से भय, सन्तोष विचाद और प्रयास करने का मोका होता है ॥ १४॥

कुम्भराशिस्थितभौमदशाफलम्-

श्राचारहीनश्र सुतादिचिता बहुन्ययोद्देगसमाकुलत्वम्।

कुंभोपयातस्य च मङ्गलस्य स्यात्पाककाले फलमेतदेव ॥ १६ ॥

कुरभ राशिस्य मङ्गल की दशा में आवार में हानि, पुत्र आर्ध की चिन्ता, अधिक बर्च, उद्देग और व्याकुलता होती है ॥ १६ ॥ मीनराशिस्थितभौमद्शाफलम्-

मीनोपैयातावनिनन्दनस्य दशाप्रवेशे हि सुतादिचिन्ता ।

1

व्ययामयत्वं च क्रमोपलिधर्विचर्चिकादद्वविदेशवासाः ॥ १७॥

मीन राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुत्र ग्रादि की चिन्ता, व्यय, रोग, धन का लाभ, व्हुजली, दाद ग्रोर िदेश वास होता है ॥ १७॥ वर्गीसमभौभदशाफलम्—

संग्रामसंगाप्तजयाधिशाली वलान्वितोत्यंत्रुणाभिरामः।

वर्गोत्तमांश्वरियतभूसुनस्य पाके च नानाविधवस्तुलब्धिः ॥ १८ ॥

वर्गोत्तम नवांश स्थित मङ्गल की दशा में संश्राम में विजय, बल, गुण से सुन्दरता श्रीर अनेक वस्तुश्रों का लाम होता है ॥ १८॥

नीचांशस्थितभौमद्शाफलम्—

नीचांशसंस्थस्य कुजरय पाके दृशाटनत्वं मनसो विषादः।

फलोन्मुखं कार्यमतीव दूरे नीचत्वमुचैर्विगताधिकत्वम् ॥ १९ ॥

नीच राशि के नवांश में स्थित मङ्गल की दशा में व्यर्थ भ्रमण, मानसिक खेद, कार्यों में वाधा, नीचों की सङ्गति और प्रतिष्ठा की द्यानि होती है॥ १६॥

सृलित्रकोणराशिस्थितभौमदशाफलम्— मूलित्रकोणांचग्रहस्थितस्य कुजस्य कर्माधिगतस्य पाके । राज्योपलिब्धिर्विजयो रिपुभ्यः सद्वाहनालङ्करणानि नूनम् ॥ २० ॥

यदि अपने मृत त्रिकोण का मङ्गल दशम भाव में बैठा हो तो उस को दशा में राज्य की प्राप्ति, शत्रुशों से विजय और वाहन भूषण श्रादि का लाभ होता है ॥ २०॥

> बुधद्शाफलाध्यायः तत्रादोबुधद्शाफलम्—

विद्याविवेकप्रभुतासमेतः कृषिकियायक्षविधानचित्तः।
महोद्यमावाप्तथनश्च नृतं भवेन्मनुष्यो त्रिशालस्य पाके॥ १॥

शिल्पादिकर्मण्यतिकौशलं स्याद्मित्योत्सवीत्कर्षविशेष एव । सद्वाचगीताभिष्ठिचर्नवीनसद्भांडभूषागृहनिर्मितत्वम् ॥ २ ॥ कुत्त्वहर्छभीषणहास्यहर्षैः कालक्रमत्वं विनयोपल्जिः। श्राचार्यविद्वद्वगुरुसम्मतत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपल्जिः॥ ३ ॥ पीडापि गाहा कफवातपित्तैरसञ्जयोर्थस्य च सौम्यपाके । बलावलत्वं प्रविचार्य सर्व शुभाशुभत्वं सुधिया विचिन्त्यम् ॥४॥

शुम वुध की दशा में मनुष्य विद्या, विवेक, प्रभुत्व इन सर्वो स्वे युक्त, खेती श्रीर यद्य करने में चिक्त स्त्रगाने वाला, बड़े २ उद्यमां स्वे धन की प्राप्ति, शिल्प विद्या में खुशला, नित्य उत्सव से उत्कर्ष विशेषा पाने वाला, बाजा श्रीर गीत में रुचि रखने वाला, नवीन सुन्दर वर्तन, श्रामूपण, मकान बगवाने चाला, कुतुहल, भाषण, हास्य, श्रामन्द स्वे समय यापन करने वाला, नम्रता की प्राप्ति, श्रावार्य, पण्डित, गुरु जनों में स्नेह, स्त्री, पुत्र श्रादि के द्वारा सुख की प्राप्ति करने वाला होता है ॥

पाप युक्त बुध की दशा में कफ बात, पित्त इन से पीड़ा पाने वाला, धन का व्यय करने वाला होता है। वलाबल श्रीर शुभाशुभ का विचार कर तारतम्य से फल कहना चाहिये॥ १-४॥

मेषराशिस्थितवुधद्शाफलम्--

मेषस्थशीतद्युतिजातपाके नैकत्र संस्थानकरो नरःस्यात् । स्तेयादृतद्यूतशटन्वयुक्तो विद्युक्तसौजन्यविधिस्तु निःस्वः ॥ ५ ॥

मेष राशिस्थ बुध की दशा में पुरुष श्रनेक जगह ठहरने वाला, चोरी करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला, जुश्रारी, शट, बन्धु रहित श्रीर वन हीन होता है ॥ ४॥

वृषराशिस्थितबुधदशाफलम्—
वृषाधिरुदस्य जडांशुस्नुनोर्दशाप्रवेशे व्ययकृत्मनुष्यः ।
मातुस्त्वनिष्टश्च कलत्रपुत्रमित्रादिचित्ता गलरूभयार्तः ॥ ६ ॥
वृष राशिस्थ बुध की दशा में मनुष्य सर्च करने वाला, माता का

श्रनिष्ट, स्त्री पुत्र मित्र श्रादि की चिन्ता करने वाला, गले का रोग श्रीर भय युक्त होता है॥ ६॥

मिथुनराशिस्थित युधद्शाफलम्—

द्वंद्वाधिसंस्थरय बुधस्य पाके त्वनेकवार्ता बहुजलपकर्ता।

दारात्मजज्ञातिसुखोपपन्नो नृनं जनन्याश्र सुखेन हीनः ॥ ७॥

मिथुन राशिस्थ बुध की दशा में मनुष्य श्रविक बोलने वाला, विवादी, स्त्री, पुत्र, बन्धुत्रों के सुख से युक्त श्रीर मातृसुख से हीन होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिरिथतबुबदशाफलप्—

कर्काश्रितस्येंदुसुतरय पाके विदेशवासालपसुखो विरोधी।

मित्रैश्र सत्काच्यकलार्जितार्थोऽत्यर्थं मनुष्यो व्यवसाययुक्तः ॥ ८॥

कर्क रिश में स्थित बुध की दशा में मनुष्य परदेशो, थोड़ा सुखी, मित्रों का विरोधी, सुन्दर काव्य श्रीर कलाश्रों के द्वारा धन उपार्जन करने वाला तथा व्यवसायी दोता है ॥ ८॥

सिंहराशिस्थितपुधदशाफसम्

सिंहस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके लोलं भवेद्वभवमेव धैर्यम् ।

स्वमित्रदारात्मजसौक्यहानिः स्यान्मानवानां मतिहीनता च॥९॥

सिंह राशिस्थ तुष की दशा में श्रस्थिर धन, धेर्य, मित्र, स्त्री, पुत्र से सुख की हानि श्रीर बुद्धि की हानि होती है ॥ ६ ॥

परमो चराशिस्थितबुधदशाफलम्-

उचाश्रितस्येन्दुसुतस्य पाके स्यान्मानवो वै बहुवैभवादयः।

लेखिकयाकाव्यकलात्तरक्तो जितारिपक्षश्र सुनीतियुक्तः ॥ १० ॥

उच राशिगत बुध की दशा में मनुष्य श्रित धनी, तेख श्रीर काव्य में श्रनुरक्त, शतुत्र्यों का नाश करने वाला श्रीर न्याय से युक्त होता है ॥ १० ॥

भृतिकोणांशस्थितबुधदशाफलम्— मूलित्रकोणोपगतस्य पाके विवेकविद्यादिगुणैः प्रपूर्णः । विदेशयानानुरतो नर: स्थात्पराक्रमादाप्तधनो विधिज्ञ: ॥ ११ । श्रमने मृत्त त्रिकोण राशि गत बुध की दशा में मनुष्य विश्वे विद्या श्रादि गुणों से युक्त, परदेश गमग में रत, पराक्रम से धन व प्राप्ति श्रीर कार्य को जानने वाला होता है ॥ ११ ॥

कन्याराशिस्थवुधद्शाफल्म्—

तुङ्गत्रिकोणाक्रमणपकर्तुर्वधस्य पाके पशुसौरूयहानिः।

स्वबन्धुवैरं विकलत्वमङ्गे कलियराङ्गेऽतिविहीनता स्यात्।। १२ कन्या राशिस्य बुधकी दशा के पण्च खखकी हानि, अपने वन्बुश

से घैर, शरीर मे पीड़ा श्रीर ५ लह से श्रनाद्र को प्राप्त करता है ॥१ हुलाराशिस्थित उधदशाफलम् —

तुलागतस्येन्दुसुतस्य पाके स्यात्श्रीणता दङ्मितवाग्विलासे ।

शिल्पादिकर्मण्यतिनेषुणां च वाणिज्यतोऽर्थः पशुपीडनं च ॥ १३ तुला राशिस्थ बुध की दशा थे दृष्टि, बुद्धि, वाणी, विसास इन

दुर्वलता, शिल्प आदि कार्य में निपुणता, चाणिज्य से धन का ला और पशुग्रों में पीड़ा होती है ॥ १३॥

THE COLOR THE

वृश्चिकराशिस्थितबुधद्शाफलम्-

षाके भवेद्दृश्चिकसंस्थितस्य गृगांकस्नोर्मनुजोल्पतुष्टः। श्राचारकर्मक्रमणानुरक्तो व्ययेन ग्रुक्तः स्वजनैर्वियुक्तः॥ १४॥

वृश्चिक राशिस्थ बुध की दशा में मनुष्य थोड़ा सन्तुए, आवा में तत्पर, व्यय से युक्त श्रीर अपने जनो से वियुक्त होता है ॥ १४

चन्राशिस्थितवु धव्शा कलम्—

शरासुनाध्यासनतां गतस्य बुधस्य पाके बहुनायकः स्यात् । मंत्री च-नामद्वयतासमेतः ऋषिक्रियावित्तयुतो मनुष्यः ॥ १५ ॥

धनु राशिस्य बुध की दशा में मनुष्य बहुतों का मालिक, मन्त्र दो नामों से युक्त श्रीर खेती से धनी होता है ॥ १४ ॥ मक्ररराशिस्थितबुधदशाफलम्—

मगांकसनोहिं मगस्थितस्य पाके भवेद्ध्रि ऋणं नराणाम्।

बहाटनं वे कपटत्वमुन्चेनींचेश्व सस्यं मितहीनता च ॥ १६ ॥
मकर राशि में स्थित बुध की दशा में मनुष्य कर्जदार, भ्रमण करने वाला, श्रधिक कपटी, नीचों के साथ वित्रता करने वाला श्रीर बुद्धि होन होता है ॥ १६ ॥

कुस्भराशिस्थितबुधदशाफलाम्-

सोमस्य कुम्भोपयुतस्य पाके विहोनतेजा मनुजोतिनिःस्यः । मित्रादिपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानव्यसनानुरक्तः ॥ १७॥

कुम्भ राशि गत बुध की द्शा में मनुष्य तेज हीन, निर्धन, मित्र सम्बन्धी कप्र से युक्त, श्रति पोड़ित श्रात्मा बाला श्रीर परदेश गमन में निरत होता है ॥ १७ ॥

मीनराशिस्थित गुधदशा फलम् —

नीचांशसंस्थस्य बुधस्य पाके विवेकसत्योपहतिहि मर्त्यः । स्थानान्तरस्थो व्यवसायशीलः स्यादल्पलाभः कृशकायकान्तिः॥१८॥

मीन के परम नीचांश में स्थित पुध की दशा में मनुष्य विवेक रहित, सत्यहीन, परदेशी, व्यवसायी, श्रस्प लाम करने वाला श्रीर दुर्जल शरीर वाला होता है॥ १८॥

### गुरुद्शाफलाध्यायः तत्रादौगुरुद्शाफलम—

द्शाप्रवेशे त्रिद्शाचितस्य भूपप्रधानाप्तमनोरथः स्यात् ।
सत्कर्मधर्मागमशास्त्रवेत्ता भवेन्मनुष्यः सततं विनीतः ॥ १ ॥
यज्ञादिकर्मण्यतिसादरत्वं भवेत्पद्यतिर्द्धिजदेवभक्तौ ।
अत्यर्थमथों विभुताविशेषः पुत्रादितोषः पुरुषस्य नृनम् ॥ २ ॥
भूम्यम्बराश्चादिसुखोपल्बिधर्वलोपपन्नः कुलधुर्यता च ।
गतागतागामिविचारणोच्चैः सत्सङ्गतिश्चारमितिष्टं तिश्च ॥ ३ ॥
दाहादिपीडापि गले कदाचिद्दिरुद्धभावस्थितितो विचिन्त्यम् ।
सामान्यमेतत्फलसुक्तमार्थैर्वक्ष्येऽधना यत्प्रतिराशियुक्तम् ॥ ४ ॥
यहस्पति की दशा में पुरुष राजा का मन्त्री, मनोरथ का लाभ,

सत्कर्म, धर्म, आगम शास्त्र इन का ज्ञाता, सदा नम्न, यज्ञ आदि । में आदर वाला, ब्राह्मण देवताओं का भक्त, श्रति धनी, प्रभुता वा पुत्र आदि से सन्तोष पाने वाला, मूमि बस्त्र घोड़ा श्रादि से सुख ने वाला, बलवान, कुल में मिसिस, मूत भविष्य को जानने वा सत्सज्ज करने वाला, बुद्धिमान और धीर होता है ॥ श्रश्चम बृहरू। की दशा में गले आदि स्थान में कभी कए का भी विचार क चाहिये। श्राचार्यों ने सामान्य रूप से यह फल कहा है। श्रब प्रत राशि में स्थित गुरु दशा फल की कहते हैं ॥ १-४॥

मेषराशिगतगुरुद्शाफलम्-

दशाप्रवेशे त्रिदशार्चितस्य मेषोपयातस्य भवेचराणाम् ॥ धनं धनेशाद्धहुनायकत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपलब्धिः ॥ ५ ॥

मेष राशि में गत बृहस्पति की दशा में मनुष्य राजा से घन र करने वाला, वहुतों का नायक और खी पुत्र खादि से गुख की इ करने वाला होता है ॥ ४॥

चृषराशिगतगुरुद्शाफलम्—

द्वपोपयातस्य च गोष्पतेः स्यादशापवेशे पुरुषोऽतिदुःखी ।

विदेशवासी बहुसाइसथ वित्ताल्पता वित्तगतोत्सवश्र ।। ६ 🍴

वृष राश्चि गत गुरु की दशा में मनुष्य दुखी, परदेशी, ह साहस करने वाला, थोड़ा घनी, और उत्सव द्वीन होता है ॥ ६॥

मिथुनराशिगतगुरुवशाफलम्-

युग्मोपयातस्य बृहस्पतेश्च दशाप्रवेशे पुरुषः शुचिः स्यात् । मात्रा च गोत्रप्रभवेविरोधी कलत्रवादातिविपादतप्तः ॥ ७ ॥

मिथुन राशि गत बृहस्पति की दशा में पुरुष पवित्र, माता विस्धुत्रों का विरोधो तथा स्त्री से विवाद करने से विषाद युक्त होत परमोच्चगतगुरुदशाफलम्—

वाचस्पतेरुच्चसमाश्रितस्य स्यात्पाककाले कुलराज्यलिधः। विशिष्टनामा प्रथितत्वमुच्चैरुच्चैश्च सख्यं बहुवैभवं च ॥ ८

कर्क राशि ( उच्च ) गत गुरु की द्शा में मनुष्य अपने कुल के राज्य की लिंध, उच्च पदवी पाकर प्रसिद्ध, श्रेष्ठों के साथ मित्रता करने वाला और बहुत धनी होता है ॥ प

उचच्युतगुरुदशाफलम्-

वाचाम्पतेरुचसम्रुत्थितस्य पाकपवेशे पितृमातृदुःखी । पूर्वार्जितद्रव्यपरिक्षयेण तप्तश्च नानाव्यसनाभिभृतः ॥ ९ ॥

कर्क राशि में उच्चांश से अधिक ग्रंश पर रिथत बृहस्पति की दशा में मनुष्य पिता माता के द्वारा दुखी, पूर्वापार्जित धन के नाश से तप्त और ग्रनेक व्यसनों से युक्त होता है॥ ६॥

सिहराशिगतगुरुद्याफलम्-

सिइस्थितस्यामरपूजितस्य पाकपवेशे धनवान्वदान्यः।

नृपाप्तमानो ननु मानवः स्याज्जायातन्जानुजजातहर्षः ।। १० ।।

सिंह राशि गत गुरु की दशा में पुरुष धनी, दाता, राजा से आदरपाने वाला,स्त्री,पुत्रश्रीरभाई से प्रसन्नताकी पाने वाला होता है ॥

कन्याराशिगतगुरुवशाफलम्-

कन्याधिरूढस्य गुरोद्शायां भवेन्मनुष्यो तृपमानलन्धः ।

कान्तासुतावाप्तसुखः कदाचिच्छूद्रादिनीचैः कलहमसक्तः ॥ ११ ॥

कन्या राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य राजा से आदर पाने चाला, स्त्री पुत्र से खुखो, कदाचित् नीच जनों के साथ कलाह करने वाला होता है ॥ ११ ॥

तुलाराशिगतगुरुदशाफलम्— तुलास्थद्मभोलिभिद्ज्यपाके विवेकहीनः प्रमितासभोक्ता ।

कलत्रपुत्रैः कृतशत्रभावश्रोत्साहहीनो नतु मानवः स्यात ।। १२ ।।

तुला राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य विचार हीन, थोड़ा भोजन करने वाला, स्त्री पुत्रों से झगड़ा करने वाला और उत्साह हीन होता है ॥ १२ ॥ वृश्चिकराशिगतगुद्दशाफलम्— बृहस्पतेर्दृश्चिकराशिगस्य दशागवेशे मतिमानसमर्थः।

पाइ: सुतोत्साहयुतो विनीतोऽन्छी भवेशा नियमेन होन: ॥ १३ ॥ वृश्चिक राश्चि णत गुष्ट की दशा में मनुष्य पुद्धिमान्, समर्थ, पण्डित, पुत्र और उत्साह से युक्त, नम्न, ऋण तथा नियम से रहित होता है ॥ १३ ॥

मृतिविकोणांशराधिगतगुष्टदशासत्तम्—
मृतिविकोणांशगतस्य पासे गुरोद्शायां मित्तमानमनुष्यः ।
स्यान्माण्डलीको यदि वा प्रधानः पित्रान्वितः स्त्रीवचनाऽनुषक्तः॥१४॥
श्रपने मृत विकोण गत गुरु की दशा में बुद्धिमान् , मण्डलाधीश या मन्त्री,पिता की श्राज्ञा से युक्त श्रीर स्त्रीके वचन में श्रासक होता है॥
स्वतेत्रांशगतगुरुदशाफलम्—

नखांशकेभ्यः परतश्च चापे सस्थस्य देवेन्द्रगुरोर्दशायाम् । कृषिक्रियायज्ञचतुष्पदेषु भवेन्मनुष्यस्य मनःपद्यत्तिः ॥ १५॥

मृल त्रिकोणांश से रहित स्वक्षेत्रांश गत गुरु को दशा में खेती, यज्ञ, पशु इन में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ॥ १४ ॥

नीचांशगतगुरद्शाफलम्--

नीचांश्रसंस्थस्य मृगान्वितस्य गुरोद्शायां परकर्मकर्ता ।

मत्यों भवेजाठरगुहारोगी सार्द्ध वियोगी धनवन्धुभिश्च ॥१६॥

मकर राशि के नीचांश गत गुरु की दशा में मनुष्य दूसरे का काम करने वाला, पेट में गुप्त रोग से युक्त, धनश्रीर बन्धुश्रों से युक्त होता है॥ नीचांशस्युतगुरुदशाफलम्—

वाचस्पतेनींचलवोजिक्षतस्य पाके निषादात्कृषितो धनाप्तिः। भूमीरुहेभ्यो धनवश्चनाद्वा क्रेक्षोपलब्धिनंतु मानवस्य ॥ १७॥

नीचांश से रहित गुरु की दशा में मनुष्य केवट के कार्य, खेती, या वृत्त से घन लाभ करने घालाधीर टगों से क्लेश पाने वाला होता है॥ 4

कुरमराशिगतगुरुद्शाफलाम्—

पाकप्रवेशे कलशस्थितस्य वाचामधीशस्य नरः कलाजः। विद्याप्रसिद्धवर्थमहामितः स्यात्कान्ताविलासानुस्तो नितान्तम्॥१८॥

कुभ्म राशि गत गुरुकोदशा में मनुष्य कलाओं को जानने वाला, विद्वार, प्रसिद्ध, धनी, वुद्धिमान् श्रीर स्त्री के विलास में श्रासक होता है ॥ १८॥

मीनराशिगतगुरुद्शाफलम्—
भवोपयानस्य च गीष्पतेः स्यादशामवेशे पुरुषो मनीषी ।
सन्मानसुनुप्रमदादिसम्पद्राजान्वये यातमहासुस्रश्च ॥ १९॥

मीन राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य विचार शील, पुत्र स्त्री श्रा-वि सम्पत्ति से युक्त श्रीर राजा के कुला में रह कर सुख लाभ करने वाला होता है ॥ १६ ॥

**ञु**क्दशाफलाध्यायः

तत्रदीभृगुद्शाफलम्—
दैत्यामात्यः स्वीयपाकप्रवेशे योषाभूषारत्रवस्रोपलिध्यम् ।
नानामानं मानवानां पद्धर्यात्कन्दर्पस्याभ्युद्धगमात्सीख्यमुच्चैः ॥१॥
गीते नृत्येऽत्यन्तसंजातहर्षो विद्याभ्यासप्रीतिकृच्चाध्यीलः ।
बुद्ध्याधिवयश्चान्नदानपृष्टित्तर्दक्षो मत्यो विक्रये वा क्रये वा ॥२॥
गोवाहनेभ्यो नतु नन्दनेभ्यः सौख्यं भवेशंदननभ्दनेभ्यः ।
पूर्वार्जितस्यद्रविणस्य लिधः कलिः कुले स्याच्चलनात्स्थलाच्च॥३॥
कफानिलाभ्यां किल निर्धलं स्यात्कलेवरं नीचतरेश्च वैरम् ।
विप्रादिचिन्तापरितप्तमेव चित्तं च राख्यं कुजनैः कदाचित् ॥४॥

शुक्र की दशा में मनुष्य स्त्री, भूषण, रत्न, वस्त्र इन का लाभ करने वाला, स्रनेक तरह के मान से युक्त, कामी, सुखी, गीत नृत्य से प्रसन्त होने वाला, विद्याभ्यास से प्रसन्न करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, बुद्धिमान, श्रन्न दान करने वाला, क्रय विक्रय में चतुर, गी, वाहन, पुत्र पोज उन से खुखी, पूर्वीर्जित धन का लाज करने वाला, कुल केलोगों से कलह करने वाला, कप वायु के कोप से निर्धल, नीचों के साथ शतुता रखने वाला, बाह्मण आदि की विन्ता से विन्तित और कभी दुर्जनों के साथ मैत्री दोती है ॥ १ -४ ॥

सामान्यतः त्रोक्तमिदं सितस्य दशाफलं पूर्वम्रनिप्रणीतम्।

अयोच्यतेऽत्र प्रतिराशिजातं फलं प्रयोज्यं बलतारतम्यात् ॥ ५ ॥

इस प्रकार सामान्य रूप से मुनियों ने शुक्रकादशा फल कहा है। श्रव प्रत्येक राशि गत शुक्र दशा फल कहता हूं। जिस को बलावल देख तारतम्य से विचारना चाहिये॥ ४॥

मेवराशिगतभृगुद्शाफलम्-

शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थितस्य स्त्रोवित्तसौख्यापचयो नराणाम् । सदाटनत्वं व्यसनानि नूनमुद्वेगता चश्चलचित्तद्वतिः ॥ ६ ॥

मेष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खी, धन श्रीर सुख की हानि पाने वाला, सदा अमण करने वाला, व्यसनी, उद्देग से युक्त श्रीर चञ्चल होता है ॥ ६ ॥

चृषराशिस्थितभृगुद्शाफलम्-

वृषोपयातोश्चनसो दशायां कृषिक्रियासत्पश्चसौरूयद्रद्धिः।

शास्त्रे मितः स्यात्सुतरां विचित्रा दातृत्वकन्याजननप्रसादाः ॥ ७ ॥

वृष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती श्रीर पशुश्रों के द्वारा सुखी, शास्त्र जानने की बुद्धि, दानी, कन्या का उत्पन्न करने वाला तथा प्रसन्न होता है ॥ ७ ॥

मिथुनराशिस्थितभृगुद्शाफलम्—

युग्मगामिभृगुजस्य दशायां मानुषो भवति काव्यकलाज्ञः । हास्यविस्मयकथारुचिरुच्चैरन्यदेशगमनोत्सुकचित्तः ।। ८ ।।

मिथुन राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य कान्य और कलाओं का ज्ञाता, हास्य, विस्मय, कथा इन में रुचि रखने वाला तथा परदेश जाने की इच्छा रखने वाला होता है ॥ = ॥

# कर्कराशिगतभृगुद्शाफलप्—

कर्कोपयातस्य सितस्य पाके भवेन्मनुष्यो निजकार्यदक्षः।

भार्यान्तरावाप्तिमद्यत्सुकोऽपि नानापकारोद्यमकृत्कृतज्ञः ॥ ६ ॥

कर्क राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य श्रपने कार्य में कुशल, दसरी खी करने वाला, श्रने क उद्योग करने वाला और कृत्रव होता है॥ सिंहराशिस्थभृगुदशाफलम्—

दैत्येन्द्रवन्यस्य मृगेन्द्रगस्य पाकपवेशे वनिताप्तवित्तः ।

नृनं भवेदन्यधनोपजीवी पश्चादिषुत्राल्पसुखो मनुष्य: ।। १०।।

सिंह राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य स्त्री और धन की प्राप्ति करने वाला, दूसरे के धन से निर्वाह करने वाला, पशु और पुत्र से थोड़ा सुख पाने वाला होता है ॥ १० ॥

कन्याराशिगतभृगुदशाफलम्— पाके भवेद्दानववन्दितस्य कन्यास्थितस्यापचयः सुखानाम् ।

वित्ताल्पता भग्नमनोरथत्वं लोलं मनः स्वस्थलतश्चलत्वम् ॥ ११ ॥

कन्या राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य थोड़ा सुख पाने वाला, थोड़ा धन वाला, नष्ट मनः कामना वाला, चञ्चल और अपने स्थान से गमन करने वाला होता है ॥ ११ ॥

तुलाराशिगतभृगुद्शाफलम्—

तुलाधरस्थाऽसुरपूजितस्य दञाप्रवेशे कृषिकृत्मनुष्यः।

विशिष्टमानो धनवाहनाढचः स्वजातिसम्प्राप्तमहासुखः स्यात् ॥१२॥

तुला राशि गत ग्रुक की दशा में मनुष्य खेती करने वाला, बड़े मानी, धन चाहनों से युक्त श्रोर बन्धुश्रों से सुख पाने वाला होता है॥

वृश्चिकराशिगतभृगुदशाफलम्—

भवेद्ग भृगोर्द्धिकराशिगस्य दशाप्रवेशे पुरुषः प्रवासी। परस्य कार्ये निरतः प्रतापी ऋणार्थयुक्तः कलहानुरक्तः॥ १३॥

वृध्यिक राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य परदेशी दूसरों के कार्य करने वाला, प्रतापा, ऋणा श्रोर अगड़ाल होता है ॥ १३॥ धनूराशिगतभृगुद्शाफसम्-

चापोपयातासुरपूजितस्य पाके प्रकामं तृपतेः प्रतिष्ठा ।

कलाकलापाकलनं किल स्यात्केशाधिकत्वं द्विषतां प्रदृद्धिः ॥१४॥

धनु राशि गत गुक्त की दशा में मनुष्य राजा से अधिक प्रतिष्ठा पाने वाला, कलाओं का बाता, अधिक क्लेश स युक्त और शत्रुकों का बृद्धि वाला होती है॥ १४॥

यकरराशिगतभृगुद्शाफलम्-

नकस्थशुकरय दशामवेशे स्यात्पूरुषः शत्रुविनाशदक्षः ।

श्लेष्मानिलाभ्यां विवलः कदाचित्क्रदुम्बचिन्तासहितः सहिष्णुः ॥

मकर राशि गत शुक्र की दशा में मतुष्य शत्रुश्रों की नाश करने में कुशल, कफ श्रीर वायु से दुर्वल, कभी बन्धुश्रों की चिन्ता से युक्त श्रीर सहिष्णु होता है॥ १४॥

कुरमराशिगतभृगुद्शाफलम्-

उञ्चनसः कलञ्चस्थितिकारिणो यदि दशा पुरुषो व्यसनाकुलः।

गद्युतो वियुतः शुभकर्मणा वतस्तोष्यत्रतोक्तिरतो भवेत ॥ १६ ॥

कुम्भ राशि गत शुक्त की दशा में मनुष्य व्यसन के अनुकूल रहने चाला, रोगी, शुभ कार्य से रहित, बत से हीन और मिथ्या बोलने में निरत होता है ॥ १६॥

मीनराशिगतभृगुद्शाफलम्-

दशाप्रवेशे भूगुनन्दनस्य मोनाधिसंस्थस्य नृपप्रधानः ।

स्यान्मानवोऽत्यन्तधनप्रसन्नः कृषिकियाभोगभरोपपनः ॥ १७ ॥

मीन राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, अधिक धन से प्रसन्न, खेती करने वाला श्रीर भोगों से युक्त होता है ॥१९॥

उच्चांशगतभृगुद्शाफलम्-

स्वोचांशभाजो भृगुजस्य पाके विलग्नकर्मोपगतस्य मर्त्यः। क्षोणीहिरण्योत्तमवारणाद्यैर्धुतो भवेद्वै निजवंशनाथः॥ १८॥ उद्यांश गत ग्रुफ की दशा में मनुष्य भूमि, सोना, हाथी, धाड़ा श्रादि से गुक्त श्रोर श्रपने कुल में प्रधान होता है ॥ १८॥ श्रथ शनिमहादशाफलम्—

भवेदशायां हि शनैश्वरस्य नरः पुरग्रामकृताधिकारः । धीमाँश्व दानाधिकृतातिशाली नानाकलाकौशलसंयुतश्च ॥ १ ॥ तुरङ्गहेमाम्बरकुञ्जराद्यैः सम्पन्नतां याति विनीततां च । देवद्विजाचीभिरतो विशेषात्पुरातनस्थानलकव्यसौष्ट्यः ॥ २ ॥ देवद्विजेन्द्रालयकृत्सुशीलो विशालकीर्तिः स्वकुलावतंसः । श्रालस्यनिद्राकफवातपित्तजनाङ्गनादद्वविचिचकार्तः ॥ ३ ॥

यह शिन की दशा में मनुष्य पुर श्रीर गाँव का श्रधिकारी, बुद्धिमान, दान करने वाला, श्रनेक कला कौशल से युक्त, घोड़ा, सोना, चस्न, हाथी इन से युक्त, नम्म, देवता, ब्राह्मण का एक्षक, प्राचीन स्थान पाकर सुखी, देवता ब्राह्मणों का घर वाने वाला, सुन्दर स्थभाव वाला, बहुत यशस्वी, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, श्रालस, नींद, कफ, वायु, पिक्त इन से युक्त तथा दाद रोग से पीड़ित होता है ॥ १-३॥ सामान्यमेतत्फलसुक्तमत्र शनेद शायां गदितं हि पूर्वै: । श्रपने स्थापिकाते फलं सुधीभिक्लतोविचिन्त्यम् ॥४॥

यह शनि का दशाफल मुनियाँ ने कहा है, श्रव प्रति राशि गत दशा फल कहता हूँ। जो बलाबल देख कर विचार करना चाहिये ॥४॥ मेषराशिगतशनिदशाफलम्—

मेषोपयातस्य श्रनेश्वरस्य दशाप्रवेशे पुरुषो विशेषात् ।
क्लेशाभिभूतः पतनाप्तदुःखो विचर्चिकाद्यामयतः कृशाङ्गः ॥ ५ ॥
मेष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य कए युक्त गिर कर दुख्य ॥ विवाता, कोड़ा फुन्सी से युक्त और दुर्वल होता है ॥ ४ ॥
वृषराशिगतशनिद्शाफलम्—

ष्ट्रषोपयातस्य दिनेशसूनोः पाकपवेशे मतिमान्मसुष्यः।

नरेन्द्रसन्मानविराजमान: सङ्ग्रामसम्प्राप्तयकोविशेष: ॥ ६ ॥ चृष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य बुद्धिमान् , राजा से स्रादर पाने वाला और लड़ाई में विशेष यश पाने वाला होता है ॥ ६ ॥

मिथुनराशिगतशनिद्शाफलम्-

शनेर्दशायां मिथुनाश्रितस्य नरो भवेच्चारुविलासशीलः। चोरोचदारादिजनाद्धनाप्ती रणप्रसङ्गाच परोपकारी॥ ७॥

मिथुन राशि गत शनि की दशा में मनुष्य विसास करने वासा, चोर, बड़ों की स्त्री या युद्ध से धन लाभ करने वासा श्रीर परोपकारी होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिगतशनिवशाफलम्-

कर्कस्थितार्कात्मजपाककाले लोलं मनः पुत्रकलत्रमित्रैः। श्रोत्रे च नेत्रे परिपोडनं स्यात्कलेवरं निर्वलतां प्रयाति ॥ ८ ॥ कर्क राशि गत शनि को दशा मे मनुष्य स्त्रो पुत्र मित्र स्नादि से चश्चल मन, कान क्रांखों में पीड़ा चाला स्रोर दुर्नल होता है॥ =॥

सिंहराशिगतशनिदशाफलम्-

पश्चाननस्थस्य शनेद्शायां वाघा मवेद्दे विविधा नराणाम् । दारात्मजाद्येः कलहमसङ्गस्तुरङ्गगोदामजनेष्वसौष्ठयम् ॥ ६ ॥ सिंह राशिगत शनि की दशा में मनुष्य श्रनेक वाधा पाने वाला, स्त्री, पुत्र श्रादि के साथ कलह, घोड़ा गौ नौकर के द्वारा हुख होता है

कन्याराशिगतशनिद्याफलम्—

कन्योपयातस्य शनेर्दशायां भवेत्क्रमेण द्रविणापलिब्धः । जलाच्च भूमीरुहतस्तथोच्चपदेशतश्रापि महाप्रमोदः ॥ १०॥ कन्या राशि गत शनि की दशा में मनुष्य धन लाभ करने चाला जल वृत्त श्रीर उच्च स्थानां से श्रानन्द पाने वाला होता है॥ १०॥ नुलाराशिगतशनिद्शाफलम्—

काले दशायां निलनीशस्नोस्तुलागतस्योत्तपराज्यलक्ष्मोः।

गजाश्वहेमाम्बररत्नपूर्णी भवे बराणां करुणाधिकत्वम् ॥ ११ ॥
तुलाराशि गत शनि की दशा में मनुष्य छोष्ठ राज्यलस्मी पाने
वाला, हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रत्न इन से युक्त छोर दयानु होता है॥
वृश्चिकराशिगतशनिदशाफलम्—

सरीसपस्थस्य श्रानेश्वरस्य पाके नरः साहसकर्मयुक्तः ।
वृथाऽटनो वे कृपणोऽनृतश्च नीचानुरक्तश्च दयाविहीनः ॥ १२ ॥
वृश्चिक राशि गत शनि की दशा में मगुष्य साहस से कार्य
करने चाला, व्यर्थ भ्रमण करने चाला, कृपण, श्रसत्य चोलने चाला,
जीच जनों के साथ रहने चाला श्रीर दयाहीन होता है ॥ १२ ॥

धनराशिगतशनिद्शाफलम् -

धतुर्घरस्यस्य शनैश्वरस्य पाके नरः स्यात्स्र चिनो नृपाणाम् । सङ्ग्रामधीरश्रतुरिङ्ग्रयुक्तः कान्तासृतानन्दिनोदयुक्तः ॥१३॥ धनुराशि गत शिक्षि की दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, संश्राम में बतुर,पग्रश्रो से युक्त,स्त्री, पुत्र श्रोरश्रामन्दि विनोद से युक्त होता हैं १३ मकरराशिगतशनिदशाफलम्

द्यानेर्दशाया मकराश्रितस्य बहुश्रमोत्पन्नधनं नराणाम् । ज्यपुंसकस्रीजनसेवनत्वं विश्वासघातेन धनक्षतिश्व ॥ १४ ॥

मकर राशि गत शनि की दशा में मनुष्य परिश्रम से धन इकट्ठा करने वाला, नपुंसक, स्त्रियों का सेवक श्रीर विश्वास घात से धन नाश करने वाला होता है॥ १४॥

कुम्भराशिगतशनिद्शाफलम्
शानेद्शायां कलशाश्रितस्य सुखानि नूनं महती प्रतिष्ठा।
श्रेष्ठित्वसुच्चैः स्वकुले नरस्य कृषिक्रियापुत्रधनादिल्बिधः ॥१५॥
कुम्म राशि गत शनि की दशा में मनुष्य सुखी, श्रिषक प्रतिष्ठा
स्वाने याला, अपने कुल में श्रेष्ठ, कृषि श्रीर पुत्र के सारा धन प्राप्ति
कर्म वाला होता है ॥ १४॥

# मीनराशिगतशनिव्शाफलम्-

भवेद्भदशायां नतु भानुस्नोधींनोपयातस्य च मानवस्य । नानापुरग्रामधनाङ्गताभ्यः सुखं तथोत्साहविहीनता च ॥ १६ ॥ मीन राशि गत शनि की दशा में मतुष्य अनेक नगर, गाँव, धन, स्त्री इन से सुखी और उत्साह हीन होता है ॥ १६ ॥ इति दशाफलाध्यायः।

حورهاويهم

# अथ स्थानविशेषस्थदशाक्लाध्यायः।

दशाहकारोश्वरमे तनोः क्रमात् स्यादुत्तमा मध्यतमाधमा च । स्थिरे च कष्टा शुभदा च मध्या मिश्रेऽधमामध्यतमोत्तमा च ॥१॥

चर राशि के प्रथम देष्काण हैं स्थित लग्न की दशा उत्तम, द्वितीय देष्काण में स्थम होती है। स्थिर राशि के प्रथम देष्काण में स्थित लग्न की दशा श्रधम, द्वितीय देष्काण में स्थित लग्न की दशा श्रधम, द्वितीय देष्काण में स्थम होती है। दिस्वभाव राशि के प्रथम देष्काण में स्थित लग्न की दशा श्रधम, द्वितीय देष्काण में मध्यम द्वीर तृतीय देष्काण में मध्यम श्रीर तृतीय देष्काण में स्थम दशा होती है॥ १॥ श्रुभानि मध्यानि च निन्दितानि फलानि लग्नेशदशोदितानि। तान्येव करण्यानि सुधीभिरत्र बलानुमानात्तनुनायकस्य ॥ २॥

युभ, मध्यम, अधम ये लग्नेश के दशाफल जो कहे गये हैं, वे लग्नेश के वस देख कर तारतम्य से विचार करना चाहिये ॥ २ ॥ सशालते यः किल दिग्वलेन खेटः स्वकाष्ट्रां पुरुषं च नोत्वा । महाप्रतिष्ठां कुरुते दशायां नानाधनाभ्यागमनानि ननम् ॥ ३ ॥

दिश्वल से शोभित ग्रह की दशा में मनुष्य को अपनी दिशा में ले जाकर बहुत प्रतिष्ठा और अनेक प्रकार से धन लाम कराता है ॥३। विलामगामिश्रहपाककाले स्थानार्थसोख्यान्यति चञ्चलानि । प्रवासशीलत्वमतीव जन्तोलोंके महत्वापचयत्वमेव ॥ ४॥

वक गति श्रह की दशा में पुरुष स्थान, धन श्रीर सुख में चश्चल, परदेश वासी तथा लोगों में प्रतिष्ठा की हानि वाला होता है ॥ ४ ॥ ऋजुप्रयातद्युचरस्य पाके सन्मानसौक्यार्थयशःप्रदृद्धिः । षष्ठाष्ट्रमद्वादशवर्जितस्य ग्रहस्य पाकेऽभिमतार्थसिद्धिः ॥ ५ ॥

मार्गी ग्रह की दशा में मान, धन श्रोर खुख की वृद्धि होती है। खग्न से ६, ८, १२ स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित श्रह की दशा में श्रमीष्ट विषय की सिद्धि होती है॥ ४॥

नीचारिभस्थस्य च विक्रिणो वा पाके कुकर्माभिरितर्मनुष्यः। विदेशवासी निजवन्धवर्गैस्त्यक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः॥ ६॥

नीच स्थान या राजुराशि में स्थित ग्रह की दशा में मनुष्य कुकर्म करने वाला, विदेश में रहने वाला, बन्धुश्रों का वियोग पाने वाला श्रीर श्राग्रही होता है ॥ ६ ॥

स्वर्भानुयुक्तस्य च खेचरस्य दशा विरष्टाप्यतिरिष्टदा स्यात् ।

पाकावसाने नतु मानवानां दुःखानि हानिश्च विदेशयानम् ॥ ७॥ राहु युक्त ग्रह की शुभ दशा भी श्ररिष्ट देने वाली होती है। श्रन्त समय में श्रनेक कष्ट, धन की हानि श्रीर विदेश गमन कराने वाली

होती है ॥ ७ ॥

जननराशिजनुस्तनुनाथयो रिपुदशासमये मतिविभ्रमः।

भयमरेरपि राज्यपरिच्युतः खलजनैः कलहो बलहोनता ।। ८ ॥

जन्म राशीश, सरोश दोनों का जो शत्रु हो उस की दशा मैं मित विश्रम, शत्रु से भय, राज्य च्युत, दुर्धों के साथ कसह श्रीर निर्वेतता होती है ॥ ८॥

लग्नेश्वरस्याष्ट्रमभावगस्य भवेदशायामतिपीडनं हि ।

दशावसानेऽपि च मानवानां भवेत्समाप्तिः खलु जीवितस्य ॥ ९ ॥

श्रष्टम भाव गत लग्नेश की दशा में श्रत्यन्त पिंड़ा श्रौर श्रन्त समय में मरण होता है ॥ ६ ॥ क्रूराख्यखेटस्य दशान्तराले क्रूरग्रहस्यान्तरजा दशा चेत्। शत्रुद्रमोर्थस्य परिजयः स्यादायुःक्षयो वेति वदेन्नराणाम् ॥ १० ॥

पापमह की दशा में पापमह की अन्तर्दशा हो तो शत्रुश्नों का उद्य, धन और आयुर्वाय का नाश होता है ॥ १० ॥ दशापवेशेऽपि खगाः सलगाः काटर्याः स्फुटास्तन्न दशापितश्चेत् । लग्नित्रवायारिगतोथ लग्ने तिनमन्त्रवर्गः सुभदा दशा सा ।।११॥

दशा प्रवेश काल में लग्न सहित ग्रहों का स्पष्ट करने से दशा पति यदि लग्न, एतीय, दशम, एकादश या षष्ट स्थान में स्थित हो या लग्न में दशा पति के मित्रवर्ग हैं तो दशाफल ग्रुम होता है ॥११॥ श्रेष्टा पदिष्टेष्टकलाधिकस्य दुष्टा दशा कष्टकलाधिकस्य । यस्येष्टकष्टे भवतः समाने फलं विभिन्नं किल तस्य पाके ॥ १२॥

जिस ग्रह का इप वल ज्यादा हो उस की दशा में श्रम, जिस ग्रह का कप बल श्रधिक हो उस की दशा में कप, यदि इप वल, कप बल दोनो समान हो तो उस की दशा में मिश्र फल होता है। १२॥ दशापवेशे खचर: स्वतुङ्गे मुलित्रिकोणे यदि वा स्वगेहे। शुमेष्टवर्गस्थितिकुच्छुमेष्टे हि दशारिष्टहरो भवेत्स: ।। १३॥

दशा के आरम्भ काल में यदि शह उच्च, मृतिकोण, अपनी राशि, शुभ शह के शए वर्ग में श्थित हो कर शुभ शह से देखा जाता हो तो अशुभ दशा फल का नाश होता है ॥ १३ ॥

इति महा शाफलाध्यायः



अधान्त्रदेशाफलाध्याया ।

श्रथ प्रवेशे खलु खेचराणामन्तर्दशास्यक्ष्मफलप्रसिद्धचै। विचारपूर्व सदसत्पकरुप्यं फलं सुधीभिविधिनोदितेन॥१॥ अन्तर्दशा सम्बन्धी सुक्म फल के लिये प्रहों के दशा प्रवेश काल में कथित प्रकार से ग्रुभाग्रुभ फल विचार पूर्वक विद्वानों को करपना करना चोहिये॥१॥

अन्तर्दशा चेदशुभग्रहाणामेकर्सगानां कुरुते सदैव । गदं विवादं रिपुभूपभीति दैन्यं धनस्यापचयं विशेपात ।। २ ॥

पक राशि गत पाप ब्रहों की अन्तर्दशा में सदा रोग, विवाद, शबु और राजा का भय, दीनता और धन हानि होती है ॥ २ ॥ अन्तर्दशायां मदनस्थितस्य खेचारिणः स्यान्मरणं गृहिण्याः । रोगः कुभोगः कलहादिभङ्गः सङ्गश्च निन्येर्दरणं धनस्य ॥ ३ ॥

सप्तम भाव स्थित ग्रह की अन्तर्द्शा में खो का मरण, रोग, खराव वस्तुओं का भोग, झगड़ा, नीचों का सङ्ग श्रोर धन की स्ति होती है॥ खेचारिस्सामष्ट्रमभावगानामन्तर्दशा सञ्जनयेद्रिष्ट्रम् ।

धनस्य नात्रं व्यसनानि पुंसां पष्टोपगस्यापि गदप्रदृद्धिम् ॥ ४ ॥

षष्ठ या अप्रम भाव गत ग्रह की अन्तद्शा में श्रारिष्ट की उत्पत्ति, धन नाश, व्यसन श्रीर रोगों की वृद्धि होती है ॥ ४ ॥ त्रिकोणमेषुरणवेशमगानामन्तद्शा सौख्यमतीव नित्यम् ।

करोति लाभं विविधं नराणामारोग्यतां मानसमुक्षति च ॥ ५ ॥

पश्चम, नवम, दशम भावों में स्थित ग्रह की अन्तर्दशा में नित्य सुख, अनेक प्रकार के लाभ, आरोग्यता और मान की बृद्धि होती है ॥ सूर्यमहादशोमध्ये चन्द्रान्तदंशाकलम्—

करोति चन्द्रस्तरणेर्दशायां सुवर्णभूपाम्बरविद्धमाप्तिम् ।

सम्बन्धति मानसुखाभिष्टिद्धि विरोधिवर्गापचर्यं जयं च ॥ १॥

सूर्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो सुवर्ण, वस्त्र, मुझा का लाभ, उन्नति, मान और सुख की चृद्धि, शत्रुओं का नाश श्रीर जय होती है ॥ १॥

पङ्केरुहैशस्य चरन्विपाके कुर्यान्मृगाङ्को यदि लाभमुन्नै:। प्रमादमद्भाषो ग्रहणीं च पाण्डुं केषांचिदेतन्मतमत्र चोक्तम्।। २।।

ाकसा का मत है कि सूच को महादशा मे जीण चन्द्रमा का श्चन्तर्दशा हो तो जल का भय, त्रहणी श्रौर पाण्डुरोग होता है ॥ २ ॥

सूर्यम्हादशामध्ये भौमान्तर्दशाफलम् सत्प्रवालकलघौतसुचैलं मङ्गलानि विजयं च विघत्ते ।

मङ्गलः कमलिनीशदशायां भूमिपालकुलतः किल पुंसः ॥ ३ ॥

सूर्य की दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा आवे तो मुङ्गा, सुवर्णा, वस्त्र इन का लाम, मङ्गल, विजय और राजा की छपा होती है ॥ ३ ॥ सूर्यमहादशामध्ये वुधान्तर्दशाफराम्-

विचर्चिकादद्वविकारपूर्वैः पामामयैर्देइनिपीडनं स्यात् ।

धनव्ययश्वापि हतोत्सवश्च विघोः सुते भानुदशां प्रयाते ॥ ४ ॥

सूर्य की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो जातक खुजली, दाद श्रादि रोग से पीड़ित, धन का ब्यय करने चाला श्रीर उत्साह रहित होता है ॥ ४ ॥

सूर्यमहादशामध्ये गुरोरन्तर्वशाफलम्-

सद्वस्रधान्यादिषु संग्रहेच्छा स्वच्छा मतिर्विपसुराचेनेषु । भूषाप्तिसन्मानधनानि नृनं भानोर्दशायां चरतीन्द्रवन्छे ॥ ५ ॥

सूर्य को दशा में बृहस्पति की श्रन्तर्दशा हो तो सुन्दर वस्त्र, धान्य श्रादि संप्रह करने की इच्छा वाला, ब्राह्मण देवताश्रा का भक्त, भूषण की प्राप्ति करने वाला, मान श्रीर धन का लाभ करने वाला होता है ॥

सूर्यमहाद्शामध्ये भृगोरन्तर्दशाफलम्-

विदेशयानं कलहाकुलत्वं श्रूलं च मौलिस्थलकर्णपीडाम् । गाढज्वरं चापि करोति नित्यं दैत्यार्चितो भानद्वां प्रयातः ॥ ६ ॥

सूर्य की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य परदेशो. लोगों से कलह करने वाला, ग्रल रोग से युक्त शिर ग्रौर कान में पीड़ा वाला तथा <u>अ</u>त्यन्त ज्वरी होता है ॥ ६ ॥ ्रसूर्यद्शामध्ये शनेरन्तद्शाफलम्—

नोचारिभूमोपतिभोतिरुच्चैः कद्भ्यनाद्यामयसम्भवः स्यात् ।

मित्राण्यमित्राणि भवन्ति नृनं शनैश्वरे भानुदशान्तरस्थे ॥ ७ ॥ सूर्य की महादशा में शनि की श्रन्तर्दशा हो तो नीच जन, शत्र श्रौर राजा से भय, खुजली श्रादि रोगश्रौर मित्रभी शत्र के समान होता है॥

चन्द्रशामध्येरवेरन्तर्शाफसम्--

नरेश्वराद्ध गौरवमर्थलाभं क्षयामयाति प्रकृतेर्विकारम् ।

चोराधिवैरिपभवां च भीतिं ज्ञीतांशुपाके कुरुते दिनेशः ॥ १ ॥

चन्द्रमा की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो राजा से आदर, धन लाभ, चय रोग से पीड़ा, प्रकृति का विकार, चोर और अग्नि का भय तथा चित्त में विभ्रम होता है ॥ १॥

चन्द्रदशामध्ये भौमान्तर्दशाफसाम्-

कोशश्रंशं रक्तिपत्तादिदोषं रोषोत्पत्ति स्थानतः प्रच्युति च । क्रुर्व्यात्पीडां मातृपित्रादिवर्गेर्भूमीसूनुर्यामिनीनाथपाके ॥ २ ॥

चन्द्रमा की दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो कोष का नाश, रक, पित्त आदि दोष से रोग, रोष, स्थान च्युत, और माता पिता के द्वारा फ्लोश होता है॥ २॥

चन्द्रदशामध्ये वुधान्तर्दशाफलम्--

उदारनामान्तरलब्धमुच्चैर्ललामगोभूमिगजाश्वरृद्धिम् ।

विद्याधनैश्वर्यसमुञ्जतत्वं कुर्गाद् बुधश्रन्द्रदशान्तराले ॥ ३ ॥

चन्द्रमा की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो उदारता से सुयश, सुन्दर गी, भूमि, हाथी, घोड़ा की चृद्धि, विद्या और धन की उन्नति होती है ॥ ३॥

चन्द्रदशामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्

विशिष्टधर्मो धनधान्यभोगानन्दाभिष्टद्धिर्गजवाजिसम्पत् । पुत्रोत्सवश्चापि भवेत्रराणां गुरौ सुराणां शशिपाकसंस्थे ॥ ४ ॥

चन्द्रमा की दशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो विशेष धर्म, धन, धान्य, भोग और आनन्द की दृद्धि, हाथी घोड़ा आदि सम्पत्ति से यक्त तथा पुत्र की उत्पत्ति होती है ॥ ४॥ चन्द्रद्शामध्ये शुक्रान्तद्शाफलाम्-

नानाङ्गनाकेलिविलासशीलो जलोद्भवैर्धान्यधनैश्र युक्तः।

मुक्ताफलाद्याभरसौरपि स्यादिन्दोर्दशायां हि सिते मनुष्यः ॥ ५॥

चन्द्रमा की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य अनेक खिय के साथ कीड़ा विलास करने वाला, जल से उत्पन्न धन धान्य से युर श्रीर मोती आदि आध्वणों से युक्त होता है ॥ ४ ॥

चन्द्रदंशामध्ये शनेरःतदंशाफलम् —

नरेन्द्रचौराहितवहिमोति कलत्रपुत्रासुखरुक्परद्धिम् ।

करोति नानाव्यसनानि नूनं शनिर्निशानाथदशां प्रविष्टः ॥ ६ ॥

चन्द्रमा की महादशा से शिन की श्रान्तर्वशा हो तो राजा, चोर शत्रु, श्राप्ति इन का मय, स्त्रीपुत्र से दुखी, रोग की चुद्धि श्रीर श्रापेत्र तरह के व्यसन होते हैं ॥ ६॥

भोमद्शामध्ये सूर्यान्तर्शाफसम्
नानाधनाभ्यागमनानि नूनं सन्मानदृद्धि मनुजाधिराजात् ।
चण्डत्वमाजौ विजयं विद्व्याद्भानुर्धरास्नुद्शान्तरस्थः ।। १।।
दुर्गशैलवनसञ्चलनेच्छा बन्धुतातजनितातिविरोधः।

मानवो भवति भूतनयान्तर्भास्करे चरति केऽपि वदन्ति ॥ २ ॥

मझल की महादशा में रिव की अन्तर्दशा हो तो अनेक तरह से धन की शाप्ति, राजा से आदर. सम्राम में कोध और जिय होती है। किसी आवार्य का मत है कि दुर्ग, पर्वत, वन में जाने की अभि

लाषा पिता, तथा भाई से विरोध होता है ॥ १-२ ॥

॥ भाइ स वराध हाता हु ॥ ४-२ ॥ भौमदशामध्ये चन्द्रान्तद्शाफलप्—

नित्योत्सवानन्दमहापदानि मुक्ताफलद्रव्यविभूषणानि ।

मित्रोद्धगमं रलेष्पविकारमिन्दुर्भीमस्य पाके विचरन्करोति ॥ ३ ॥ मङ्गल की महाद्द्या में चन्द्रमा की श्रन्तर्द्या हो तो नित्य उत्नव श्रानन्द से युक्त, मोतो, द्रव्य, भूषण का लाभ, मित्रोंका उदय श्रीर कफ का विकार होता है ॥ ३ ॥

भौमदशामध्ये बुधान्तर्दशाफलम्— अरातिभूपामयतस्करेभ्यः पीडां वियोगं सुतदारमित्रैः । स्वरुपोत्सवो यच्छति चन्द्रसृतुर्भेषस्य पाके यदि सम्प्रविष्टः ॥४॥ मङ्गल की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो शत्रु, राजा, रोग, चोर इन का मय, पुत्र, स्त्री, मित्र के साथ वियोग और थोड़ा उत्सव होता है ॥ ४॥

भौमव्द्यामध्ये गुरारन्तर्वदाफलम्— वलाधिकत्वं नृपतेर्घनाति कलत्रमित्रात्मजवाहसौरूयम् । सत्कर्मधर्मानुरतत्वग्रुच्वैर्बृहस्पतिभैमिद्शां प्रविष्टः ॥ ५ ॥

मङ्गल की महाद्शा में बृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो बल की अविकता, राजा से धन की प्राप्ति, स्त्रो, पुत्र, बाहन इन से सुख और कर्म धर्म में प्रीति होता है ॥ ४॥

भौमद्शामध्ये भुगारन्तर्दशाफलम्-

विदेशयानव्यसनामयाधैः कुटुम्बनाहद्रविगाव्ययश्च ।

नानाप्रयासैश्रलचित्तवृत्तिभौमान्तरे दानवराजपूज्ये ॥ ६ ॥

मङ्गल की महादशा में ग्रुक की अन्तर्दशा हो तो परदेश गमन, व्यसन, रोग इन के द्वारा कुटुम्न, पाहन और धन का व्यय तथा अनेक प्रयक्तों से चित में चञ्चलता होती है॥ ६॥

भौमदशामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम्— कलत्रपुत्रात्मजनेषु बाधा प्रारापप्रयाणान्तशरीरपीडा । स्वस्थानयानं यदि भानुसुनोरन्तर्दशा भौमदशान्तराले ॥ ७ ॥

मङ्गल की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो स्त्री, पुत्र और बन्ध-श्री में पीड़ा, मृत्यु के समान कए और अपने स्थोन से दूसरी जगह जाना होता है॥ ७॥

बुधमहादशामध्ये रवेरन्तर्दशाफलम्-तुरङ्गहेम्नां च सुविद्वमाणां सद्म्बराणाम्पि वारणानाम् । भवेदवाप्तिर्बहुवैभवानां सौम्यस्य पाके तपने प्रपन्ने ॥ १ ॥
स्वस्थानतः सञ्चलनं कदाचिद्ग्गदप्रकोपात्मजजन्मवित्तम् ।
धर्मे प्रदृत्तिं कुरुते ज्ञपाके पञ्केरहे ज्ञः प्रवदन्ति केचित् ॥ २ ॥
बुध की महादशा में रवि की जन्तर्दशा हो तो घोडा, सुवर्ण, सुन्दर

मूँगा, सुन्दर वस्त्र, हाथी श्रौर बहुत विभव की प्राप्ति होती है। किसी श्राश्चर्य का मत है कि श्रपने स्थान से यात्रा, कभी २ रोग का प्रकोप, पुत्र का जन्म, धन श्रौर धर्म में प्रवृत्ति होती है ॥ १-२ ॥

बुधद्शामध्ये चन्द्रान्तर्शाफलम्—

पामादिनानामयसम्भवः स्यान्मृतप्रजानां जननं विवादः।

पित्तप्रकोपः खलु यानपीडा यदा जडांशुईदशां प्रपन्नः ॥ ३ ॥

बुध की महाद्शा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो खुजली आदि अनेक रोग, सन्तान का नाश, विवाद, पित्त का प्रकोप और यात्रा से पीड़ा होती है ॥ ३॥

बुधद्शामध्ये भौमान्तद्शाफलम्—

गुह्यामयार्थव्यसनैर्युतः स्यात्कान्तासुतमोतिविधक्किचित्तः ।।

वितुप्तधर्मों मनुजः प्रविष्टे बुधस्य मध्ये वसुधातनूजे ॥ ४ ॥

बुध की महाद्शा में सङ्गल को अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को गुप्त रोग, धन की हानि, स्त्री पुत्र से विरह श्रीर धर्म की हानि होती है ॥४॥ बुधदशामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्—

कान्तासुतानन्द्युतोऽरिहन्ता सत्कर्मक्रचारमतिविनीतः।

मन्त्री नरः स्यात्पितृमातृदुःखो बृहस्पतौ सौम्यद्शां प्रयाते ॥५॥

बुध की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो स्त्री पुत्र से आनन्द युक्त, शत्रु को मारने वाला, सत्कर्म करने वाला, नम्र, मन्त्री और माता पिता से दुखी होता है ॥ ४ ॥

बुधदशामध्ये भृगोरन्तर्दशाफलम्— विबुधसाधुजनातिथिसादरः सुकृतकर्मसमुत्सुकमानसः । विविधवस्त्रविभूषणभाङ्नरो बुधदशान्तरगे सित भागवे ॥ ६ बुध की महादशा में शुक्र की श्रान्तर्दशा हो तो देवता, साधु ज श्रतिथियों में श्रादर बुद्धि, सत्कर्म में प्रवृत्ति श्रीर नाना प्रकार चस्त्र श्राभूषणों का लाभ होता है ॥ ६ ॥

नानाप्रयासश्च निरोधनैर्वा शिरोक्जा वापि शरीरभाजाम् ।
करोति वाधां विद्धधान्तराले सितः प्रयातः प्रवदन्ति केचित् ॥७
किसी का मत है कि दुध को उशा में शुक्र की श्चन्तर्दशा श्चा
तो श्चनेक प्रयत्नों से, लोगों के निरोध से, शिरोरोग से शरीर
पीडा होती है ॥ ७॥

वुधद्शामध्ये शनेरन्तरर्दशाफलम्— सत्कर्मधर्मद्रविणानुकम्पाकन्दर्पहीनो मनुजः प्रलापी।

वातामयात्रींऽतिमृदुस्वभावः सौम्यान्रताले नित्तनीशस्नौ । ८

बुध की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य सुन्दर क धर्म, धन, दया, कान्ति से हीन,अनर्थ करने वाली वाणी बोलने वाल वात रोग से पीड़ित और कोमल स्वभाव वाला होता है॥ ८॥

गुरुद्शामध्ये रव्यन्तर्दशाफलम्—

सुतीर्थनानाविधवस्तुलाभं विशिष्टनामान्तरमाधिपत्यम् । मानं नरेशात्कुरुते दिनेशो वाचामधीशस्य दशां ।पपनः ॥१॥

बुहस्पति की दशा में यि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य तीर्थ कर वाला, अनेक वस्तुओं का लाभ करने वाला, विशेष प्रतिष्ठा पाने वाल बहुतों का स्वामी और राजा से मान प्राप्त करने वाला होता है ॥ १

गुरुद्शामध्ये चस्दान्तर्दशाफलम्-

नानाङ्गनाक्रीडनजातचित्तः श्रीराजचिद्धैश्च विराजमानः । विद्यानवद्यार्थयुतो नरः स्याजीवान्तरे शीतकरप्रचारे ॥ २ ॥ गुरु की महादशा में चन्द्रमा की श्रन्तर्दशा हो तो मनुष्य श्रने। स्थियों के साथ कीडा करने वासा, राजचिद्ध से शोभित, विद्या श्री

धन से युक्त होता है॥२॥

गुरुद्शामध्ये भौमान्तर्दशाफलम्—
रणाङ्गणप्राप्तयशोतिशेषः सद्धोगसौख्यार्थसमन्वितश्च ।
प्रीहप्रतापोऽतितरां नरः स्याद्धरासुते जीवदशां प्रयाते ॥ ३ ॥
शीर्षे गुदे वापि भवेत्कदाचित्पीडा नराणामिरभीतियुक्ता ।
बलक्षयः सञ्चलनं कुजस्य जीवान्तगले प्रवदन्ति केचित् ॥ ४ ॥

गुरु की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य रण में विजयी, सुन्दरभागसुख से युक्त और अधिक प्रतापी होता है। किसी का मत है कि गुरु की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो मस्तक वा गुदामें पीड़ा,शत्रु का भय,यलकी हानि और विदेश यात्रा होती है॥ ३-४॥

गुद्दशामध्ये बुधान्तर्दशाफलम्

सद्बुद्धिकौशल्यसुरार्चनानि सदिन्दिरामन्दिरवाहनानि । कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं क्रय्याद्ध बुघो जीवदशां प्रपन्नः ॥ ५ ॥ विदेशयानं चलचित्तद्वत्तिर्जलात्प्रमादः शिरसि प्रपीडा । गुरोदेशायां चरतीन्दुपुत्रे केषा चिदेवात्र मतं निरुक्तम् ॥ ६ ॥

गुरु की महादशा में एथ की शन्तर्दशा हो तो सुन्दर बुद्धि वाला, कुशल, देवताओं का पूजक, उत्तम लग्मी घर वाहनं से युक्त और स्त्री पुत्रों से सुखी होता है। किसी का मत है कि उक्त समय में विदेश यात्रा, चाञ्चल्य, जल से भय और शिर में पीड़ा होती है ४-६ गुरुदशामध्ये शुकान्तर्दशाफलम्—

निजैवियोगोऽर्थविनाशनं च श्लेष्मानिलश्चापि कलिपसङ्गः। स्यान्मानवानां व्यसनोपलव्धिर्भगोः सते जोवदशां प्रयाते॥ ७॥

गुरु की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो अपने जनों से वियोग, धन की हानि, कफ वायु से पीड़ा, ऋगड़ा और दुर्खी का जाम[होता है ॥ ७ ॥

धर्मक्रियायां निरतत्वमुच्चैर्विद्याम्बराजादिकसङ्ग्रहथ । द्विजाश्रयः स्याद्गुरुपाकयाते सिते बदन्तीज्यकलं तु केचित् ॥८॥ किसी का मत है कि उक्त समय में धर्म कार्य में निरत, विदा चस्त्र अझ का संग्रह करने वाला और ब्राह्मणों का आश्रयी होता है ॥ ५ ॥ गुरुदशामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम्—

षेश्यासवद्वकृषिकियाद्यैविलुप्तधर्मार्थयशाः कृशोङ्गः । खरक्रमेलादियुतो नरः स्याद्युरोर्दशायां चलितेऽकीसुनौ ॥ ९ ॥

बुहस्पति की महाद्शा में शनि की श्रन्तर्शा हो तो वेश्या, मद्य, जुझा, खेती के ज्ञारा धर्म, धन, यशों का नाश, दुवल शरीर श्रोर ऊंट खच्चर का लाम करने वाला होता है ॥ १ ॥

शुक्रदशामध्ये सूर्यान्तर्दशाफलम्— भूपभीतिरपि बन्धुनिपितं वित्तनाशनमरात्युदयः स्यात् । क्रोडगण्डनयनेष्वपि पीडा भागघे यदि पवेविनिवेशः ॥ १ ॥

शुक्र की महादशा में सूर्य की श्रन्तदेशा हो तो राजा का भय, बन्धुओं के निमित्त धन गाश, शत्रु का उदय, पेट श्रौर श्राँख में पीड़ा होती है ॥ १॥

श्रुक्रदशामध्ये चन्द्रान्तर्वशाफलम्
गीर्षद्नतनखपीडनसु च्वैः कामला च भवला किल पित्तम् ।
श्वापदादपि भयं च नराणां भागवान्तरगते हिमरश्मौ ॥ २ ॥
भूदेवदेवाग्रिमनः भव्नती रणाङ्गरो स्याद्विजयो नराणाम् ।
मातङ्गकार्याद्वनिताश्रयाद्वा लाभः सिते चन्द्रदशेति केचित् ॥ ३ ॥

शुक्त की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्रशा हो तो मनुष्य शिर, दाँत, नख मे पीड़ा युक्त, कामला और पित्त रोग से पीड़ित और हि-सक जीच का भय होता है। किसी का मत है कि उक्त समय में ब्राह्मण देवताओं में भक्ति, रण में विजय, हाथी के व्यापार या स्त्री के श्राश्रय से पन का लाम होता है॥ २-३॥

ग्रुक्रद्शामध्ये भौमान्तर्दशाफलम्— पित्तात्क्षताद्रक्तविकारतो वा वैकल्यमङ्गे मभवेत्रराणाम् । उत्साहहीनत्वमतीव याते भूमोसुते दैत्यगुरोर्दशायाम् ॥ ४ ॥ सन्माननानाविधवस्तुसौरूयं भूमीपतेः स्यात्खलु भूमिलाभः । अङ्गारके भार्गवपाकसंस्थे केषां चिदेवं मतमस्ति शस्तम् ॥ ५ ॥

शुक्त की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो पिन्त, आघात, रक्त विकार से शरीर में पीड़ा और उत्साह की हानि होती है। किसी का मत है कि सन्मान, अनेक वस्तुओं से सुख और राजा से भूमि लाभ होती है। ४-४॥

शुक्रद्शामध्ये बुधान्तर्दशाफलम्—

द्रक्षैः फलैश्रापि चतुष्पदाचैर्वित्तं भवेत्सख्यविधिर्हपेण । दुरन्तकार्याभिरतिनितान्तं भृगोद्कायां चरतोन्दुस्नौ ॥ ६ ॥

शुक्र की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो जातक वृत्त, फल श्रीर चतुष्पद के द्वारा धन लाम, राजा से मित्रता तथा कठोर काम करने की इच्छा होती है ॥ ६॥

शुक्रदशामध्ये जीवान्तर्दशाफसम्-

यज्ञादिसत्कर्मिण सादरत्त्वं गतार्थसिद्धिः सुतदारसोख्यम् । महापदानेकविभूपणाप्तिर्भृगोर्दशायां चरतीन्द्रवन्द्ये ॥ ७॥

युक्त की महादशा में बृहस्पति की श्रन्तर्दशा हो तो यज्ञ श्रादि श्रुभ कार्य करने की इच्छा, नष्ट धन का साभ, पुत्र स्त्री का सुख, उत्तम पद श्रीर भूषण का लाभ होता है॥ ७॥

शुकदशामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम्— मित्रोन्नतिग्रीमपुराधिपत्वं द्यदाङ्गनाकेलिरतीव नित्यम् ।

स्यार्टेरिनाको सुक्रनोदकायां शनैश्वरस्यान्तरजा दक्षा चेत् ॥ ८ ॥

शुक्र की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मित्र की उन्नित, ग्राम पुर का आधिपत्य, सदा वृद्ध स्त्री के साथ कीड़ा और शत्रुओं का नाश हीता है ॥ ८ ॥

शनिव्शामध्ये सूर्यान्तर्वशाफलम्— धनाङ्गनानन्दनबन्धुपीडा गाढापि बाधात्मकलेवरे स्यात्। 🗻 रिपूद्वगमः संचलनं निलन्याः पत्यो स्थिते मन्ददशान्तराले ॥ १॥

रानि की महादशा में सूर्य को अन्तर्दशा हो तो घन, स्त्री, पुत्र श्रीर वन्धुत्रों के द्वारा पीड़ा, श्रपने शरीर में नितान्त पीड़ा, शत्रु का उदय तथा स्रमण होता है॥ १॥

रानिद्शामध्ये चन्द्रान्तर्दशाफलम्

नित्यं कलिर्बधुजनैर्वियोगो हतिर्मृतिर्वापि भवेद्रयहिण्याः। जन्माहसौक्योपहतिर्नितान्तं शीतस्त्रतौ मन्दद्शांतरस्थे।। २ ।।

रानि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो बन्धुओं के साथ कलह, स्त्री का अपहरण या मरण, उत्साह और सुख को हानि होती है ॥ २ ॥

शनिदशामध्ये भौमान्तर्दशाफलम्— स्वस्थानयानं विकलत्वमङ्गे धनाङ्गनानां च वियोजनं स्यात् । सन्मानहानिर्नेनु सूर्यसूनोर्दशान्तरे भूमिसुतप्रचारे ॥ ३ ॥

शनि की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो अपने स्थान से यात्रा,शरीरमें पीड़ा,धन और स्थ्री का वियोग औरमान भङ्ग होता है ॥३॥ शनिदशामध्ये बुधान्तर्दशासलम्—

धनाङ्गनास्नुसुखोपपन्नः सद्राजमानेन विराजमानः ।

विद्वजनानन्दकरः कफार्तो मत्यों भवेज्ज्ञे शनिपाकरांरथे ।। ४ ।। शनि को महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो धन, छी, पुत्रों से सुख, राजा से सन्मान, विद्वानों को आनन्द करने वाला और कफ का उपद्रव होता है ॥ ४ ॥

शनिवशामध्ये जीवान्तर्दशाफलम्-

कलाकलापे कुशलो चिलासी पद्मालयालं कृतचारुशीलः।

भूपालभूलाभयुतो नरः स्याद्व बृहस्पतौ मन्ददशां प्रयाते ॥ ५ ॥

शित को महादशा में बृहस्पित की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य कलाओं में कुशल, विलास करने वाला, लक्ष्मी से शोभित, सुन्दर स्वभाव वाला और राजा से भूमि लाभ करने वाला होता है ॥ ४ ॥ शनिद्शामध्ये ग्रुकान्तर्दशाफलम्—
योषाविभूषासुतसौख्यल्बिः श्रीग्रामदेशाधिकृतित्त्वमुचैः ।
यशः प्रकाशोऽरिकुलस्य हन्ता शनेर्द्शायासुश्चनः प्रवेशः ॥ ६ ॥
श्राति की महादशा मे ग्रुक की श्रन्तर्दशा हो तो मनुष्य स्त्री, भूषण,
पुत्र से सुख लाभ करने वाला, लदमी, श्राम, देश का स्वामी, यश का
विकाश वाला श्रीर शत्रुश्चों का नाश करने वाला होता है ॥ ६ ॥
विशेषफलम्—

अन्तर्दशा चेन्नितिशस्नोर्दशान्तराले किल मङ्गलस्य।
भवेत्तदानीं निधनं नराणां यद्यप्यहो दीर्घमवासमायुः ॥ ७ ॥
शिन की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य दीर्घायु
रहने पर भी शीव्र मरण को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥
लग्ननाथिरपुर्लिग्रदशायां प्रविशेद्यदि ।
अकस्मान्मरणं कुर्यात्नाणिनां सत्यसम्मतम् ॥ ८ ॥
यदि लग्न को महादशा में लग्नेश के शत्र की अन्तर्दशा हो तो अकस्मात् मृत्यु होता है । पसा सत्यावार्य का मत है ॥ ८ ॥

### अथ दानाध्यायः

इत्यन्तर्दशाफलाध्यायः

ये खेचरा गोचरतोऽष्टवर्गादशाक्रमाद्वाप्यशुभा भवन्ति । दानादिना ते सुतरां पसन्नास्तेनाधुना दानविधि पविष्म ॥ १ ॥ जो ब्रह्म गोचर, श्रष्टक वर्ग या दशा कम से श्रश्चभ फल दायक होते हैं, वे ब्रह्म दान श्रादि से प्रसन्न हो कर श्रुभ फल दायक होते हैं। श्रातः सम्प्रति दान विधि को कहता हूँ ॥ १ ॥ सूर्यदानम्—

माणिक्यगोधूमसवत्सधेनुकौसुम्भवासी गुडहेमताम्रम् । त्रारक्तकं चन्दनमम्बुजं च वदन्ति दानं हि विरोचनाय ॥ २ ॥ 1

सूर्य के लिये माणिक्य, गेहूँ, सवत्सा गौ, रक्त वस्त्र, गुड़, सोना, ताँवा, रक्त चन्दन श्रोर कमल पुष्प दान करना चाहिये ॥ २॥

चर्द्रदानम्--

सद्दंशपात्रस्थिततण्डलांश्च कपूरमुक्ताफलशुभ्रवस्त्रम्।

युगोपयुक्तं दृषभं च रोप्यं चन्द्राय दद्याद् घृतपूर्णकुम्भम् ॥ ३ ॥ चन्द्रमा के लिये बाँस के पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत चस्त्र, हल से युक्त बैस और चाँन्दी दान करना चाहिये ॥ ३ ॥

भौमदानम्—

पवालगोधूनमस्रिकाश्च हवोऽरुणश्चापि गुडः सुवर्णम् ।

त्रारक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं ताम्रं हि भौमाय वदन्ति दानम् ॥ ४ ॥ मङ्गल के लिये मूँगा, गेहूँ, मस्रर, रक्तवर्ण वैल, गुड़, सोना, रक्त वस्त्र, करवीर पुष्प या ताँवा दान करना चाहिये॥ ४॥

बुधद्दानम्—
चैतां च नीतां कत्तधोतकांस्यं मुद्गगाज्यगारुत्मतसर्वपुष्पम् ।
दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं वदन्ति दानं विधुनन्दन्नाय ।। ५ ।।
बुध के सिपे नीत चस्चा, सोना, कॉसा, मूंग, घृत, पन्ना, सब फूस,
दासी श्रीर हाथी का दाँत दान करना चाहिये॥ ४॥

गुध्दानम्— शर्करा च रजनी तुरङ्गमः पीतधान्यमपि पीतमम्बरम् । पुष्परागलवरो च काञ्चनं पीतये सुरगुरोः प्रदीयताम् ॥ ६ ॥ गुद्ध के लिये शक्कर, हलदी, घोड़ा, पीतधान्य, पीत चस्त्र, पोख राज, नीमक श्रीर सोना दान करना चाहिए ॥ ६ ॥

भृगुदानम्— चित्राम्बरं शुभ्रतरस्तुरङ्गो धेनुश्च वर्ज्ञं रजतं सुवर्णम् । सुतण्डुलाज्योत्तमगन्धयुक्तं वदन्ति दानं भृगुनन्दनाय ॥ ७ ॥ शुक्र के तिये चित्र चस्त्र, श्वेत घोड़ा, गौ, चल्रमणि, चाँदी, सोना, सुन्दर चावल, घी श्रोर उत्तम गन्य दान करना चाहिये॥ ७॥

#### शनिदानम्-

माषाश्च तैलं विमलेंद्रनीलस्तिलाः कुलित्था महिषी च लोहम् ।
सद्क्षिणं चेति वदन्ति नूनं दुष्टाय दानं रिवनन्दनाय ॥ ८ ॥
श्वानि के लिये उड़द, तेल, स्वच्छ नीलम, तिल, कुल्थी, भैंस, लोहा
ये सब दित्तणा सिंहत दान करना चाहिये ॥ ८ ॥
राहुदानम्—

गोमेदरत्नं च तुरङ्गमश्च सुनीलचैलानि च कम्बलानि । तिलाश्च तेलं खलु लोहमिश्रं स्वर्भानवे दानमिदं वदन्ति ॥ ९ ॥ राहु के लिये गोमेद मणि, घोड़ा, नील चस्त्र, कम्बल, तिल, तेल श्रीर लोहा दान करना चाहिये ॥ ६ ॥

केतुदानम्--

वैद्ध्यरत्नं सितलां च तेलां सुकम्बलश्चापि मदो मृगस्य । शस्त्रं च केतोः परितोषहेतोरुदीरितं दानिमदं मुनीन्द्रैः ॥ १० ॥ केतु के लिये वैद्धे मणि, तिल, कम्बल, कस्त्री श्रीर तलवार दान करना चाहिये ॥ १० ॥

इति दानाध्यायः

#### अथ नष्टजानकाष्ट्रयायः।

श्राधानकालोप्यथ जन्मकालो न ज्ञायते यस्य नरस्य नूनम् । प्रसृतिकालं प्रवद्गन्ति तस्य नष्टाभिधानाद्गि जातकाच्च ॥ १ ॥ तज्जातकं येन शुभाशुभाप्तिर्जातस्य जन्तोर्जननोपकालात् । तस्मिन्प्रनष्टे सति जन्मकालो येनोच्यते नष्टकजातकं तत् ॥ २ ॥

जिस मनुष्य का गर्भाधान काल श्रीर जन्मकाल का निश्चय करके ज्ञान न हो उस का जन्मकाल नष्ट जातक से कहते हैं।

जन्मकाल का ज्ञान होने से प्राणियों के ग्रुभाग्रुभ फल का ज्ञान ं होता है। जन्मकाल अज्ञात होने पर जिस प्रकार से उस का ज्ञान होता है उस को ''नए जातक'' कहते हैं॥ १-२॥

### सानराशिगुणकविधिमाह—

मेषादितः प्रश्नविलग्निलाः कार्याः क्रमात्ता मुनिभिः खचन्द्रैः । गजैश्र वेदैर्दशभिश्र वार्णैः शैलैर्भुजङ्गैः खचरैः शरैश्र ।। ३ ।। शिवैः पतङ्गैर्निहताः पुतस्ताः विलग्नगाश्रेद् भृगुभौमजीवाः । तदा तुरङ्गैः करिभिः खचन्द्रैर्भुण्याः शरैरन्यखगा यदि स्युः ।। ४ ।।

प्रश्तकालिक मेष श्रादि लग्न को कलात्मक वना कर कम से अ, १०, ८, ४, १०, ४, ७, ८, ६, ४, ११, १२ गुणा करने से गुणन फल जो हो उसको फिर लग्न में शुक्र हो तो ७ से, मझल हो तो ८ से, गुरु हो तो १० से, शेषग्रह हों तो ४ से गुणा करना चाहिये॥ ३-४॥

## ग्रह्गुणकांके विशेषमाह —

ग्रहद्वयं वा बहवो विलग्ने तदा तदीयैर्गुणकैश्च गुण्याः। एवं कृते कर्मविधानयोग्यो राश्चिः पृथक्स्थःपरिरक्षणोयः॥ ५॥

यदि लग्न में दो या बहुत ग्रह बैठे हों तो प्रत्येक के गुणकाड़ से गुणा कर कर्म के योग्य संख्या (पिण्ड) समझना चाहिये॥ ४॥ प्रश्नलग्नकण्डली—



सम्बत् १६४० शाके १८१४ फाल्गुन ग्रुक्क दशमी घट्यादि मान ३२। ३४, पुनर्वसु नत्त्रत्र घट्यादि मान १४।४८, शोभनयोग घट्यादि मान २१। ४८, वणिजकरण घट्यादि मान ४।४८, ग्रुक्क दिन इष्ट घट्यादि मान ४।२०, मिश्र मोन ४६।२, मिश्रेष्टान्तर धन ०।१४।१७, ततस्कालिक रवि ११।८। ४२१४४, दिनमान ३४१४, रात्रि मान २०१४६, श्रयनांश २२१४०१४, प्रथम लग्न राश्यादि ०१११६१२०, दिनमें पूर्वनत १४१४३ उन्नत १४१९७ दशम लग्न राश्यादि ६१०१११४६,

यहाँ लग्न ०११११६।२० की कला ६७६। २० को मेच के गुणकाङ्क १० से गुणा करने से (६७६०।२००) = (६७६३।२०) इतना हुआ। यहाँ लग्न में कोई ग्रह नहीं है स्रतः यही (६७६३।२०) कर्म योग्य राशि पिएड हुआ॥ ४॥

ततो नत्तत्रज्ञानमाह—

पृथक्स्थराशिर्म्युनिभिर्विनिघस्त्वाचे हकाणे नव ९ युक् द्वितीये। यथास्थितोऽयं नव ९ वर्जितोत्ये भसंज्ञयाप्तो हि विशेषमक्षम् ॥६॥

पूर्वानीत राशि पिण्ड को सात से गुणा कर गुणन फल को लग्न में प्रथम द्रे काण हो तो ६, द्वितीय द्रेष्काण हो तो श्रन्य जोड़ देना चाहिये, श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो तो ६ घटा देना चाहिये। उस में २७ का भाग देकर जो शेष बचे, वह श्रश्विन्यादि कर के प्रश्न कर्ता का जन्म नक्षत्र जानना चाहिये।

उदाहरण—पूर्वोक्त कर्मयोग्य राशि (६७६३।२०) को सात से गुणा किया तो (४७३४१।१४) = (४७३४३।२०) गुणन फल हुआ, इस में २७ का भाग देने से शेष = (१६।२०), श्रतः प्रश्न कर्ता का गत नत्तत्र विशाखा और वर्तमान नत्त्र श्रुत्राधा सिद्ध हुआ। ६॥

स्त्रीपुत्रमित्रदात्रणां नष्टजातकप्रकारमाह—

स्त्रीपुत्रिमत्रारिनिमित्तकं चेत्पृच्छाविलग्नं त्रातुभिश्च वेदैः । त्रिभिः शरैर्युक्तमनुक्रमेण ततो विलग्नस्य कला विधेयाः ॥ ७ ॥ लग्नस्य राशेर्गुणकेन गुण्याश्चेत्सम्भवो लग्नगतग्रहस्य । पुनस्तद्येयेन गुणेन गुण्याः पागुक्तवद्भं परिवेदितव्यम् ॥ ८ ॥

यदि स्त्री पुत्र स्त्रादि का प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न में ६ राशि जोड़ कर पूर्वीक रीति से राशिषिण्ड बनावे। पुत्र के लिये ४ राशि, मित्र के लिये ३ राशि, शबु के लिये ४ राशि जोड़ कर राशि पिण्ड बनावे। उस पर से नक्षत्र का ज्ञान करना चाहिये॥ ७-८॥

### चर्षशानम्-

दशाहते कर्मविधानराशौ पाग्वन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन् । खार्केर्हते शेषमिताद्धमङ्खयमायुर्गतं तत्खलु पृच्छकस्य ॥ ९ ॥

पूर्वानीत कर्म योग्य राशि पिण्ड में पूर्ववत् नव घटा वा जोड़ कर जो हो उस को १० से गुणा कर १२० का भाग देने से जो शेष बचे उतने वर्ष की उमर प्रश्न कर्ता की होती है ॥ १॥

उदाहरण—कर्म योग्य राशि पिण्ड (६७६३।२०) को १० से गुणा कर (६७६३०।२००) = (६७६३३।२०) हुआ, इस मे १२० का भाग देने से शेष = (७३।२०) प्रश्न कर्ता की आयु सिख हुई । इस को वर्तमान संवत् १६४० नें घटाने से शेष १८७७ प्रश्न कर्ता का जनम सवत् सिद्ध हुआ, यदि प्रश्न कर्ताको आयु अन्दाज दश वर्ष की ही हो तो नव को सम गुणित कर के ६३ शेष ७३ में घटाने से शेष १० प्रश्न कर्ता की आयु वर्ष सिद्ध हुई। इस को वर्तमान स्वत् १६४० में घटाने से शेष १६४० उस का जन्म सवत् सिद्ध हुआ।

यदि प्रश्न कर्ता की श्रायु श्रन्दाज २० वर्ष की हो तो नव को षड् गुणित करके ४४ शेष ७३ मे घटाने से शेष १६ प्रश्न कर्ता की श्रायु सिद्ध हुई। इस को वर्तमान सवत् में घटाने से शेष जन्म संवत् होगा ।॥ ६॥

### ऋतुज्ञानं मासज्ञान चाह—

षड्भिर्विभक्ते ऋतवो भवन्ति श्रेषांकतुल्या शिशिरादयः स्युः । द्विभाजिते शेपकमेकमभ्रं पूर्वापरौ तदतुजौ तु मासौ ।। १० ॥

उसी दश गुणित कर्म योग्य राशि में ६ का भाग देने से शेष शिशिर श्रादि ऋतु समझनाचाहिये। तथा उस शेष में २ का भाग देने से शेष १ होने से ऋतु का पहला मास, २ शेष होने से दूसरा मास समभना चाहिये॥ १ /॥

उदाहरण—जैसे पूर्वानीत दश गुणित कर्म योग्यराशि (६७६३३।२०) में ६ का भाग देने से शेष १ होने के कारण शिशिरऋतु सिद्ध हुआ। इस शेष १ में दो का भाग देने से शेप १ हो बचा, इस लिये शिशिरऋतु का पहला मास माघ प्रश्न कर्ता का जन्म मास सिद्ध हुआ।॥ १०॥ । । प्रकातम्—

त्र्यष्टाहते कर्मविधानराज्ञौ पाग्व नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन् । द्विभाजिते शेषकमेकमर्ज्ञ तुरुपेऽस्ति पूर्वापरपक्षकौ स्तः ॥ ११ ॥

पूर्व सिन्द कर्म योग्य राशि को स्नाठ से गुणा कर देष्काण वश नव जोड़ या घटा कर जो सिन्द श्रद्ध हो उस में २ का भाग देने से शेष १ बचे तो श्रद्ध पन्न, दो बचे तो कृष्ण पन्न समक्षना चाहिये॥

उदाहरण—कर्मयोग्य राशि (६७६३। २०) को प्से गुणा कर (४४१०४।१६०=(४४१०६।४०), इस मे २ का आग देने से शेव० रहा, इस लिये प्रश्न कर्ता का रूपण पत्त में जन्म सिद्ध हुआ ॥ ११॥

तिथिज्ञानम्—

पञ्चेन्दुभक्ते सति शेषतुल्याः पचे च तस्मिस्तिथयो भवन्ति । नक्षत्रतिष्टयानयनाय योग्यादहर्गणाद्वारविचारणात्र ॥ १२ ॥

अप्रगुणित कर्म योग्य राशि में १४ का भाग देने से शेष तुख्य तिथि समकता चाहिये।

्र नम्रत्न, तिथि के ज्ञान हो जाने पर श्रर्हगण से वार का ज्ञान करना चाहिये॥

उदाहरण—जैसे छाएगुणित कर्म योग्य राशि (४४१०६) में पन्द्रह का भाग देने से शेष १ बचा, इस लिये कृग्ण पत्त की प्रतिपत् प्रश्न कर्ता की तिथि सिद्ध हुई ॥ १२ ॥

दिच।रात्रिजन्मज्ञानम्—

सप्ताहते कर्मविधानराशौ प्राग्वन्नवोनेऽप्यथवाधिकेऽस्मिन् ।
दिभाजिते शेषकमेकमभ्रं दिवा च रात्रौ जननं तदानीम् ॥ १३ ॥
सत्तगुणित कर्मयोग्य राशि में नव जोड़, घटा या यथास्थित रख
कर जो हो उस मे दो का भाग देने से शेष १ रहे तो दिन में श्रीर दो १
शेष रहे तो रात्रि मे प्रश्न कर्ता का जन्म समभना चाहिये।
जवाहरण—सत गुणित कर्म योग्य राशि ४७३४३ को लग्न

में द्वितीय देष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया तो ४७३४३ ऐसा ही रहा । इस में दो का भाग देने से शेप १ वचा इस लिये प्रश्नकर्ता का जन्म दिन में सिद्ध हुआ ॥ १३ ॥

जन्मसमये-इष्टकालज्ञानम्-

पञ्चाहते कर्मविधानराज्ञौ पाग्वन्नवोनेष्यथवाधिकेऽस्मिन् ।

दिनस्य रात्रेरथवा प्रित्या भक्तेऽत्रशिष्टं दिनरात्रिनाड्य: ॥ १४ ॥

कर्म योग्य राशि को ४ से गुणा कर गुणन फल में नच जोड़, घटा कर या यथास्थित रख कर उस में दिन में जन्म काल सिद्ध हो तो दिन मान घटी से, रात्रि में जन्म काल सिद्ध हो तो रात्रि मान घटी से माग दे कर जो शेप हो तत्तुल्य प्रशनकर्ता के जन्मेप्रकाल कहना चाहिये॥

उदाहरण—कर्मयोग्य राशि (६७६३।२०) को ४ से गुणा कर ने से (३३८१४।१००)=(३३८१६।४०) इतना हुआ। इस को लग्न में द्वितीय द्वेष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया। इस में दिनमान घटी ३४ से भाग देने से शेष = (२०।४०) जन्मेष्ट काल सिद्ध हुआ। इस तरह प्रश्न कर्ता का ठीक २ जन्म समय का ज्ञान कर के फला देश करना चाहिये॥ १४॥

इति नष्टजातकाध्यायः

### अथ निर्धाणाध्यायः।

दिनकरममुखैर्निधनस्थितैर्भवति मृत्युरिति मवदेत्क्रमात् ।

अनलतो जलतो करवालतो ज्वरभवो गदतः चुधया तृपा ॥ १॥

अप्रम भाव से मरण कालिक रोग का ज्ञान करते हैं। यदि अप्रम भाव में रिव हो तो श्रिश्न से, चन्द्रमा हो तो जल से, मझल हो तो शस्त्र से, बुध हो तो ज्वर से, बृहस्पित हो तो रोग से, शुक्र हो तो जुधा से और शनि अप्रम भाव में हो तो तथा से दुखी हो कर मृत्यु होती है ॥ १॥

मरणदेशज्ञानम्-

स्थिरश्वरो द्वव्यङ्गसमहयश्च राशिर्यदा जन्मनि चाष्टमस्थः।

स्वकीयदेशे विषयांतरे च मार्गे प्रक्रुट्यन्मिर्णं क्रमेण ॥ २ ॥

यदि श्रप्टम भाव में स्थिर राशि हो तो श्रपने निवास स्थान में, चर राशि हो तो देशान्तर में श्रीर द्विस्वभाव राशि हो तो रास्ता में मृत्यु होती है ॥ २ ॥

त्रायुर्गृहं खेटविवर्जितं च विलोकयेद्वा बलवान्ग्रहेन्द्रः ।

तद्धेतुजातं पवदन्ति मृत्युं बहुपकारं बहवो बलिष्ठाः ॥ ३ ॥

यदि श्रप्टम स्थान ग्रह रहित हो तो उस पर जिस ग्रह की दृष्टि हो उस के कारण से मृत्यु होती है। यदि श्रप्टम स्थान बहुत ग्रह से युत दृष्ट हो तो श्रनेक प्रकार के रोग से मनुष्य की मृत्यु होती है॥३॥

### मरणहेतुज्ञानम् —

पित्तं कफः पित्तमथ त्रिदोपः श्लेष्मानिलौ वाष्यनिलः क्रमेण । सूर्यादिकेभ्यो मरणस्य हेतुः पकल्पितः प्राक्तनजातकहैः ॥ ४ ॥

श्रव किस दोष से मृत्यु होगी इस का ज्ञान करते हैं। श्रप्टम भाव में सूर्य हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो कफ से, मङ्गल हो तो पित्त से, बुध हो तो त्रिदोष से, गुरु हो तो कफ से, गुक्र हो तो वात से श्रीर शनि हो तो भी वात से मृत्यु होती है,॥ ४॥ युक्तं नैवालोकितं खेचरेन्द्रैमृत्युस्थानं यो विलग्ने हकाणः।

द्वाविंशोऽस्मात्सोऽपि तस्यापि भर्ता कुर्यान्मृत्युं हेतुना स्वेन नूनम् ।५। अनलतो जलतो यदुदीरितं भवति तत् त्रिलवाधिपहेतुकम् ।

त्रथ हकाणफलानि सविस्तरं मुनिवरैरुदितानि वदास्यहम् ॥ ६ ॥

यदि श्रप्टम स्थान किसी भी ग्रह से युत दए न ही तो लग्न में जो द्रेष्काण हो उस से २२ वाँ द्रेष्काण का जो स्वामी हो उस ग्रह के कारण से (श्रनलतो जलत इत्यादि हेतु से) मृत्यु होती है। इस के बाद मुनि कथित द्रेष्काण फल को सविस्तर कहता हूँ॥ ४-६॥

मेषस्य देश्काएफलम्-

मेषस्य पूर्वत्रिलवे न दृष्टे शुभग्रहैः पापनिरीक्ष्यमाणे ।

प्लीहोद्भवो वा विषित्तजो वा मृत्युस्तदानीं परिवेदितव्य: ॥ ७ ॥ मेपे द्वितीये जलजो वनांते तृतीयके क्रूपतडागजातः ।

यदि जन्म काल में मेष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो प्लीहा, विष या पित्त से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जल से और तृतीय द्रेष्काण हो तो कृप या तालाव से मृत्यु होतो है ॥ ७॥

वृषद्रेष्काणफलम्—

वृषस्य पूर्वे त्रिलवे खराश्वकमेलकादिशमवो हि मृत्युः ॥ ८ ॥ द्वितीयके पित्तहुताशचौरै रुचस्थलाश्वादिभवस्तृतीये।

वृष का प्रथम देष्काण हो तो गदहे, घोड़े, ऊँट के सम्बन्ध से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो पित्त, श्रश्नि, चोर से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो तो उच्च स्थान से या घोड़े से मृत्यु होती है ॥ ८१ ॥ मिथुनद्रेष्काणफलम्—

त्राद्ये हकारो मिथुने च वातश्वासे द्वितीये मिथुने त्रिदौषै: ।। ९ ।। गजादितः पर्वतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनांतहके ।

मिथुन का प्रथम देष्काण हो तो वात, श्वास से, द्वितीय देष्काणः हो तो त्रिदोष से श्रौर तृतीय देष्काण हो तो वन में हाथी या पर्वत से मृत्यु होती है ॥ ६३ ॥ कर्कदेष्काणफलम्

अपेयपानादिप कण्टकाच स्वमाच्च कर्कमथमे दकाणे ॥ १० ॥ विषादिदोषादितसारतो वा कर्कस्य मध्यत्रिलवे सृतिः स्यात् । महाभ्रमष्ठीहकगुल्मदोषैः कर्काशदृके निधनं निरुक्तम् ॥ ११ ॥

कर्क राशि का प्रथम देष्काण हो तो विष आदि के पीने से, काँ दे से या स्वष्न से, द्वितीय देष्काण हो तो विष या अतिसार से और तृतीय देष्काण हो तो अम, ष्लीही या गुल्म रोग से सृत्यु होती है ॥

सिंहद्रेष्काणफलम्-

विषाम्बुरोगैः श्वसनाम्बुरोगैरपानपीडाविषशस्रकैश्च।

क्रमेण सिहस्थदकाणकेषु नृनं मुनीन्द्रैर्मरणं प्रदिष्टम् ॥ १२ ॥

सिंह का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष या जल रोग से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो श्वास या जल रोग से और तृतीय द्रेष्काण हो तो गुद-मार्ग के पीड़ा, विष या शस्त्र से मृत्यु होती है ॥ १२ ॥

### क या उपका एफ लम्-

कन्याद्यदकेऽनिलमोलिकाजो तुर्गादिपाताच्च नृपैदितीये।

खरोष्ट्रगस्त्राम्बुनिपातकान्तानिमित्तजातं निधनं तृतीये ॥ १३ ॥

कन्या का प्रथम द्राकाण हो तो चात या मस्तक के पीड़ा से, द्वि-तीय द्रष्काण हो तो दुर्ग, पर्वत या राजा से छोर द्वीय द्रेष्काण हो तो गदहा, ऊट, श्रस्त, जल में गिरने या स्त्री के कारण मृत्यु होती है॥

### तुलाद्रेष्माणफलम्—

तुलाहकार्णे प्रथमे निपातात्कत्तत्रतो वा पशुतोपि मृत्युः।

नूनं द्वितीये जटरामयैश्र व्यालाज्जलाच्चापि भवेत्तृतीये ॥ १४ ॥

े तुला राशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो पतन स्त्री या पश्च से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो पेट के रोग से स्त्रीर हतीय द्रेष्काण हो तो सर्प या जल से मृत्यु होती है।। १४॥

वृश्चिकद्रेष्काणफलम्—

पूर्वे दकाणे खलु दृश्चिकस्य मृत्युर्विषान्नास्त्रभवोऽवगम्यः । भारश्रमाद्वा कटिबस्तिरोगैर्भवेदद्वितीये त्रिलवे तु मार्गे ॥ १५॥ जङ्घास्थिभङ्गारमकलोष्टकाष्टेर्भवेन्तृतीये त्रिलवेऽलिराशेः।

वृश्चिक राशि का प्रथम द्रें काण हो तो विष, अन्न या अस्त्र से, द्वि-तीय द्रें काण हो तो रास्ते में कमर या वस्ति के पीड़ा से और तृतीय द्रें काण हो तो जॉब के हड्डी टूटने से या पत्थल, हेला, काष्ठ के आ-धात से मृत्यु होती हैं ॥ १४६॥

धनुद्रैष्काणफलम्-

त्राचे दकाणे धनुवो मृतिः स्याद्व गुदामयैश्रापि मरुद्विकारैः ॥१६॥

विदाहतो वा विषतः शराद्वा नाशो हकारो धनुषो द्वितोये।

भवेज्जलाद्वा जलचारिएगो वा क्रोडामयाद्वा धनुषस्तृतीये ॥ १७ ॥

धनुका प्रथम देष्काण हो तो गुदा के रोग या वात से, हितीय देष्काण हो तो ताप, विप या शर से श्रोर तृतीय देष्काण हो तो जल, जलजन्तु या उदर रोग से मृत्यु होती है ॥ १६-१७॥

मकरद्रेष्काण्फलम्-

पूर्वे हकाणे मकरस्य सिंहाद्ग्च्याघाद्दराहाद्ग्चकतो द्वितीये।

पादैर्भुजङ्गेश्व तथा तृतीये चोराग्रिशस्त्रज्वरतो हि मृत्यु: ॥ १८ ॥

मकर का प्रथम द्रेष्काण हो तो वाघ, सिंह या सुकर से, द्वितीय द्रेष्काण हो ते। पैरों में पीड़ा या सर्प से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो ते। चोर, श्राम्न, शस्त्र या ज्वर से मृत्यु होती है ॥ १८ ॥

कुम्भद्रकाणफलम्-

कुम्भस्य पूर्व त्रिलाचे तु पत्नीसुतोदरव्याधिकतो दितीये। गुह्यामयात्पर्वतपातनाद्वा विवात्तृतीये सुखरुक्पशुभ्यः॥ १९॥

कुम्भ राशि का अथम देष्काण है। ते। स्त्री, पुत्र या पेट के रेग से, द्वितीय देष्काण हो तो गुप्त रोग या पहाड़ से गिग्ने से और तृतीय हो तो मुख के रोग या पशुआं से मृत्यु होती है। १६॥

मीनद्रकाणफलम्—

मीनाद्यदके ग्रहणीनमेहगुल्माङ्गनाभ्यश्च भवेदद्वितीये। जलोदराद्यश्च गनग्रहैर्वा जलस्य मध्येऽपि च नौप्रभेदात् ॥ २०॥ प्रान्त्ये दकाणे पृथुरोमसंस्थे मृत्युः क्रुरोगैः परिवेदितव्यः । एवं तदानीं निधनं न पुक्तं नैव प्रदृष्टं गगनेचरेन्द्रैः ॥ २१॥

मीन राशि का प्रथम द्राकाण हो तो ग्रहणी, प्रमेह, गुल्म या स्त्रों के कारण, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जलोदर ग्रादि रोग, हाथी, जल, या नौका से ग्रीर तृतीय द्रेष्काण हो तो खराब रोग से मृत्यु होती है।।

यदि श्रप्टम स्थान किसी श्रह से युक्त दृप्ट न हो तो पूर्वोक्त फल समक्ष्मना चाहिए॥ २०-२१॥

# शोबान्मृत्युयोगः—

पापान्तरे शीतकरे कुमार्या शोषान्मृतिर्वा रुधिरपकोपात् ।

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा दे। पाप प्रह के मध्य में हो ते। शोष या रक्त विकार से मृत्यु होती है ।। २१३ ॥

पाशहुताशनाभ्यां मृत्युयोगः

श्रभान्तरे शीतकरेऽष्टमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन ॥ २२ ॥

श्रष्टम भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि दो शुभ श्रह के मध्य में हो तो गिरने से, फॉसी या श्रग्नि से मृत्यु होती है ॥ २२ ॥

भुजङ्गपाशा मृत्युयोगः—

पापेक्षितौ पापखगौ त्रिकोणे यद्दाष्टमे बन्धभुजङ्गपाञात् ।

इकाणका: स्युजनने हि यस्य कारागृहे स्यान्मरणं हि तस्य ॥२३॥

नवम, पश्चम या श्रप्टम भाव में दो पाप शह बैठे हों श्रीर उन पर श्रन्य पाप शह की दृष्टि हो तो वन्यन, सर्प या फाँसी से मृत्यु होती है। श्रष्टम भाव में पाश, निगड़ या सर्प द्वेष्काण हो उस में पाप शह बैठा हो तो द्वेष्काण के समान वन्यन से मृत्यु होती है। पाश द्वेष्काण हो ता फाँसी से, निगड़ द्वेष्काण हो तो बेड़ी से श्रीर सर्प द्वेष्काण हो तो सर्प से मृत्यु होती है ॥ २३॥

भार्याकृतमरणयोगः —

मीनोद्येऽर्केऽस्तगते मृगाङ्के सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे। भार्याकृतं स्यान्मरणं स्वगेहे वदन्ति सर्वे मुनयः पुराणाः॥ २४॥

जिस के जन्म काल में मीन लग्न में सूर्य, सप्तम भाव में चन्द्रमा, धाप ग्रह से युत शुक्र मेष में हो तो स्त्री के सम्बन्ध से मनुष्य की मृत्यु होती है ॥ २४ ॥

श्लोन मृत्युयोगः —

क्षीलेन्दुमन्दौ गगने चतुर्थे दिनाधिराजोऽविनजोऽथवा स्यात् । मूर्तित्रिकोणायगताः खलाख्याः सूलस्य मौलौ प्रलयं प्रयान्ति ॥२५॥ जीण चन्द्रमा, शनि या रवि, मङ्गल अम से द्शम, चतुर्थ भाव े में हों अथवा लग्न, नवम, पश्चम, एकाद्दा इन भावों में पाप ब्रह हों तो मस्तक में ग्रल रोग से मरण होता है ॥ २५ ॥

काष्टेन मृत्युयोगः-

मेषूरणस्थे धरणीतन्त्रे दिवामणौ भूतत्तभावसंस्थे।

क्षीर्णेन्दुमन्दप्रविलोक्यमाने काष्टाभिघातेन वदन्ति मृत्युम् ॥२६॥

यदि दशम भाव में मझल, चतुर्थ भाव में सूर्य हो उन पर जीण चन्द्रमा श्रीर शनि की दृष्टि हो तो काष्ट्र के श्राधात से मृत्यु होती है॥

अनेकरोगान्मृत्युयोगः— ु

क्षाणेन्दुभौमार्किदिवाकरैः स्यादायुःखलगाम्बुगतैर्गदादेः। मृत्युः खपुण्योदयपञ्चमस्थैस्तैरेव नानाविधिकुट्टनेन ॥ २७॥

जिस मनुष्य के जन्म काल में चीण चन्द्रमा, मङ्गल, शिन, सूर्य कम से श्रष्टम, दशम, लग्न, चतुर्थ में बैठे हों तो श्रनेक रोग से मृत्यु होती है।

यदि पूर्वीक ग्रह कम से दशम, नवम, लग्न, पश्चम में स्थित हों तो अनेक प्रकार के रोग से मृ यु होती है ॥ २७ ॥

शस्त्रहुताशनभूपप्रकोपेन मृत्युयोगः —

भूस्तुसूर्यार्कसुता यदि स्युश्रतुर्थजामित्रनभोगृहस्थाः।

कुर्वन्ति ते शस्त्रहुताशभूपप्रकोपजातं नियमेन मृत्युम् ॥ २८ ॥ यदि मङ्गल, सूर्य, शनि कम से चतुर्थ, सप्तम, दशम में हो तो

शस्त्र, श्रीप्त, श्रीर राजा के कोप से मृत्यु दोती है ॥ २८॥

प्रवासेऽग्निवाहनेन मृत्युयोगः— कुजेन्दुमन्दाः खजलद्विसंस्थाः कृमिक्षतेस्ते मरणां पक्कर्युः ।

मेषुरणस्थै रविभौमसोमैर्भवेत्पवासेऽनलवाहनाद्यैः ॥ २९ ॥

मङ्गल, चन्द्रमा, शनि क्रम से दशम, चतुर्थ, द्वितीय में स्थित हां तो कीड़े के घाव से मृत्यु होती है।

रिव, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनां दशप्त भाव में स्थित हों तो चिदेश में श्रिप्ति या बाहन से मृत्यु होती है ॥ २६ यन्त्रोत्पीडनेन मृत्युयोगः-

क्षीरोंदुमन्दार्कयुते विलग्ने भूमीसुते सप्तमभावयाते ।

विनाशनं यन्त्रनिपीडनेन भषेदवश्यं परिवेदितन्यस् ।। ३० ।।

यदि चीण चन्द्रमा, शनि, सूर्य ये तीनो लग्न में श्रोर मङ्गल सप्तम भाव में स्थित हो तो मशीन से पीड़ा पाकर मृत्यु होती है ॥ ३० ॥

विष्मृत्रप्रदेशे मृत्य्योगः-

भौमे तुलायां च यमे च कर्के पालेयरश्मौ रविजालयस्थे।

विण्मृत्रितासंकुल्तितप्रदेशेऽवश्यं विनाशः परिवेदितव्यः ॥ ३१ ॥

मङ्गल तुला में, कर्क में शनि, श्रौर मकर या कुन्भ में चन्द्रमा हो तो घिष्ठा मूत्र से भड़ी हुई भूमि में मृत्यु होती है ॥ ३१ ॥

वनांतराते मृत्युयोगः—

मेपूरणास्ताम्बुगृहैः क्रमेण क्षीणेदुमन्दाऽवनिपुत्रयुक्तैः ।

दुर्गातराले च शिलोचये वा वनांतराले मलयः किल स्यात् ॥३२॥

क्षीण चन्द्रमा, शनि, मङ्गल ये क्रम से दशम, सप्तम, चतुर्थ में स्थित हो तो हुर्ग स्थान पर्वत या जङ्गल में मृत्यु होती है ॥ ३२ ॥

गुह्यरोगान्मृत्युयोगः--

बलोपपन्नावनिसुनुदृष्टे क्षीर्णे विधी रन्ध्रगतेऽर्कपुत्रे ।

गुह्यामयाद्वा कृमिहेतुतो वा भवेदवश्यं मरणं रणाद्वा ॥ ३३ ॥

चोण चन्द्रमा, शनि दोनों श्रप्टम में स्थित हो कर वली मङ्गल से देखे जाते हों तो गुप्त रोग, कीड़ा के कारण या युद्ध सि मरण होता है ॥ ३३ ॥

विहंगेनाश्वपदकाररोन च मृत्युयोगः—

मित्रे कलत्रोपगते स भोमे मन्देऽष्टमस्थे च विधौ चतुर्थे ।

विहङ्गमश्चापदकारणेन निर्घाणमाहुर्म्गनयः पुराणाः ॥ ३४ ॥

मङ्गल और रवि सप्तम भाव में, शिन श्रष्टम में और चन्द्रमा चतुर्थ में हो तो पत्ती या बाघ श्रादि हिसक प्राणियों से मृत्यु होती है ॥३४॥ पर्वतादिपतनेन मृत्युयोगः— लग्नाष्ट्रमत्रिकोरोषु भानुभौमार्कजेन्दुभिः।

पार्वतीयो भवेन्मृत्युर्भित्ति पातभवोऽथवा ।। ३५ ॥

सूर्य, मङ्गल, शिन, चन्द्रमा ये कम से लग्न, श्राप्टम, पश्चम, नवम में स्थित हों तो पर्वत या दीवाल के गिरने से मृत्यु होती है ॥ ३४ ॥ तीर्थमरणयोगः—

सौम्ये श्रुमस्थे शुभदृष्टियुक्ते धर्मेश्वरे वा शुभवेचरेन्द्रे । तीर्थे मृति: स्याद्यदि योगयुग्मं तीर्थे हि विष्णुस्मर्गोन मृत्यु: ।।३६।। श्राप्टम भाव में स्थित हो कर बुध यदि शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हो श्राथवा नवम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है । दोनों योग यदि हो तो विष्णु भगवान के स्मरण पूर्वक मृत्यु होती है ३६

स्त्रियाः सत्तोत्वयोगः--

धर्मस्वामी धर्मगो धर्मसंस्थौ सूर्यक्ष्माजौ धेत्तदाग्निमधेशम् । क्वर्यात्पत्नी लग्नजामित्रनाथौ मित्रे स्यातां नान्यथा सद्भिस्क्रम् ॥३७॥

नचमेरा, सूर्य, मझल तीनों नचम, भाव में हों और लग्नेरा, सप्तमेरा दोनों में मित्रता हों तो मृत्यु होने पर उस की स्त्री अग्नि प्रवेश करती है। लग्नेरा, सप्तमेरा दोनों में मित्रता न हो तो अग्नि में प्रवेश नहीं करती है। ३७॥

इति निर्याणाध्यायः

अथ चन्द्रकृतनिय्योणाध्यायः

इति प्रणीतं निर्याणं पाचीनमुनिसंगतम् । यवनैरुदितं यत्र सविस्तरमधोच्यते ॥ १ ॥

इस प्रकार प्राचीन मुनियों के कथनानुसार निर्याण कहा है, श्रव यवनाचार्योक्त निर्याण कहता हूँ । ।। १ ॥

फलसहितमेषराशिस्थितचन्द्रनियाणम्— धनवान्युत्रवात्तुग्रः परोपकरणे रतः।

7

सर्वकर्मसमायुक्तः सुत्रीलो राजवछभः ॥ २ ॥ गुणाभिरामः सततं देवबाह्मणपुजकः। कोष्णशाकाल्पभोक्ता च ताम्रविस्तृतलोचनः ॥ ३ ॥ शूरः शीघ्रममादी च कामी दुर्बलजानुकः। शिरोत्रणयुतो दाता क्रुनखी सेवकप्रिय: 11 ४ ॥ द्विभार्यः सङ्गरे भीरुश्चपलो नितरां भवेत । प्रथमे सप्तमे वर्षे त्रयोदशमिते ज्वरः ॥ ५ ॥ षोडशे वा सप्तदशे वर्षे स्यातु विषूचिका। त्रतीये द्वादशे वापि जलाद्धीतिः प्रजायते ।। ६ ॥ पञ्जविज्ञन्मिते वर्षे सन्तानं च निज्ञान्धता । द्रात्रिंशत्यिमिते वर्षे शस्त्रधातः प्रजायते ॥ ७ ॥ कार्यारम्भप्रलापी च विदेशगमने रतः। क्रशांगः शीघ्रगो मानी शुभत्तक्षणसंयुतः ॥ ८ ॥ वाताधिक्यः शुभैदृष्टे चन्द्रे नवतिसंमिते । त्र्यायुस्तस्य विनिर्देश्यं कार्तिकस्य सितेतरे ॥ ९ ॥ पन्ने बुधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा । निधनं जायते नूनं जन्मनीन्दावजस्थिते ।। १० ॥

जिस के जन्म काल में मेष राशि का चन्द्रमा हो वह धनवान, पुत्रवान, उत्र, परोपकार करने में निरत, सब कार्य करने वाला, सुशील, राजा का प्रिय, गुणं, देवता ब्राह्मण का भक्त, उण्णशाक श्रीर थोड़ा भोजन करने वाला, ताम्रवर्ण के बड़े २ नेत्र वाला, ग्रूर, शीह प्रमाद में पड़ने वाला; कामी, दुवंल जानुवाला,शिर वण वाला, दानी कुनली, सेवकों का स्नेही, दो स्त्री वाला, संग्राम में डरने वाला सदा चश्चल, जन्म से १,७,१३ वर्ष में ज्वर,१६,१७वर्ष में विस्विक ३,१२ वर्ष में जल में इबने का भय, २४ वर्ष में सन्तान की उत्पि

श्रीर रतीन्ध, ३२ वर्ष में रास्त्रधात, कार्यों के श्रारम्भ में प्रलाप करने वाला, विदेश यात्रा में निरत, दुर्बल शरीर वाला, शीध गमन करने वाला, मानी, श्रम लक्षण से युक्त तथा वात व्याधी मनुष्य होता है।

यदि चन्द्रमाके ऊपर शुभ ग्रहकी दृष्टि होतो ६० वर्ष का त्रायुद्धिय होता है। कार्तिक मास, कृष्ण पद्म, वुधवार, नवमी तिथि, मध्य रात्रि के समय में शिर के रोग से मृत्यु होती है॥ २-१०॥

वृषराशिस्थितचन्द्रनिय्यीणम्-श्ररपतेजा नरः स्तब्धः कर्मशुद्धिववर्जितः। सत्यवागर्थवान्कामी कामिनीवचनानुगः ॥ १ ॥ चिरायुरलपकेशश्च परोपकरेेेे रत: । वितुर्मातुर्गुरुणां च भक्तो भूपतिवद्धभः ॥ २ ॥ सभायां चतुरो नित्यं सन्तुष्टो येन केनचित् । पीडास्यात्मथमे वर्षे तृतीयेऽग्निभयं दिशेत ।। ३ ॥ विस्वचिकाभयं विद्यात्सप्तमे नवमे व्यथा। दशमे रुधिरोद्धगारो द्वादशे पतनं तरोः ॥ ४ ॥ सर्पाच्च षोडशे भीतिः पीडा चैकोनविशके। पञ्चिवशन्मिते तोयाद्भयं भवति निश्चितम् ॥ ५ ॥ त्रिंशन्मिते तथा पीडा द्वात्रिंशत्मितेऽपि च। श्लेष्मतः शान्तिभाक्छूरः सहिष्णुर्बुद्धिमान्नरः ॥ ६ ॥ सौम्यग्रहेक्षिते चन्द्रे पण्णवत्यब्दसंख्यया । श्रायुर्जन्तोर्विनिर्देश्यमवश्यं वचनात्सताम् ॥ ७ ॥ माघमासे नवम्यां च शक्के पत्ते भूगोर्दिने। रोहिण्यां निधनं विद्याज्जन्मनीन्दौ व्रपस्थिते ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में बुष राशि का चन्द्रमा हो तो मनुष्य श्ररूप तेज वाला, स्तम्ब, कर्म शुद्धि से हीन, सत्य बोलने वाला, धनी कामी, स्त्री के चवन में रहने वाला, दीर्घ जीवी, थोड़े केश वाला, परोपकारं पिता, माता झौर गुरु का भक्त, राजा का प्रिय, सभा में चतुर, थो से भी सन्तुष्ट होता है।

१ वर्ष में पोड़ा, ३ वर्ष में श्रक्तिभय, ७ वर्ष में विख्विका, ६ व में पीड़ा, १० वर्ष में रक्त विकार, १२ वर्ष में पेड़ से गिरना, १६ व में सर्प का भय, २१ वर्ष में पीड़ा, २४ वर्ष में जल भय, २०, ३२ व में पीड़ा, कफी, शान्त, शर, ह्माशील तथा बुद्धिमान होता है। या चन्द्र के उत्पर शुभ शह की दिए हो तो ६६ वर्ष का श्रायुर्वाय होता है

माध मास, शुक्क पन्न, नवमी तिथि, रोहिणी नन्नत्र में मनुष्य व मरण होता है ॥ १-८॥

मिथनराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्—

ग्रामण्यां चतुरः प्राज्ञो दृढसौहृद्दकारकः ।

मिष्ठानाशी सुशीलश्च छिन्नवाक्चललोचनः ॥ १ ॥

कुटुम्बवत्सलः कामी कुत्तृहल्पतिप्रियः ।

वयसः पूर्वभागे तु सुखी मध्ये तु मध्यमः ॥ २ ॥

चरमेऽतितरां दुःखी दिभार्यो गुरुवत्सलः ।

स्वल्पापत्यो गुर्गोर्युक्तो नरो भवति निश्चितस् ॥ ३ ॥

हक्षाद्भीः पञ्चमे वर्षे षोडशेऽरिकृतं भयम् ।

श्रष्टादशप्रमाणे तु कर्णारुवपरिपीडनस् ॥ ४ ॥

श्रष्टादशप्रमाणे तु कर्णारुवपरिपीडनस् ॥ ४ ॥

श्रष्टात्रंशन्मते नृनं पीडा स्यान्मृतुना समा ॥ ५ ॥

भोगी दानरतो नित्यं सत्यधर्मपरायणः ।

सुभगो विषयासक्तो गीतनृत्यिप्रयः सुधीः ॥ ६ ॥

श्रास्त्रः श्रभवाग्जीवेदशितिः शरदां नरः ।

वैज्ञाखे शक्कपन्ने च द्वादश्यां बुधवासरे ॥ ७ ॥

मध्याहे हस्तनक्षत्रे निर्याणं खलु निर्दिशेत्। इत्युक्तं मिथुनस्थे तु जन्मकाले कलानिधौ ॥ ८ ॥

जिसके जन्म काल में मिथुन का चन्द्रमा हो वह चतुर, पण्डित, हि मैत्री करने वाला, मिश्राच भोजन करने वाला, सुशील, थोड़ा वाक्य बोलने वाला, चञ्चल नेत्र वाला, बन्धुओं का पालक, कामी, उत्कण्ठा युक्त, रित का प्रेमी, पूर्व अवस्था में सुखी, मध्य में मध्यम सुख, अन्त में दुखी, दो स्त्री वाला, गुरु का भक्त, थोड़ी सन्तान वाला और गुणवान होता है। ४ वर्ष में वृक्त का भय, १६ वें वर्ष में शत्रु का भय, १८ वें वर्ष में कर्ण रोग, २० वें वर्ष में विशेष पीड़ा, ३८ वें वर्ष में मरण तुल्य कष्ट, भोगी, दाता, सत्य धर्म, में निरत, सुन्दर, विषयी, गान नाच का स्नेही, बुद्धिमान, शास्त्र को जानने वाला, प्रिय बोलने वाला और ५० वर्ष की आयु होती है।

वैशाख मास, शुक्क पच, द्वादशी तिथि, बुध दिन, हस्त नचत्र, अध्यान्ह समय में उस की सृत्यु होती है ॥ १-८॥

कर्कराशिस्थितचन्द्रनिर्ध्याणमाह— परोपकृतिकर्ता च सर्वसंग्रहतत्परः । पुत्रवान्गुणवानसाधुर्भक्तः पित्रोः स्त्रिया जितः ॥ १ ॥ श्रव्यायुः प्रथमे भागे निःस्वो मध्ये सुस्ती भवेत् । तृतीये धर्मसंसक्तस्तीर्थयात्रापरायणः ॥ २ ॥ रेखा तस्य भवेन्नूनं लालाटे मध्यगामिनी । वामाङ्गेऽग्निभयं विद्याच्छीर्षस्वपरिपीडितः ॥ ३ ॥ बान्धवेर्बहुभिर्युक्तो बहुभार्यः प्रजायते । भग्रहस्थितिवेत्ता च बहुमित्रः प्रियंवदः ॥ ४ ॥ रोगी स्यात्प्रथमे वर्षे तृतीये लिंगपीडनम् । एकत्रिंशन्मिते वर्षे सर्पतो भयमादिशेत् ॥ ५ ॥ द्वात्रिंशत्मितं वर्षे बहुपीडोद्भवो भवेत् । पंचाशीतिमितं ब्रूयादायुः षण्णवितश्च वा ॥ ६ ॥ माघे मासि सिते पत्ते नवम्यां भृगुवासरे । रोहिणीनामनक्षत्रे व्रजेदायुः प्रपूर्णताम् ॥ ७ ॥ प्रस्तौ कर्कराशिस्थे क्रमुदानन्दने सित । पुराणौर्मुनिभिः पोक्तं निर्याणिमिति निश्चितम् ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में कर्क का चन्द्रमा हो वह परोपकारी, सब घरतुओं का संग्रह करने वाला, पुत्रवान, गुणवान, सज्जन, पिरा माता का भक्त, स्त्री के वहा में रहने वाला, श्रवपायु, बाल्य काल में निर्धन, मध्य में सुखी, अन्त में धर्म में निरत, तीर्थ यात्रा करने वाला, सलाट के मध्य में रेखा वाला, वाम श्रद्ध में श्रिश का भय, मस्तक में रोग से पीड़ित, बहुत वन्धुश्रो से युक्त, बहुत स्त्री वाला, ज्यौतिष शास्त्र को जानने वाला, त्रिय बोलने वाला और बहुत मित्र वाला होता है। १ वर्ष में रोगी, ३ वर्ष में लिझ में रोग, ३१ वें वर्ष में सर्प भय, ३२ वें वर्ष में सर्प भय, ३२ वें वर्ष में सर्प भय, ३२ वें वर्ष में श्रविक पीड़ा श्रीर ८४ वर्ष से ६६ वर्ष तक की श्रायु होती है। माध मास, श्रुद्ध पत्त, नवमी तिथि, श्रुक्त वार, रोहिणी नक्तत्र में मतुष्य की मृत्यु होती है॥ १-८॥

सिहराशिगतचद्रनिर्थाणमाह— धनधान्यसमायुक्तः श्रामांश्च समरियः। विद्वान्सर्वकलाभिक्षो विदेशगमने रतः॥ १॥ विश्वालः पिङ्गलाक्षश्च फ्रोधी स्वल्पात्मजो नरः। सर्वगः शत्रुहंता च शिरोरुङ्निष्ठुरो महान्॥ २॥ भूताद्वाधादिमे वर्षे पंचमेऽब्देऽप्तितो भयम्। सप्तमे ज्वरवाधा च नृणां भवति निश्चितम्॥ ३॥ विष्विकोद्भवा पीडा नृणां भवति निश्चितम्। विश्वान्मिते भयं सर्पादेकविशे प्रपीडनम् ॥ ४ ॥ श्रष्टाविश्वान्मिते वर्षे चापवादभयान्वितः । द्वात्रिश्वत्मिते न् वं वत्सरे परिपीडनम् ॥ ५ ॥ उदरे सव्यभागे तु वातगुरुमादिसंभवः । सुश्रीतः कृपणोत्यंतं सत्यवादी विचक्षणः ॥ ६ ॥ श्रभग्रहेक्षिते चंद्रे श्वतायुर्जायते नरः । फाल्गुनस्यासिते पचे पंचम्यां भौमवासरे ॥ ७ ॥ मध्याहे जलमध्ये च मृत्युर्नृनं न संश्वयः । सिहराश्विस्थिते चंद्रे निर्याणमिद्मीरितम् ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में सिंह राशि का चन्द्रमा हो वह धन धान्य से युक्त, शीमान, सम्राम का प्रेमी, विद्वान, सब कलाओं को जानने वाला, विदेश में रहने वाला, विशाल शरीर वाला, पीत वर्ण के नित्र वाला, कोधी, थोड़ी सन्तान घाला, सब जगह जाने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, मस्तक रोगी, श्रीर निष्ठुर होता है। १ वर्ष में भूत से पीड़ा, ४ वें वर्ष में श्रीम भय, ७ वें वर्ष में ज्वर विष्विका का भय, २० वे वर्ष में सप् भय, २१ वे वर्ष में पीड़ा, २८ वें वर्ष में लोकापवाद श्रीर ३२ वें वर्ष में उदर की दाहिनो श्रीर में गुल्म रोग का भय होता है। तथा सुशील, श्रित कृपण, सत्य वक्ता श्रीर पण्डित होता है। यदि चन्द्रमा ग्रुभ श्रह से देखा जाता हो तो मनुष्य की श्रायु १०० वर्ष की होती है। फाल्गुन मारा, कृष्ण पन्न, पश्चमी तिथि, मङ्गलवार, मध्याह काल, जल मध्य में मृत्यु होती है। १-८॥

कन्याराशिस्थितवन्द्रकृतिनय्याणम् — स्वजनानन्द्रकृष्णित्यं धनवान्बहुसेथकः। प्रवासी च कलाभिज्ञो गुरुभक्तः प्रियंबदः॥ १॥ देवताद्विजवर्याणां भक्तस्तत्परमानसः। धर्मकर्मसमायुक्तो जनानामतिदुर्लभः॥ २॥ कन्यकाल्पत्वमापन्नो भूरिपुत्रो भवेत्नरः ।

शिश्ने कण्ठप्रदेशे च लाञ्छनं निश्चितं भवेत् ॥ ३ ॥
विह्नपीडा तृतीयेऽब्दे पंचमे लोचनव्यथा ।
नवमे द्वारवाधा च त्रयोदशिमतेपि च ॥ ४ ॥
तथा पश्चदशे वर्षे सर्पतो भयमादिशेत् ।
एकविंशन्मिते वर्षे पतनं दृक्षभित्तितः ॥ ५ ॥
श्चरण्ये शस्त्रघातः स्याद्वर्षे त्रिंशन्मिते ध्रुवम् ।
श्चरात्यवदं भवेदायुश्चन्द्रे सौम्यग्रहेक्षिते ॥ ६ ॥
चैत्रकृष्णत्रयोदश्यां निधनं रिववासरे ।
शीतद्यतौ स्थिते सृतौ कन्यायामिति संस्मृतम् ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में कन्या राशिका चन्द्रमा हो तो वह अपने बन्धुओं को आनन्द देने वाला, धनवान, बहुत नौकर वाला, विदेश में रहने वाला, कलाओं को जानने वाला, गुरु का भक्त, प्रिय बोलने वाला, देवता ब्राह्मण का भक्त, धर्म कर्म में रत, जनों में श्रेष्ठ, थोड़ी कन्या श्रिधक पुत्र वाला, लिङ्ग श्रोर कण्ठ में विद्व वाला होता है। २ वर्ष में श्रिष्ट भय, ४ वर्ष में नेत्र पोड़ा, ६ श्रोर १२ वर्ष में गुद्मार्ग में पीड़ा, १४ वर्ष में सर्प भय, २१ वें वर्ष में वृत्त श्रोर दीवाल का भय, २० वें वर्ष में जङ्गल में शस्त्राधात का भय होता है। यदि चन्द्रमा के ऊपर श्रुम ग्रह की दिए हो तो द० वर्ष की श्रायु होती है। चेत्र मास, रूपण पत्त, त्रयोदशी तिथि, रिववार में मरण होता है। १-७॥

तुलाराशिस्थितचन्द्रकृतिन्थ्यीणमाह— मान्यः सर्वजनैर्न् वस्तुसंग्रहतत्परः । भोगी धर्मपरः श्रीमान्बहुभृत्यो विचक्षणः ॥ १ ॥ वापीक्रपतडागादिनिर्मितौ सादरः सदा । प्राज्ञः सर्वकलाभिज्ञो नृपाणामित्वछुभः ॥ २ ॥ मधुरान्नरसिनीतिर्द्विभार्यः पितृभक्तित् ।
स्वल्पापत्योऽल्पबन्धुश्च कृषिकर्मिवचक्षणः ॥ ३ ॥
क्रयविक्रयसम्प्राप्तिर्देवब्राह्मणपूजकः ।
भार्यावचोनुगामी च सप्तमेऽञ्देषिजं भयम् ॥ ४ ॥
ऋष्टमे ज्वरजा पीडा द्वादशे च जलाद्भयम् ।
तरोस्तुरगतः पातः सप्भीर्वापि विश्वते ॥ ५ ॥
एकविंशन्मिते पीडा चन्द्वे सौम्यग्रहेक्षिते ।
पञ्चाश्चीतिर्भवेदायुर्वेशास्त्रस्याद्यपक्षके ॥ ६ ॥
सार्पष्टम्यां सृगोर्वारे निधनं पूर्वयामके ।
तुलाराशिस्थिते चद्वे निर्द्याणिमिति सुचितम् ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में तुला का चन्द्र हो वह सब जनों का मान्य, वस्तुश्रों का सग्रह करने वाला, मोगो, धर्म में रत, लदमीवान, बहुत नौकरों से युक्त, पण्डित, कुश्राँ तालाव श्रादिवनवाने वाला, बुद्धिमान, कलाश्रों को जानने वाला, राजिप्य, निष्टाच जिय, दो स्त्री वाला, माता पिता का भक्त, थोड़ी सन्तान वाला, थोड़े वन्द्र वाला, राती करने वाला, कय विकय से श्रामदनी करने वाला, देवता ब्राह्मणों का भक्त, स्त्री के वाक्य में रहने वाला होता है। ७ वर्ष में श्राम्य, वर्ष में उव्त भय, २० वें वर्ष में वृत्त या घोड़ा से गिरने का श्रीर सर्प का भय, २० वें वर्ष में वृत्त या घोड़ा से गिरने का श्रीर सर्प का भय, २१ वें वर्ष में श्रानेक कए होता है। चन्द्रमा यदि शुभग्रह से देखा जाता हो तो दर वर्ष की श्रायु होती है।

चैशाख मास, शुक्क पत्त, अश्लेषा नत्तत्र, अप्टमी तिथि, सोमचार में मृत्यु होती है ॥ १-७॥

वृश्चिकराशिस्थितचन्द्रनिर्याणमाह—
परतापपरः क्रोधी विद्रेपी कलहिपयः ।
विश्वासघातकश्चापि मित्रद्रोही विचक्षणः ॥ १ ॥

श्रमत्तुष्टो तृषेः पूज्यो विद्यकर्तान्यकर्मीण ।
श्रभलक्षणसंयुक्तो गुप्तपापश्च विक्रमी ॥ २ ॥
बहुभृत्यश्चतुर्वधुर्द्धभार्यो जायते पुमान् ।
प्रथमेऽब्दे ज्वरात्पीडा तृतीये भयमग्रितः ॥ ३ ॥
पंचमेऽब्दे ज्वरात्पीडा तथा पंचदशेऽपि च ।
पंचिक्शिन्मते वर्षे पीडा स्यान्महती ध्रुवस् ॥ ४ ॥
चंद्रे सौम्यग्रहैर्ष्टे नवत्यब्दान्स जीवति ।
ज्येष्ठमासि सिते पत्ते दशम्यां बुधवासरे ॥ ५ ॥
हस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्यरात्रे गते सित ।
चंद्रे दश्चिकराशिरथे निर्याणमिति कीर्तितम् ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में वृश्चिक राशि का चन्द्रमा हो वह दूसरों को पीड़ा देने वाला, कोघो, होष करने वाला, मगड़ाल, विश्वास घाती, मित्रद्रोही, पिडत, श्रसन्तोषी, राजा से श्राहत, द्सरे के कार्य में गधा डालने वाला, श्रम लज्ञण से गुक्त, गप्तपापी, पराक्रमी, बहुत नौकर वाला, वार माई वाला, दो स्त्री वाला होता है। १ वर्ष में ज्वर पीड़ा, ३ वर्ष में खिनम्मय, वर्ष में व्वर पीड़ा, १४ श्रीर २४ वर्ष में विशेष पीड़ा होतो है। चन्द्रमा के ऊपर श्रम ग्रह की दृष्ट हो तो ६० वर्ष श्रासु होती है। व्येष्ट मास, श्रक्ष पन, दशमी तिथि, बुधवार, हरत नच्च, मध्य रात्रि में मृत्यु होती है॥ १-६॥

धनुराशि।स्थतचद्रकृतिनर्याणमाह— प्राज्ञो धर्मी सुपुत्रश्च राजमान्यो जनप्रियः । द्विजदेवार्चने प्रीतिर्वस्तुसंग्रहतत्परः ॥ १ ॥ सभायां च भवेद्वक्ता सुनखी सुमितः शुचिः ।

स्थूलदन्ताधरग्रीचः काव्यकर्ता प्रगल्भकः ॥ २ ॥ कुलकाली वदान्यश्च सभाग्यो दृढसौहृदः । निम्नपादतलाः क्रेशी साहसी विनयान्वितः ॥ ३ ॥ शांतः क्षिप्रप्रकोपी च तापसः स्वरूपभ्रङ् नरः । स्वरूपपत्यो सुबंधुश्र पूर्वे वयसि वित्तवान् ॥ ४ ॥ सवाधः प्रथमे वर्षे महापीडा त्रयोदशे । श्रष्टपष्टिमितं पाहुरायुर्वा पचसप्ततिः ॥ ५ ॥ चंद्रे सर्वश्रुभैर्दष्टे शतवर्षाणि जीवति । श्राषाढस्यासिते पत्ते पंचम्यां सृगुवासरे ॥ ६ ॥ निशायां हस्तनक्षत्रे निधनं सर्वथा भवेत् । निर्याणिपिति संपोक्तं चंदे सृतौ धनुस्थिते ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में धनु राशि का चन्द्रमा हो वह पण्डित, धर्मात्मा, पुत्रवान, राजा का मान्य, लोगों का प्रिय, बाह्यण देवताओं में भिक्त, वस्तुओं का सम्मह में तत्पर, सभा में बोजने वाला, सुन्दर नख वाला, सुन्दर बुद्धि वाला, पिवत्र, वड़े वड़े वॉत, स्थूल श्रोठ श्रीर स्थूल श्रीवा वाला, किव, पोढ, कुल में प्रधान, दाता, भाग्यवान, दह मित्र वाला, गहड़ा पाद तल वाला, क्लेशी, साहसी, विनयी, शान्त, जल्दी कोध करने वाला, तपस्वा, थोड़ा भोजन करने वला, थोड़ी सन्तान वाला, उत्तम कुडुम्नों से युक्त श्रोर पूर्व श्रवस्था में धनी होता है। र वर्ष में कप्ट, १२ वर्ष में विशेष कप्ट, ६= वर्ष से अर वर्ष तक की श्रायु वाला होता है। चन्द्रमा यि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो १०० वर्ष की श्रायु होती है। श्रावाड मास, कृष्ण पल, पश्चमो तिथि, श्रुक वार, हस्त नज्ञन, रात्रि के समय में मृत्यु होती है॥ १-७॥

मकरराशिगतवद्यनिर्याणमाद— धीरो विचक्षणः क्रेशी पुत्रवान्तृपतित्रियः। कृषातुः सत्यसंपन्नो वदान्यो सुभगोऽलसः ॥१॥ कृष्णतातुः पुमान्तृनं विस्तीर्णकिटिरुद्भवेत्। पंचमं वत्सरे पीडा सप्तमे च जलाद्भयम्॥ २॥ दशमे पतनं द्वशाद द्वादशे शस्त्रपीडनम्।
विश्वन्मिते ज्वराद्धाधा शाखासु पश्चविंशके ।। ३ ।।
पंचित्रंश्वतसमाकाले वामाङ्गेऽभिभयं दिशेत् ।
श्रब्दानां नवतिर्नूनमायुस्तस्य प्रकीर्तितम् ।। ४ ।।
श्रावणस्य सिते पचे दशम्यां भौमवासरे ।
जयेष्टायां निधनं नृनं चंन्द्र मकरसंस्थिते ।। ४ ।।

जिस के जन्म काल में मकर राशि का चन्द्रमा हो वह धीर, पण्डित, रोगी, पुत्रवान, राज विय, दयालु, सत्य बोलने वाला, दाता, सुन्दर, श्रालसी, कृष्ण वर्ण का तालु वाला श्रीर विस्तृत कमर वाला होता है। ४ वर्ष में पीड़ा, ७ वर्ष में जलभय, १० वर्ष में चृत्त से गिरने का भय, १२ वर्ष में दास्त्र का श्राधात, २० वें वर्ष में जबर, २४ वें वर्ष में कप, ३४ वें वर्ष में वामाद्र में श्राग्न भय होता है। ६० वर्ष की श्रायु होती है। श्रावण मास, श्रुक्त पत्त, दशमी तिथि, मङ्गल वार, ज्येष्टा नत्त्रत्र में उस की मृत्यु होती है। १-४॥

कुम्भराशिगतचन्द्रनिर्योणमाह— दाता मिष्टान्नभोक्ता च धर्मकार्येषु सत्वरः । प्रियववतृत्वसंयुक्तो नरः क्षीणकलेवरः ॥ १ ॥ स्वल्पापत्यो द्विभार्यश्च कामो द्रव्यविवर्जितः । वामहस्ते भवेछक्ष्म पीडा प्रथमवत्सरे ॥ २ ॥ पञ्चमेऽग्निभयं विद्यादथ द्वादशवत्सरे । व्यालाद्वा जलतो भीतिरष्टाविंशतिमे क्षतिः ॥ ३ ॥ चौरेभ्यश्च भवेदायुर्वर्षाणां नवतिर्धुवम् । भाद्रे मास्यसिते पद्मे चतुर्थ्या शनिवासरे ॥ ४ ॥ भरणीनामनक्षत्रे गृणन्ति मरणं तृणाम् । एवम्रक्तं मुनिश्रेष्ठैश्चन्द्रे जन्मिन कुम्भगे ॥ ५ ॥ जिस के जन्म काल में कुम्म का चन्द्रमा हो वह मनुष्य दाता, मिष्टान भोजन करने वाला, धर्म कार्य में शीवता करने वाला, प्रिय बोलने वाला, दुर्बल, थोड़ी सन्तान वाला, दो खी वाला, कामी, द्रव्य से रहित श्रीर वाम हाथ में चिन्ह वाला होता है। १ वर्ष में कए,४ वर्ष में श्रम्मिय, १२ वर्ष में सप्भय, २: वष में चोरां से ज्ञति होती है।

भाद्र मास, कृष्ण पत्त, चतुर्थी तिथि, रानि चार, भरणी न त्र में मृत्यु होती है ॥ १-५ ॥ मीनराशिगतचन्द्रनिर्याणमाह—

धनी मानी विनीतश्च भोगी संह्ष्टमानसः।
पितृमातृसुराचार्यगुरुभिक्तयुतो नरः॥१॥
उदारो रूपवाञ्छेष्ठो गन्धमारुपविभूपणः।
पञ्चमेऽब्देजलाद्गीतिरष्टमे ज्वरपीडनम्॥२॥
द्वाविशे महती पीडा चतुविश्वन्मितेऽब्दके।
पूर्वाशागमनं चायुरब्दानां नवितः समृता॥३॥
श्राश्विनस्यासिते पचे द्वितीयायां गुरोर्दिने।
कृत्तिकानामनक्षत्रे सायं मृत्युर्न संशयः॥४॥
इतीरितं तु निर्याणं यवनाचार्यसंमतम्।
मीनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्र न संशयः॥ ५॥

जिस के जन्म काल में मीन राशि का चन्द्रमाही वह धनी, मानी, नम्न, मोगी, हिवत मन वाला, माता, पिता श्रीर गुरु का मक्त, उदार, खुन्दर, श्रेष्ठ, गन्धयुक्त माला श्रीर भूषण से युक्त है। दे वें वर्ष में जलभय, प वें वर्ष में ज्वर, २२ वें चर्प में विशेष पीड़ा श्रीर २४ वें चर्ष में घर से पूर्व तरफ की यात्रा होती है। ६० वर्ष की श्रायु होती है। श्राश्वन मास, कृष्ण पच्च, द्वितीया तिथि, बृहस्पित चार, कृत्तिका नच्चत्र सायं काल में मृत्यु होती है। इस तरह मीन राशि में स्थित चन्द्रमा का निर्याण मुनियों ने कहा है॥ १-४॥

#### स्त्रीजातकाध्यायः।

स्त्रीणां फले विशेषतामाह—

यज्जन्मकालाद्वदितं नराणां होराप्रवीणैः फलमेतदेव ।

स्त्रीणां प्रकल्प्यं खलु चेदयोग्यं तन्नायके तत्परिवेदितव्यम् ॥ १ ॥

जन्म काल से ज्योतिष शास्त्र को जानने वालों ने पुरुष के लिये जो फल कहा है, वही स्त्री के। भी कहना चाहिये। किन्तु उन में जो स्त्री के लायक न हो वह उस के स्वामी को कहना चाहिए॥१॥

स्त्रीणां वैधव्यसौभाग्यसुखसोदर्थविचारस्थानमाह— लग्ने शशांके च वपुर्विचिन्त्यं तयोः कलत्रे पतिवैभवानि । सुताख्यभावे प्रसवोऽवगम्यो वैधव्यमस्याः किल कालगेहे ॥ २ ॥ स्त्री के जन्म कास में लग्न श्रीर चन्द्रमा से शरीर, सप्तम से पति,

स्त्रा क जन्म काल म लग्न श्रार चन्द्रमा स शरार, सप्तम स पात, पञ्चम से सन्तान श्रीरश्रप्टमभाव से वैधव्य का विचार करना चाहिए॥

स्त्रीणामाकारज्ञानम्—

लग्ने च चंद्रे समराशियाते कांता नितांतं प्रकृतिस्थिता स्यात् । सद्रव्रभूषासहिताऽथ सौम्यैनिरीक्षितौ तौ यदि चारुशीला ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों वह स्त्री स्त्रीस्वभाव वाली, सुन्दर रत्न श्रीर श्राभरणों से युक्त होती है। सम राशि में स्थित लग्न चन्द्रमा के ऊपर यदि श्रुभ शह की दिए है। तो परम सशीला होती है॥ ३॥

पुरुषाकृतियोगः —

तयो: स्थितिश्रेद्विषमाख्यराशौ नारी नराकारघरा कुरूपा।
पापप्रहालोकनयोगयातौ तौ चेत्कुशीला गुणवर्जिताऽलम् ॥ ४ ॥
लग्न, चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हों तो स्त्री पुरुषाकार की
होती है। यदि पूर्वोक्त लग्न, चन्द्रमा दोनों पाप ग्रह से देखा जाता हो
तो स्त्री दुःशीला स्रोर गुणहीन होती है ॥ ४ ॥

कुजभवने त्रिशांशवशात्फलम्— लग्नेन्द्रोवलवान्कुजस्य भवने शुक्रस्य खाग्न्यंशके कन्या स्यादतिनिदिता सुरगुरोः साध्वी नितांतं भवेत् । दुष्टा भूतनयस्य नूनमुदिता सौम्यस्य मायाविनी

दासी तिगमगरी चिस्नुगगनाग्न्यंशे फलानि क्रमात् ॥ ५ ॥ लग्न, चन्द्रमा दोनों में जो बलवान हो वह मङ्गल की राशि में स्थित हो कर शुक्र के त्रिंशांश का हो तो निन्दित कर्म करने वाली, गुरु के त्रिंशांश का हो तो पतिव्रता, मङ्गल के त्रिशांश का हो तो दुःशिला, बुध के त्रिशांश का हो ते। मायाविनी श्रीर शनि के त्रिशांश का हो तो दासी होती है ॥ ४ ॥

बुधभवने लग्ने त्रिशाशवशात्फलम्— तारानायकपुत्रभेऽविनसुतित्रिंशळुवे कापटी शीक्रे हीनमनोभवा शशिसुतस्यातीव युक्ता गुर्गैः। देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेत्साध्वी नितान्तं तथा

खाग्न्यं शेऽकीसुतस्य सा निगदिता की बस्य भागी बुधै: 11 ६ 11 खरा, चन्द्रमा देनों बुध की राशि में स्थित है। कर मज़ल के जिन्शांश में हो ते। छल करने वाली, शुक्र के त्रिशांश में हो ते। काम से रहित, बुध के त्रिशांश में हो। ते। गणवती, बृहस्पति के त्रिशांश में है। ते। पितवता और शनि के त्रिशांश में हो। ते। हिजरा की स्त्री है। दे।।

गुरुभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम्— देवाचार्यग्रहेऽमृतांशुरथवा लग्नं खवहचशके भूसनोर्गुणशालिनी सुरगुरोः ख्याता गुणनां गणैः। तारास्वामिसतस्य चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवे-न्नूनं भानुसुतस्य चारुपसुरता कान्ता चुधैः कीर्तिता ॥ ७ ॥ सग्न चन्द्रमा दोनों ग्रुट की राशि में स्थित है। कर मङ्गल के तिंशांश में है। ते। गुणवती, वृहम्पित के त्रिशांश में है। ते। गुणों से अधिक, वृध के त्रिशांश में है। ते। कलाओं में चतुर, गुक्त के त्रिशांश में है। ते। पितवता और शिन के त्रिशांश में है। ते। थोड़े काम किया वाली होती है। ॥ ७॥

भगुभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम्—
दैत्याचार्यग्रहे पुरेन्द्रसचिवस्याकाशवहचंश्वके
लग्ने वाऽप्युडुनायको गुणवती भौमस्य दौष्ट्रचाधिका।
सौम्यस्यातिकलाकलापकुशला शुक्रस्य चञ्चद्रगुर्गौर्युक्ताचैर्निपुर्गौर्दिवामणिसुतस्यांशे पुनर्भूरिति ॥ ८॥
लग्न चन्द्रमा देग्गें गृहस्पति के त्रिशांश में हो ते। गुणवती, मङ्गल के त्रिशांश में हो ते। कसात्रों में

में हे। तो धुनर्भू हे।ती है ॥ = ॥

दानिभवने लग्नेन्द्रोखिद्यांदावद्यात्फलम्—

पन्दालये खाग्निलवे कुजस्य दासी च सौम्यस्य खला हि बाला।

बुहस्पते: स्यात्पतिदेवता सा वन्ध्या भृगोनींचरतार्कस्रुनोः ॥ ९ ॥

कुशल, शुक्र के त्रिशांश में है। ते। गुणों से युक्त श्रीर शनि के त्रिशांश

जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा शनि क राशि में स्थित हो कर मङ्गल के विशांश में हो वह दासी, बुध के विशांश में हो तो पतिवता, शुक्र के विशांश में हो तो पतिवता, शुक्र के विशांश में हो तो पतिवता, शुक्र के विशांश में हो तो वन्ध्या श्रीर शनि के विशांश में हो तो नीचों से प्रेम करने वाली होती हैं ॥ ६॥

रविभवने सग्नेन्द्रोखिशांशवशात्मसम् लग्नं वा विधुरकंपन्दिरगतो भौमस्य खाग्न्यशके स्वेच्छासञ्चरणोद्यता शशिसुतस्यातीव दुष्टाश्चया । देवाधीशपुरोधसो निगदिता सा राजपत्नी भृगोः पौंश्रह्याभिरता शनेरतितरां पुंवत्मगृहभाङ्गना ।। १० ॥ जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा सिह राशि में स्थित है। कर मङ्गल के त्रिशांश में हो ते। वह स्वेच्छाचारिणी, बुध के त्रिशाश में है। ते। दुएा, गुरु के त्रिशाश में है। ते। राजपत्नी, शुक्त के त्रिशांश में है। ते। व्यभिचारिणी और शनि के त्रिशांश में हो तो पुरुष के समान मौढ स्त्री है। १०॥

चन्द्रभवने लग्नेन्होस्त्रिशांशवशात्फलम्-

चन्द्रागारे खाग्निभागे कुजस्य स्वेच्छाद्यत्तिर्इस्य शिल्पप्रवीणा। वाचां पत्युः सद्दगुणा भागेत्रस्य साध्वी मन्दस्य पियपाणहन्त्री ११

जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा कर्क राशि में स्थित हो कर मञ्जल के जिंशांश में होता चहस्वेच्छाचारिणी, बुध के बिशांश में होता शिरूप केा जानने वाली, गुरुके जिशांशमें होता गुण से युक्त, युक्त के जिंशांश में हो ते। पतिव्रता श्रीर शनि के जिंशांश में हो ते। पति का मारने चाली होती है ॥ ११॥

स्त्रीसीयुनयोगमाह—

अन्योन्यभागेक्षणगौ सितार्की यद्वा सितर्क्षे तनुगे घटांशे । कन्दर्पशान्तिं कुरुते नितान्तं नारी नराकारकराङ्गनाभिः ॥ १२ ॥

शुक्त के त्रिशांश में शिन श्रीर शनि के त्रिशांश में शुक्त है। कर परस्पर एक दूसरे के। देखता है। श्रथवा तुला लग्न में कुम्भ का नवांश है। ते। स्त्री पुरुष के श्राकार वाली दूसरी स्त्री से काम शान्ति कराती है।। १२॥

काषुरुपपत्यादियोगाः--

श्रुत्ये पन्मथमन्दिरे श्रुभखगैर्नालोकिते निर्वले

बालायाः किल नायको मुनिवरैः कापूरुषः कीर्तितः।

जामित्रं बुधमन्दयोर्थिद् गृहं षण्हो भवेतिश्वितं

राशौ तत्र चरे विदेशनिरतो द्वव्यंगे च मिश्रस्थिति: ॥ १३ ॥

जिस स्त्री के ग्रह रहित निर्वेत सहम भाव यदि शुभ श्रह से श्रहष्ट । उस का स्वामी निन्दित होता है। मिथुन, कन्या, मकर या कुम्भ हि। सन्तम भाव में हो ते। स्वामी नपुंसक होता है। यदि चर राशि सन्तम भाव में हो ते। उस स्त्री का पित परदेशी होता है। यदि द्विस्व-भावराशि में हो ते। कभी घर कभी विदेश में रहने वाला होता है १३ पितत्यकादियोगाः—

सप्तमे दिनपतौ पतिमुक्ता क्षोणिजे च विधवा खलु बाल्ये। पापखेचरविलोकनयाते मन्दगे च युवतिज्रती स्यात ॥ १४ ॥

स्प्तम भाव में सूर्य है। तो पित से त्यक श्रोर मङ्गल है। तो वाल विधवा है। सिप्तम भाव में स्थित है। कर शिन पाप ग्रह से देखा जाता है। तो स्त्री श्रविवाहिता ही वृद्धा है। जाती है।। १४॥ गतालकादियोगाः—

खछै: कलत्रे च गतालका स्यात् कान्ता विमिश्रेश्व भवेत्पुनर्भूः। कलत्रसंस्थे विबले खलाख्ये सौम्यैरदृष्टे विभ्रुना विभ्रुक्ता ॥१५॥

यदि सन्तम भाव में देा से ज्यादे पाप ग्रह हों ते। शिर में वाल नहीं होते हैं। सन्तम भाव में पाप ग्रह, शुभ ग्रह देानों हों ते। उस का विवाह फिर होतो है। सन्तम भाव में निर्वल पाप ग्रह हो। कर यदि शुभ ग्रह से नहीं देखा जाता है। ते। पति से त्यक्त स्त्री है।ती है। १५

### परपुरुषगामिनीयोगः--

अन्योन्यांशावस्थितौ भौमशुक्रो स्यातां कान्ता सङ्गताऽन्येन न्नम् चन्द्रोपेतौ शुक्रवक्रौ स्मरस्थावाज्ञैव स्यात्स्वामिनश्चामनन्ति ॥१६।

जिस स्त्री के जन्म काल में मङ्गल, शुक्र देनों परस्पर नवांश है है। तो वह पर पुरुष गामिनी होतो है। चन्द्रमा सहित शुक्र, मङ्गर देनों सम्तम भाव में हों ते। स्त्री श्रपने पति की श्राह्मा से ही प पुरुष गामिनी होती हैं॥ १६॥

लग्ने सितेन्द् कुजमन्दभस्थौ क्रूरेक्षितौ सान्यरता जघन्या। स्मरे कुजे सार्कसुते न दृष्टे विनष्टयोनिश्च शुभाशुभारूयैः॥ १७

जन्म काल में शुक्र, चन्द्रमा दोनों चूच, तुला, मकर या कुम्म ल में स्थित हों तो स्त्री पर पुरुष गामिनी होती है। मङ्गल, र्जा दोनों सप्तम भाव में हों झौर उन पर शुभ पाप दोनों में से किसी भी दृष्टि नहीं हो तो स्त्री नष्ट योनि वाली होती है॥ १७॥ सप्तमभावस्थनचांशफ्लमाह—
भानोर्भ यदि वा लवः स्मरग्रहे सम्भोगमन्दः पति—
श्रन्द्रस्यातिमदो मृदुः क्षितिसुतस्य स्त्रीपियः क्रोधयुक् ।
विद्वान् ज्ञस्य गुरोर्वशी गुणयुतः शुक्रस्य भाग्यान्वितो

मन्दस्य प्रवयास्तु मूहमितिरित्युक्तो बुधैहीरिकै: ॥ १८ ॥

समम भाव में सूर्य की राशि या नवांश है। तो उस स्त्री का पित काम रहित होता है। चन्द्रमा की राशि या नवांश है। तो उस स्त्री का पित स्रति गौरवी धौर केमल प्रकृति चाला होता है। मङ्गल का नवांश या राशि है। तो कोधी, बुध की राशि या नवांश है। तो पण्डित, बृहस्पित की राशि या नवांश है। ते। गुणी, सुक्र की राशि या नवांश है। ते। भाग्यवान स्त्रीर शनि की राशि या नवांश है। ते। उस स्त्री का पित बृद्ध स्त्रीर मूर्ख होता है। १८॥

ईप्यान्चितादियोगः--

शुक्रेन्दू स्मरगौ स्त्रियं प्रकुरुतः सेष्यी गुखेनान्वितां सौम्येन्दू च कलासुखोत्तमगुणां शुक्रेन्दुपुत्रावथ । चश्चद्भाग्यकलाज्ञताभिरुचिरां सौम्यग्रहेन्द्रास्तनौ

नानाभूषणसद्भगुणाम्बरसुखां पापग्रहैस्त्वन्यथा ॥ १९ ॥

जिस स्त्री के सप्तम भाव में शुक और चन्द्रमा हो वह इच्या युक्त तथा सुख युक्त होती है। बुध और चन्द्रमा हों तो कलाओं के। जानने वाली तथा उत्तम गुणों से युक्त होती है। शुक्र और बुध हां ते। भाग्य-वती, कलाओं के। जानने वाली तथा सुन्दरी होती है। यदि लग्न में श्रधिक शुभ ग्रह हों ते। श्रनेक भूषणों से युक्त, गुणवती तथा वस्न सुख से युक्त होती है। लग्न में पाप श्रह हों ते। इस से विपरीत फल जानना चाहिये॥१४॥

चैधवयोगमरणयोगी— वैधव्यं स्यात्पापखेटेऽष्टमस्थे रन्ध्रस्वामी संस्थितो यस्य चांशे। मृत्युः पाके तस्य वाच्योऽङ्गनायाः सौम्येरर्थस्थानगैः स्यात्स्वयं हि२० यदि अप्रम स्थान में पाप अह हों तो विधवा होती है। अप्रम स्था का पति जिस अह के नवांश में हो उस की, दशा में स्त्री का मरा होता है। द्वितीय भाव मे शुभ बह स्थित हों तो पति से पहिले रू का मरण होता है।। २०॥

श्रधान्ये मरणयोगाः-

सूर्यारी खनलाश्रिती हिमवतः शैलाग्रपातानमृतिः

भौमेन्द्रर्कसुताः स्वसप्तजलगाः स्यात्रूपवाप्यादितः ।

सूर्याचन मसौ खन्ने तित्युतौ कन्यास्थितौ बन्धनात्

तौ चेद्रदृचङ्गविलग्नसंस्थितिकरौ तोये निमग्रात् स्वतः ॥२१।

जिस छी के सूर्य, मझल कम से दशम श्रीर चतुर्थ भाव में हे पर्वत से गिर कर उस की मृत्यु होती है। यदि मझल, चन्द्रमा, शिक्षम से द्वितीय, सप्तम, चतुर्थ भाव में हों तो छूप या तालाव में मृत् होती है। यदि सूर्य, चन्द्रमा देशों कन्या राशि में स्थित होकः पाप प्र ह से दए हों ते। वश्वन से मृत्यु होती है। यदि सूर्य चन्द्रमा दोनों कन्येतर द्विस्वभाव लग्न में हों तो स्वय जल में दूर कर मृत्यु पाती है ॥ २१ ॥

रविसुतो यदं कर्कसुपागतो हिमकरो मकरोपगतो भवेत ।

किल जलोद्रसङानिता तदा निधनता वनितासु च कोर्तिता॥२२।

यदि कर्क राशि में शनि श्रोर मकर में चन्द्रमा है। ते। जले। दे रोग से मृत्यु होती है ॥ २२॥

निशाकरः पापलगान्तरस्थः शस्त्राप्त्रिमृत्युं कुजभे करोति ।। २२ इ

यदि चन्द्रमा दे। पाप शहों के मध्य में स्थित है। कर मेष या वृश्चि क राशि में स्थित है। ते। शस्त्राधात या श्रम्ति से मृत्यु है।ती है ॥२२} संत्यासिनीयोगः—

पापे स्मरस्थेऽन्यखगे च धर्मे किलाङ्गना प्रत्रजितत्वमेति ॥ २३ ॥ यदि सप्तम भाव में पाप प्रद्व श्रीर नवम भाव में श्रभ प्रद्व हों ते। स्त्री संन्यास धारण करने वासी है। ती है ॥ २३ ॥

# श्रथालपुत्रवहुपुत्रयोगी—

कन्यालिगे सिंहगते शशाङ्के पङ्केरहाक्षी खलु स्वरुपपुत्रा ।

पुत्रालयं चेच्छुभखेचरेन्द्रैर्दष्टं युतं वा बहुता च तेषाम् ॥ २४ ॥

कत्या, वृश्चिक या सिंह राशि में चन्द्रमा है। ते। थोड़े पुत्र घाली है।ती है। यदि ग्रुभ त्रह से युक्त या दए पश्चम भाव हे। ते। स्त्री के। बहुत पुत्र हे।ते हैं॥ २४॥

पुरुषस्वनावाप्रगलभायोगः—

शुक्रेन्दुसौम्या विबला भनेयुः शनैश्वरो मध्यबलो यदि स्यात् । शेषाः सनोर्या विषमे च लग्ने योषा विशेषात्पुरुपमगल्या ॥ -५ ॥

यदि शुक्र, चन्द्रमा, बुध तोनों निर्वत हैं।, शिन मध्य बली है। शेष प्रह बली हैं। श्रीर विषम राशि का लग्न है। ते। स्त्री पुरुष के समान प्रगत्म होती है। २४॥

ब्रह्मवादिनोयोगः--

समे विलग्ने यदि संस्थिताः स्युर्वलान्विताः शुक्रबुधेन्दुजीवाः । स्यात्कामिनी ब्रह्मविचारचर्चापराऽऽगमज्ञानविराजमाना ॥ २६ ॥

थिद सम राशि के लग्न में बलो शुक्त, बुध, चन्द्रमा श्रोर बृहस्पित हों तो स्त्री ब्रह्म विचार श्रोर श्रागम शास्त्र के। जानने चाली होती है ॥

पूर्वैर्यन्मुनिभिः सविस्तरतया स्त्रोजातके कोर्तितं

सम्यग्वाप्यशुभं च यन्मतिमता वाच्यं विदित्वा बलाम् । योगानां च नियोगयेत्फलमिदं पृच्छाविलग्ने तथा पाणिपग्रहणे तथा च वरणे समभूतिकालेऽपि च ।। २७॥

इस तरह स्त्री जातक के सम्बन्ध में प्राचीन मुनियों ने विस्तार पूर्वक जो फल कहे हैं, उन में बलाबल देख कर तारतम्य से फल कहना चाहिये। श्रीर प्रश्न लग्न, विचाह, वरण श्रादिकाल में भी उन योगों के फल कहना चाहिए॥ २०॥

नारोचक्रमाह—

नारीचक्रे मस्तके त्रीणि भानि वक्त्रे भानां सप्तकं स्थापनीयम् । प्रत्येके स्युर्वेदतारा उरोजे तिस्नस्तारा हत्प्रदेशे निवेश्याः ॥ २८॥ नाभौ देयं भत्रयं त्रीणि गुह्ने भानोधिष्णयाचन्द्रधिष्ण्यावधीत्थम् । सत्सन्तापः शीर्षभे वक्त्रसंस्थे नित्यं मिष्टानानि गौरूयोपलिष्धः २९ कामं स्वामिष्रेमद्यद्धिः स्तनस्थे वक्षोदेशावस्थितेऽत्यन्तहर्षः । पत्युश्चिन्तानन्तद्यद्धिः नाभौ गुह्यस्थे स्यान्मन्मथाधिक्यमुचैः।। ३०॥

श्रव यहाँ वस्यमाण शिति से नारी चक्र कहते हैं। सूर्य जिस नच्न में हो उस से ३ नच्न शिर में, ७ नच्न मुख में, ४, ४ नच्न होनों स्तनों में, ३ नच्न हदय में, ३ नच्न नामि में श्रीर ३ नच्न गुहा स्थान में स्थापन करे। इस तरह स्थापित नारी चक्रमें चन्द्र नच्न जिस श्रङ्ग में पड़े उस के श्रनुसार जन्म काल या प्रश्न काल में फल कहना चाहिये। जैसे—शिर में पड़े ते। सन्ताप, मुख में पड़े तो मिएन भोजन श्रीर सुख का लाम, स्तन में पड़े तो पित सी चिन्ता तथा गुहा स्थान में पड़े तो काम की श्रिधकता होती है॥ ६८-३०॥

त्रन्थकारस्य देशवर्णनपूर्वकत्रन्थसमानिस्चनम्— गोदावरीतीरविराजमानं पार्थाभिधानं पुटभेदनं यत् । सद्दगोलविद्यामलकीर्तिभाजां मत्पूर्वजानां वसतिस्थले यत् ॥३१॥

तत्रत्यदैवज्ञनृसिंहसूनुर्गजाननाराधनजाभिमानः । श्रीद्विष्डराजो रचयांवभूव होरागमेऽनुक्रममाद्ररेख ॥ ३२ ॥

गोदावरी नदी के किनारे पार्थ नामक नगर में गोल गणित में लब्ध कीति गरे पूर्वजों का स्थान है । वहाँ मृसित दैवल का पुत्र श्री गणेश जी का पुजक श्री दुण्डिराज दैवल ने फलो के श्रनुक्रम से युक्त "जातकाभरण" नामक श्रन्थ को बनाया ॥ ३१-३२॥ इति "दरमङ्गा" मण्डलान्तर्गत "जरिसो" ग्रामनिवासि-ज्यौतिपाचार्य-साहित्याचार्य-पोष्टाचार्यादिपद्वीक प्राप्त "रीपन्" स्वर्णपदक "खुर्जांगस्थ "श्रीराधाकुष्णसस्कृत महाविद्यालय्य सित्या सोदाहरण "विमला" भाषादीक्या महित

जातकाभरण समासम् ।

# पारीशिष्टम्

श्यामां भजे बालशशाङ्कचूडां मुग्डं कृपाणं ह्यभयं वरस्त्र । हस्तैर्वहन्ती रिपुसंघहन्त्रीं स्मेराननां कामरिपोः सुकान्ताम् ॥ जातकाभरणसङ्गपुस्तक वृद्यतेऽथ परिशिष्टवस्तुना । स्रच्युतावदननन्दसङ्गकेनाधुना गणकवृन्दसमुदे ॥

वराह मिहिरोक्त प्रहोंके नैसगिक मित्रादि—

रात्र मन्द्सितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेपा रवे-स्तोदणांशिहिंमरिंमजश्च सुहदौ होषाः समाः शीतगोः। जीवेन्दूष्णकराः कुजस्य सुहदो होऽिरः सिताकी समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे॥१॥ सूरेः सौम्यसितावरी रिवसुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा सौम्याकी सुहदौ समो कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी। शुक्रहौ सुहदौ समः सुरगुरुः सौरस्य चान्येऽरयो ये प्रोक्ताः सुहदिक्षकोण्भवनात्तेऽसी मया कीर्तिताः॥२॥

रिव के शुक्र और शनैश्चर शत्रु, बुध सम, शेष ग्रह (चन्द्रमा, मगळ और गुरु) मित्र है।

चन्द्रमा के रिव और बुध मित्र है, शेप सब ग्रह (मगल, बृहस्पति, शुक्र और शिन ) सम हैं। इस का कोई शत्रु नहीं है।

मङ्गल के गुर, चन्द्रमा और रिव मित्र हैं। बुध शतु है। शुक्र और शिन सम हैं। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र है। चन्द्रमा शत्रु है। शेष ग्रह (मगल, बृहस्पति और शिन ) सम है।

बृहम्पति के बुध और शुक्र शत्रु है। शनि सम है। शेष प्रह (रिव, चन्द्रमा भीर मगळ) मित्र है।

शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मगल और बृहस्पति सम है, शेष ब्रह (रिव और चन्द्रमा ) शबु हैं।

शनि के शुक्त और छुध मित्र है, बृहस्पति सम है, शेष ग्रह (रवि, चन्द्र और मंगळ ) शयु हैं। यह स्वाभाविक मित्रादि हैं।

#### जातकाभरणस्य-

#### स्पष्टार्थ के लिये चक-

| प्रह  | रवि                    | चन्द्र                | मङ्गल                     | बुध                     | गुरु                              | शुक               | शनि                      |
|-------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| मित्र | चन्द्रमा<br>मङ्गल गुरु | सूर्य. बुध            | सूर्य.चन्द्रः<br>मा. गुरु | सूर्यं शुक              | सूर्य चन्द्र<br>मा.म <b>न्न</b> ल | बुध<br>शनि        | -<br>बुध. शुक्र          |
| सम    |                        | मज्ञल शुक<br>शनि गुरु | शुक्र शनि                 | मङ्गल बृह-<br>स्पति शनि | शनि                               | मझल<br>गुरु       | बृह <b>स्</b> पति        |
| शत्रु | शनि-शुक                | ×                     | बुध                       | चन्द्र                  | बुध शुक                           | सूर्य<br>बन्द्रमा | सूर्य चन्द्र<br>मा मङ्गल |

#### तात्कालिक मित्रादि--

द्यान्यास्य धनव्ययायसहजव्यापारवन्धुस्थिताः तत्काले सुदृदः स्वतुङ्गभवने ऽत्येकेऽर्यस्वन्यथा । द्वचेकानुक्तभपान्सुहृत्समिरिपृन्संचिन्त्य नैसिगिकां-

स्तत्काले च पुनस्तु तानधिसुदृन्मित्रादिभिः कल्पयेत् ॥ ३ ॥

जिस स्थान में ग्रह हो उस से द्वितीय, द्वादश, एकादश, वृतीय, दशम और चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह प्रस्पर तात्काळिक मित्र होते हैं।

किसी आचार्य का मत है कि अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह भी तास्कालिक मित्र होते हैं, और उक्त स्थानों से भिन्न स्थान (१,५,६,७,८,९) में स्थित ग्रह सात्कालिक शत्रु होते हैं।

नैसर्गिक मित्र, सम, शत्रु जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्कािक मित्र हों तो क्रम से अधि मित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु जानना चाहिये।

जैसे—नैसर्गिक मित्र जो प्रह है वह यदि ताकालिक मित्र भी हो तो वह अधि मित्र होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह प्रह मित्र ही होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह प्रह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो बह शह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो बात्रु होता है। अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो अधिशत्रु होता है। ३॥

तात्कालिक मित्रादि जानने के लिये चक-

| मित्र | ર | ą | У              | 90 | 99 | 9 २ | उच | स्थान में प्रह |
|-------|---|---|----------------|----|----|-----|----|----------------|
| যারু  | 4 | Ę | \(\mathbf{y}\) | 6  | 3  | 9   | ×  | स्थान में प्रह |

### परिशिष्टम्।

#### उदाहरण किसी की जन्म पत्री

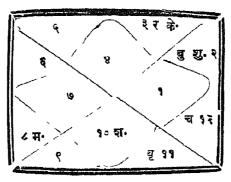

तारकालिक मैत्री चक-

| घह    | रवि               | चन्द्र                        | मङ्गल                   | बुध                    | गु <b>र</b>                    | शुक                  | शनि                            |
|-------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| भित्र | पण्ड प्रा         | सूर्य, बुध<br>गुरु शुक<br>शनि | गुरु,शनि                | सूर्यं. चन्द्र<br>गुरु | चन्द्र.मङ्गल<br>बुध.शुक<br>शनि | सूर्य.चन्द्र<br>गुरु | चन्द्र<br>म <b>ज</b> ल<br>गुरु |
| शत्रु | मङ्गल गुरु<br>शनि | मङ्गल                         | सूर्य चन्द्र<br>बुब शुक | मङ्गल,शुक<br>शनि       | सूर्य                          | मङ्गल,शुक<br>शनि     | स् <b>बु</b> ध<br>शुक          |

### अब तात्कालिक मैत्री के लिये उदाहरण—

यहां पर सूर्यं का चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डलीमें सूर्यं से दशम स्थान में चन्द्रमा स्थित है, अतः सूर्यं का चन्द्रमा तात्कालिक मित्र भी हुआ। अब दोनों जगह मित्र होने के कारण सूर्यं का चन्द्रमा अधिमित्र सिद्ध हुआ।

सूर्य का मगळ नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से पष्ट स्थान में स्थित है, अतः तारकालिक शत्रु हुआ। अब एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु होने के कारण सूर्य का मंगळ सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का बुध नैसर्गिक सम है और जन्म कुण्डली में सूर्य से हादश स्थान स्थित है अतः तात्कालिक मित्र हुआ, अब एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से मिन्न होने के कारण सूर्य का बुध मिन्न सिद्ध हुआ।

सूर्य का बृहस्पति नैसगिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से नवम में स्थित

होने से ताःकालिक शञ्ज हुआ। अब एक प्रकारसे मित्र और दूसरे प्रकार से शञ्ज होने के कारण सूर्य का बृहस्पति सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का शक नैसर्गिक शत्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश में स्थित होने से तात्कालिक मित्र सिद्ध हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु होने के कारण सूर्य का शुक्र सम सिद्ध हुआ।

सूर्यं का शनि नैसर्गिक शत्रु है रऔ जन्म कुण्डली में सूर्यंसे अप्टम स्थान में होने के कारण तात्कालिक शत्रु हुआ। अब दोनों जगह शत्रु होने से सूर्यं का शनि अधिशत्रु सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रहों के भी तात्कालिक मिन्नादि जानना चाहिये।

#### सस्कृत श्रधिमित्रादि चक-

| प्रह             | सूर्य                | चन्द्रमा             | मङ्गल                    | बुध               | बृहस्पति          | शुक                    | शनि                     |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| श्रधि<br>मित्र   | चन्द्रमा             | बुध                  | ×                        | सुर्घ             | चन्द्रमा<br>सङ्गल | ×                      | ×                       |
| मित्र            | बुध                  | शुक वृह<br>स्पति शनि | शनि                      | बृह•<br>स्पति     | शनि               | बृहस्पति               | बृह्स्पति               |
| सम               | मझल वृह<br>स्पति शुक | सर्थ                 | स् चन्द्रमा<br>बृह्स्पति | चन्द्रमा<br>शुक्र | सूर्य             | सू चन्द्रमा<br>बुव शनि | चन्द्र,मङ्गल<br>बुध,शुक |
| शत्रु            | ×                    | <b>म</b> इंग्ल       | शुक                      | मङ्गल<br>शनि      | ×                 | मङ्गल                  | ×                       |
| র্মাঘ<br>যান্ত্র | शनि                  | ×                    | बुध                      | ×                 | बुध शुक           | ×                      | स्यं                    |

### मेपादि राशियों के स्वामी— चितिजसितज्ञचन्द्ररिवसोम्यसितावनिजाः। सुरगुरुमन्दसौरिगुरवश्च गृहाशकपाः॥

मङ्गळ, शुक्र, बुध्र, चन्द्र, रवि, बुध्र, शुक्र, संगळ, बृहस्पति, शनि, शनि और गुरु मेपादि राशियों के स्वामी हैं।

जैसे मेवका स्वामी मङ्गल, धृषका शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्र, सिह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, बृश्चिक का मङ्गल, धनु का गुरू, मकर का जिन, कुम्म का शनि और मीन का स्वामी बृहस्पति है।

| -      |       | ·               |       |          |      |       |
|--------|-------|-----------------|-------|----------|------|-------|
| राशि   | मेष   | गृष्            | मिथुन | कर्क     | सिह  | कन्या |
| स्वामी | मङ्गल | शुक             | बुध   | चन्द्रमा | रा्थ | बुध   |
| राशि   | तुला  | নূ <b>ঞ্জিক</b> | વનુ   | मकर      | क्∓म | मीन   |
| रवामी  | शुक्र | मङ्गल           | गुरु  | शनि      | शनि  | गुरु  |

मेषादि राशियों में होरा— राशेरर्धं भवेद्धोरास्ताश्चतुर्विशतिः स्मृताः ।

मेषादि तासां होराणां परिवृत्तिद्वयं भवेत्।।

सूर्येन्द्रोविंपमे राशौ समे तद्विपरीतकम्।

पितरश्चन्द्रहोरेशा देवाः सूर्यस्य कीर्तिताः ।। राशि का आधा होरा होती है, अतः वे बारह राशियों में चौबीस होती हैं, उन

होराओं की दो परिषृत्ति होती हैं। विपम राशियों में पहले १५ अंश तक सूर्य होरा होती है। उस के बाद ३० अश तक चन्द्र की होरा होती है।

सम राशि में उस के विपरीत होरा होती है। अर्थात् पहले १५ अंश तक चन्द्र की और उस के बाद ३० अश तक रिव की होरा होती है। चन्द्र होरा के स्वामी पितर और सूर्य होरा के स्वामी देवता हैं।

विषम राशियों में होरा चक-

| स्वामी | राशि | मेघ      | मिथुन    | सिह      | तुला     | वंतु     | कु∓भ     |
|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| देव    | 9 ५  | सूर्य    | सृर्थ    | सूर्य    | सूर्य    | सूर्थ    | सूर्य    |
| पितर   | ₹0   | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा |

सम राशियों में होरा चक-

| स्वामी | राशि | वृष      | कर्क     | कन्या    | <b>ৰূ</b> श्चिक | मकर      | मीन      |
|--------|------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| पित्तर | 9 %  | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा        | चन्द्रमा | चन्द्रमा |
| देव    | 30   | सूर्य    | सूर्य    | सूर्यं   | सूर्य           | सूर्य    | सूर्य    |

मेपादि राशियों मे देष्काण— राशितिभागा द्रेष्कागास्ते च पट्त्रिशदीरिताः । परिवृत्तित्रय तेषा मेपादिक्रमशो भवेत् ॥ स्वपञ्चनवमानानां विपमेपु समेपु च । नारदागरितदुर्वासा द्रेष्काग्रेशाध्वराद्याः ॥

एक राशि का तीसरा भाग द्रेष्काण होता है, इसिक्टिये बारह राशियों में ३६ द्रेष्काण होते है । मेषादि कम से उन की तीन परिवृत्ति होती हैं ।

विषम और सम दोनों राशियों में प्रथम द्रेष्काणेश उसी राशि का स्वामी, द्वितीय द्रेष्काणेश उस से पञ्चम स्थान का स्वामी और तृतीय द्रेष्काणेश स्वस्थान से नवम स्थान का स्वामी होता है।

इसी तरह प्रथम द्रेष्काण का स्वामी नारद, द्वितीय का स्वामी अगस्ति और दृतीय देष्काण का स्वामी दुर्वासा है।

#### स्फटार्थ चक---

| स्वामी   | राश्यश | में | ब        | मि | ন্ন.       | सिं | क  | ਰ. | ₹.  | ध      | म. | şi  | मी  |
|----------|--------|-----|----------|----|------------|-----|----|----|-----|--------|----|-----|-----|
| नारद     | 90     | ٩   | २        | 3  | 8          | પૂ  | Ę  | ৩  | 4   | \$     | 90 | 99  | 9 २ |
| श्चगस्य  | २०     | પ્  | <u>ξ</u> | ৩  | ૮          | 8   | 90 | 99 | 9 ₹ | 9      | २  | a   | x   |
| दुर्वासा | ₹°     | 3   | 90       | 99 | <b>9</b> २ | ٩   | 3  | 3  | ४   | \<br>\ | 8  | ષ્ટ | ૮   |

#### मेषादि राशियों में सप्तांश-

सप्ताशपास्त्वोजगृहे गण्नीया निजेशतः । युग्मराशौ तु विज्ञेयाः सप्तमर्ज्ञादिनायकात् ।। ज्ञारज्ञीरौ च द्ध्याद्यौ तथेक्षुरससम्भवः । मद्यग्रद्धजलावोजे समे ग्राह्मजलादिकाः ॥

विषम राशि में उस राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं। सम राशि में उस राशि से सप्तम राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं।

प्रथम आदि सप्तांश क्रम से विषम राशि में चार, चीर, दिध, आज्य, इन्नरस, मच और शुद्ध जल स्वामी होते हैं। सम राशि में शुद्ध जल, मच, इन्नरस, आज्य, स्वि, चीर, और चार प्रथम आदि क्रम से स्वामी होते हैं।

३६७

परिशिष्टम् । स्फटार्थं के लिये विषम गशियों में सप्ताश चक-

| *************************************** | (3101  | A 41.16  | पन विवस र | । राजा प | 9(11.41 | 4.41 |            |
|-----------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|------|------------|
| स्वामी                                  | राश्यश | मेष      | मिथुन     | सिह      | तुला    | धनु  | कुम्भ      |
| क्षार                                   | ধাৰত   | ٩        | 34        | ч        | v       | 9    | 99         |
| क्षीर                                   | ८।इ४   | २        | 8         | <b>E</b> | ٤       | 90   | <b>9</b> २ |
| दिधि                                    | १२।५१  | <b>ર</b> | Ä         | v        | 9       | 99   | ٩          |
| भ्राज्य                                 | १७।८   | Å        | Ę         | 4        | 90      | 9 २  | २          |
| इक्षुरस                                 | २१।२५  | ч        | ৬         | \$       | 99      | ٩    | ą          |
| मद्य                                    | २५।४२  | Ę        | ٥         | 90       | 97      | ₹    | R          |
| शुद्ध जल                                | 3010   | o        | ٩,        | 99       | ٩       | Ŗ    | ¥          |

सम राशियों में सप्तांश चक-

| ·        | <del>,</del> |     |      | dana 4 |       |     |     |
|----------|--------------|-----|------|--------|-------|-----|-----|
| स्वामी   | राश्यश       | बृष | कर्क | कन्या  | बृधिक | मकर | मीन |
| शुद्ध जल | 8190         | 6   | 90   | 92     | २     | 8   | Ę   |
| मद्य     | ८।३४         | ٩   | 99   | ٩      | ₹     | ų   | \s  |
| इक्षुरस  | 92129        | 90  | 9२   | ٦      | 8     | Ę   | c   |
| श्राज्य  | 9016         | 99  | 9    | ₹      | Ä     | v   | 9   |
| द्धि     | २१।२५        | 92  | २    | 8      | ξ     | ۵   | 90  |
| क्षीर    | २५।४२        | ٩   | ą    | h      | v     | \$  | 39  |
| क्षार    | ₹०।०         | २   | 8    | Ę      | 6     | 90  | 90  |

#### नवांश पति कथन-

# नवांशेशाश्चरे तस्मातिथरे नवमराशित'।

उभये तत्पञ्चमादिरिति चिन्त्य विचन्नणैः ॥

चर राशि में उसी से, स्थिर में उस के नवम राशि से और द्विस्वभाव में उस से पद्मम राशि से नवांन पनि होते हैं।

पद्मम राशि से नवांश पति होते हैं।'
अगर ग्रह चर राशि में हो तो देवता, स्थिर में हो तो मनुष्य और द्विस्वभाव में हो तो राज्य स्वामी होता है॥

 $\overline{\nabla}$ ₽ 1 1 5 17 ভিগ H **15**9 Ŧ 6 مو 9 v ٥, Ş 듓 179 F)  $\Box$ छि? <del>[C</del> ] F 1-9 m' v ď G W 5 する 107 þ 名 'ভি? I. 109 Ħ 0 6 ď ar ⋊ س ۵. -50 (v) F 17 102 **~** 5  $\sigma$ × IJ m سورا 17) **山松**| 50 34 বা 102 T. ÞΫ ₽ į مو Þ 9 d v लिये नवांश (7) **(** , II. (1) **₹** 50 tr la? 10) 9 V σ ď m Ŗ 銢 ₩9 ൊ Ė p. 109 P M 100 5 8 स्प्राध के یم m' **%** 'n w Ħ. 50 তি Þ F) 102 1 =9 10 中  $\sigma$ m × ≫ شووا 9 v ď -[ক ৭ ৭য়া १२स 109 5 159 ংশ Ħ 8 مد × 490 v ω ंत्र 179 ११श 179 (<del>7</del>7) 1 F  $\mathbb{R}$ 109 Œ 8 9 v m 卜 ₩ 179 100 Ħ **(**7 02 P io<sup>1</sup> 0 0 مح 30 490 160 ാ 102 P 10 Ø9 3 **.**‡ **₽**9 AT m u देवता **१३।२**० मनुष्य १६१४० देवता मनुष्य रहा8० स्वामो सक्षम १०।० राक्षस २०।०

#### त्रिशांश के पति-

कुजरविजगुरुज्ञशुक्रभागाः पवनसमीरणकौर्यंज्कलेयाः । त्र्ययुजि युजि भे विपर्ययस्थाः शशिभवनालिक्कपान्तमृत्तसन्धः ॥

विषम राशियों (मेप, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुम्म) में पांच, पांच, आठ, सात और पांच इन अशों के क्रम से मगल, शनैश्वर, बृहस्पति, बुध और शुक्र त्रिंशांश पति होते हैं।

तथा सम राशियों ( घृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ) मे विपरीत कम से त्रिशाश पति होते है।

अर्थात् पांच, सात, आठ, पांच और पांच इन अंशों के क्रम से शुक्र, ब्रुध, बृहस्पति, शनैश्वर और मगळ त्रिशाश पति हैं।

जैसे विषम राशियों में पांच अश तक मङ्गल, छुटे अश से दश अंश पर्चन्त शनैश्वर, ग्यारहवे अंश से ले कर अठारह अंश तक दृहस्पति, उन्नीसवें अश से ले कर पच्चीसवें अंश तक बुध और छुव्वीसवें अश से ले कर तीस अश पर्यन्त शुक्र त्रिशांश पति होता है।

तथा सम राशियों में आरम्भ से पांच अश पर्य्यन्त श्रुक, छुटे अंश से ले कर बारहर्वे अश पर्य्यन्त बुध, तेरहवें अश से ले कर बोस अश पर्य्यन्त बृहस्पति, इकीसवें अश से ले कर पचीसवें अश तक शनि और छुब्बीसवें अश से ले कर तीसवें अश पर्य्यन्त मङ्गल त्रिशांश पति होता है ॥

| श्रंश | मेष             | मिथुन            | सिह              | तुला     | धनु              | कुम्भ             |
|-------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| ¥     | मङ्गल           | मङ्गल            | <b>म</b> ज्ञल    | मङ्गल    | मङ्गल            | मङ्गल             |
| 90    | शनि             | शनि              | शनि              | शनि      | श्रान            | शनि               |
| 96    | <b>बृहस्पति</b> | <b>बृहस्</b> पति | <b>चृह</b> स्पति | बृहस्पति | <b>बृहस्प</b> ति | <b>बृह्</b> स्पति |
| રપૂ   | बुध             | बुध              | बुध              | बुव      | बुध              | बुध               |
| ξo    | शुक .           | शुक              | शुक              | शुक      | शुक              | गुक               |

### सम राशियों में त्रिशाश चक-

| শ্বস্থ | वृष       | कर्क             | कन्या    | वृक्षिक           | मकर      | मीन      |
|--------|-----------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| 4      | शुक्र     | शुक              | गुक      | शुक               | शुक      | शुक      |
| 9२     | बुव       | <b>હુ</b> વ      | बुध      | बुध               | बुध      | बुध      |
| २०     | बृहस् गति | <b>गृहस्प</b> ति | बृहस्पति | <b>बृह्स्प</b> ति | बृहस्पति | बृहस्पति |
| २५     | शनि       | शनि              | शनि      | शनि               | शनि      | शनि      |
| ąο     | मङ्गल     | <b>म</b> ज़ल     | मङ्गल    | मङ्गल             | मज्ञल    | मङ्गल    |

### ह्रादशांश पति-

द्वादशांशस्य गर्गना तत्तत्त्वेत्राद्विनिर्दिशेत् ।

तेपामधीशाः क्रमशो गरोशाश्वियमाहयः॥

अपने २ राशि से द्वादशाश की गणना करनी चाहिये। उन के स्वामी कम से गणेश, अधिनी कुमार, यम और अहि होते हैं।

(हादशांश चक्र ४०१ पृ० पर देखें)

#### सप्तवर्गी बल--

स्वभे बहेऽर्धं ०।३० त्वधिमित्रराशौ
त्रयो गजाशा ०।२२।३० हितभे तु पादम् ०।१४।०।
समेऽप्रमाशाः ०।७।३० खलु वैरिगेहे
कलाशका ०।३।४४ आध्यरिभे रदांशाः ०।१।४२।३०॥
समवर्गोद्भवं वीर्थं गृहाधिपवशाद्वुवैः।
तर्वेक्यं खचरस्यात्र निरुक्तं मिहिरादिभिः॥

अपनी राशि में ग्रह हो तो ०१२०१०, अधि मेत्र की राशि में ०१२२१३०, मित्र हा शि में ०११९१०, सम राशि में ०१०१३०, शतुराशि में ०१३१४४ और अधि शशु की राशि में ०११५२१२० बल होता है। राशिश के वश सप्त वर्गी बल होता है। गृह, होरा आदि सात वर्गों का बल लाकर योग करने से ग्रह का बल होता है। इस में शून्य से ०१४२१३० तक हीन बळी। ०१५२१३० से ११४५१० तक मध्य बळी। ११४५१० से २१३७१३० तक बळी। २१३७१३० से ११३०१० तक पूर्ण बळी। इस तरह ग्रह के चार तरह के बळ सिद्ध होते हैं।

स्फटता के लिये द्वादशांश चक-

|                |          |                |                | फुटता           | 44 161               | य द्वाद    | V171                  | पंका-       |                                                                         |          |            |                   |
|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| ਜ਼ੋ•           | १२ सु    | <b>1</b> H.    | প্র            | 189<br>mr       | الإد<br>مر           | ا نه<br>مو | [කි<br>ප              | ه<br>ا      | ८मं                                                                     | े<br>र   | १०स        | 11 रा             |
| -160           | 99 হা    | १२ स           | ਚ.<br>ਚ        | र शुः           | سر<br>(ها            | वं<br>व    | h√<br>5~              | (B)         | নি<br>ং                                                                 | н.       | (†‡<br>°~  | ী ৹ হা.           |
| Ħ.             | १० श.    | 99 सः          | न देते.<br>व   | -#·             | প                    | (a)        | <b>범</b><br>ベ         | H/<br>5"    | (ed                                                                     | নি<br>গ  | ८म         | ₹ वी              |
| <b>ы</b> .     | ণৈ<br>℃  | 9० श           | 99             | न तुन<br>तुन    | ا<br>ب <del>نا</del> | প্র        | ਰਿ?<br>ਜਾ             | चे<br>४     | رد<br>ر <del>د</del>                                                    | (a)      | ত<br>ম     | د <del>با</del> . |
| ivo            | น้ำ      | ९ सु           | <u> ৭</u> ০ খা | 19 रा.          | १२ सु                | 9 मं       | '<br>প্ৰ              | lo?         | थ<br>स                                                                  | 15°      | itr)<br>ur | ر<br>الق          |
| וטו            | v 3g.    | ८<br>मः        | (in            | <b>१</b> ःशः    | ११स                  | १२ गु      | न म                   | ٠<br>پ      | lag<br>m                                                                | ना•<br>« | ام<br>بع   | (ed)              |
| ję.            | la9<br>w | নে<br>ং        | ८ मं           | ল<br>১          | <b>ী</b> ংহা         | 198        | (H)                   | 9 मं        | ٠<br>ا                                                                  | ب<br>رها | ष<br>≪     | ند<br>مو          |
| Œ.             | نه<br>پد | m,<br>[a)      | 157<br>2       | د <del>بر</del> | લે<br>જ              | १०श        | १९ श                  | ी<br>       | •-<br>•=                                                                | ^ প্ৰ    | ਬਿ?<br> ਆ  | «<br>ط.           |
| l <del>e</del> | ू<br>सं  | !જ<br>જૂક      | 189<br>'eu     | हिं<br>१        | ८ म                  | े स        | न<br>१०श              | 19 য        | (4)<br>(5)                                                              | ਰ<br>ਜ:  | 소<br>(전    | हि?<br>m          |
| मि             | las<br>m | \ <del>\</del> | *<br>*         | (a)             | নি                   | #<br>  v   | िस<br> <br> <br> <br> | 9०श         | 9.8                                                                     | १२ स     | म<br>-     | २ शु              |
| trů            | र शुः    | 1899<br>m*     | *<br>ज्        | ند<br>د         | س<br>(ها             | ज<br>१     | ۲.<br>۲.              | (F)         | ी <b>अ</b>                                                              | 29       | १८ ख       | 9 ਜ਼ੈ             |
| 书              | मं:      | ار<br>الا      | la?<br>m'      | ४व              | भ स                  | is?        | ু<br>ক                | ۳<br>ب      | ₹50<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>1 | 9 o ET   | १9 स.      | १२ सु             |
| श्रंश          | शुक्र    | <u>0</u>       | 0 m            | 9010            | 93130                | 91/10      | न शह                  | 2010        | 33130                                                                   | 3210     | रकाइ०      | a o lo            |
| स्तामी         | 骨        | (3)<br>X       | संस            | 署               | गुज्ञ                | FX         | यम                    | P.<br>Cpro, | गुक्र                                                                   | i6•<br>  | दुस        | म्ब<br>रिष्ट      |

प्रसंग वश राहु और केतु के उच्च आदि— कन्या राहुगृह प्रोक्तमुच्च तु मिशुनं स्मृतम् । मृतात्रिकोण मत्यम केतोस्तत्सप्तम परे ।।

राहु का अपना घर कन्या है, उण्च स्थान मिथुन है, सूछ त्रिकोण मीन है। तथा राहु से सप्तम स्थान केतु का गृह आदि है॥

किसी का मत यह है-

राहोस्तु वृषभः केतोर्वृश्चिकस्तुङ्गसज्ञकः । मूलित्रकोण कुम्भश्च क्रिय मित्रभमुच्यते । कन्या च स्वगृह केतोर्मीनश्च स्वगृह स्मृतम् ॥

किसी आचार्य का मत है कि राहु का घृप और केतु का घृश्चिक उच्च स्थान है। इस्म मूळ त्रिकोण और मेल मित्र चेत्र है। राहु का घर कन्या और केतु का घर मीन है॥

कोई इस तरह कहता है—

कन्या गृह कुम्भमथ त्रिकोण्मुचं नृयुग्मं परमं नखांशम् ।

मनीषिणाः केऽपि वदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ।

किसी आचार्यं का मत है कि राहुका घर कन्या, मूळ त्रिकोण कुम्म, उच्च मिधुन
के २० श्रीत तक है। राहु के गृहादि से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है॥

अन्य का मत यह है-

उच्चं नृयुग्मं घटभ त्रिकोणं कन्या गृह शुक्रशनी च मित्रे। सूर्यः शशाङ्को घरणीसुतश्च राहोरिपुर्विशतिकः परांशः॥ किसी का मत है कि राहु का उच मिथुन, मूळ त्रिकोण कुम्म, कन्या स्वगृह, शुक्त, शनि मित्र, रवि, चन्द्रमा, महळ शबु हैं। २० अश परमोच है॥

एक आचार्य का मत है-

सिंहिकिकोणं धनुरुच्चसङ्ग भीनो गृहं शुक्रशनी विपन्ती । सूर्योरचन्द्राः सुहदः समाख्यौ जीवेन्दुजौ षट् शिखिनः परांशः ॥ किसी का मत है कि केतु का मूळ त्रिकोण सिंह, उच्च धनु, स्वगृह मीन, शुक, शनि शतु, सूर्य, मङ्गळ, चन्द्र मित्र और बृहस्पति, बुध सम है । परमोच्चांश छै: है॥

किसी का मत यह है—

तुङ्गं युगं जगुरगो गृहमस्य कन्या कोदरहमण्डनिमहोच्चगृहे तु केतो. । तुङ्गं कचित्त्वित्तमगोः शिखिनश्च कुम्भम् ॥ किसी का मत है कि राहु का उच्च मिथुन और स्वगृह कन्या है। तथा केतु का उच्च धनु और स्वगृह मीन है। किसी का मत है कि राहु का उच्च चृक्षिक और वेतु का कुम्भ है॥

राहु के विषय में वाराही संहिता मे—
श्रमृतास्वाद्विशेषाच्छित्रसमिष शिरः किलासुरस्येदम् ।
शाणैरपरित्यक्तं महतां यात वदन्त्येके ।।
इन्द्रकमण्डलाकृतिरसितस्वात्किल न दृश्यते गगने ।
श्रम्यत्र पर्वकालाद् वरप्रदानात्कमलयोनेः ।
सुखपुच्छविभक्ताङ्ग सुजङ्गभाकारमुपदिशन्त्यन्ये ॥
कथयन्त्यमूर्तमपरे तमोसय सहिक्याख्यम् ॥

किसी का मत है कि राहु नामक राष्ट्रस का मस्तक कट जाने पर भी अमृत पीने के कारण प्राण नाश नहीं होकर ग्रहत्व को प्राप्त किया।

चन्द्र और रवि के मण्डल के समान राहु को काला होने के कारण श्रह्मा जी के वर प्रदान से भिन्न समय में आकाश में नहीं दिखाई देता है।

किसी का मत है कि मुख और पुष्कु से विभक्त है अह जिसका ऐसा जो सर्प का आकार वहीं राहु का आकार है।

किसी का मत है कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, केवल अन्धकार मय है। इरवादि अनेक प्रमाण राहु के विषय में मिलते हैं।

नवत्र के पश दशापति का ज्ञान—

गण्येत्क त्तिकाभाच्च यावद्वे जन्मभावधि ।

नवभिश्च हरेद्वागं शेषं यहदशा भवेत्।
ध्या चङ्कु रा जी श बु के शु पूर्वाः

कमाद्भवेयुः स्वदशाधिनाथाः ।

कृतिका नवन्न से लेकर अपने जन्म नचन्न तक गिने, जो संख्या हो उस में नव का भाग देने से एकादि शेष में कम से सूर्य, चन्द्र, महल, राहु, गुरु, शनि, बुध केत और शुक्र की दशा होती है ॥

> श्रहों के दशा वर्ष प्रमाण— रसा आशाः शैला वसुविधुमिता भूपतिमिताः । नवेलाः शैलेला नगपरिमिता विंशतिमिताः ॥

रवाविन्दावारे तमसि च गुरौ भानुतनये।

चुधे केती शुक्रे क्रमश उदिताः पाकशरदः ।।

' सूर्य के ६, चन्द्रमा के २०, मङ्गळ के ७, राहु के १८, बृहस्पति के १६, शक्ति
के १९, बुध के १७, केतु के ७ और शुक्र के २० दशा वर्ष होते हैं॥

दशा ज्ञान के लिये चक-

| नक्षत्र | कु<br>ड फा<br>ड षा | रों.<br>इ श्र | मृ<br>चिध | Į.  | पु. वि<br>पु. भा | पु.<br>প্রান্ত<br>ভ. भा | श्ररते<br>ज्ये रे | म.<br>मृ. श्र. | पू फा.<br>पू षा.<br>भ. |
|---------|--------------------|---------------|-----------|-----|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| दशापति  | ₹                  | च             | কু        | रा• | <b>J.</b>        | श                       | बु.               | के.            | शु.                    |
| वर्ष    | É                  | 90            | ૭         | 96  | 9 8              | 98                      | 90                | و              | ₹०                     |

उदाहरण—श्रीमन्तृपतीन्द्र विक्रम सवस्तरे १९६५ शालिवाहन शके १८३० यावनीयसनाब्दे १३१६ तन्नाश्विन-शुक्क-सप्तम्यां घट्यादि—मानम् ३६११ मूटनचन्ने ५०१६ सौभाग्य योगे २४१२४ गड् करणे ७४२ ऑक्लीयदिनाचे द-१०-१९०८ ई शुक्रवासरे श्रीस्पोद्यादिष्टघट्यादि मानम् १७१६ दिनमानम् २११३० तास्कालि-कोऽर्कः ११९१४६१३ अयनांशा. २११८१६०१५ प्रथमलमं राश्यादि ८११८१२१२३ दिवा पश्चिमनतम् २१४१ उन्नतम् २७१९ दृशमलग्न राश्यादि ६१३।८१७। भयातम् २४१९ भभोगः ५८१९

#### जन्माङ्गम्



प्वोंक उदाहरण में जन्म नचन्न मूळ है । कृत्तिका से मूळ पर्यन्त गिनने से । १७ आया, इसमें नौ का भाग देने से शेष ८ रहा अतः क्रम गणना से केतु की दशा हुई।

### अथ मुक्तमोग्यदशावर्षानयनमाह—

भयातनाडी निहता दशाब्दैर्भभोगनाड्या विहता फलं यत् । वर्षादिकं भुक्तमिह प्रवीणैर्भोग्यं दशाब्दान्तरितं निरुक्तम् ॥ जिस यह की दशा में जन्म हो उस यह की दशा वर्षं संख्या से भयात व

जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दशा वर्ष संख्या से भयात को गुणा कर मभोग से भाग देवे छिक्ष क्रम से वर्ष, मास, दिन,,दण्ड, पळ उस ग्रह की अक दशा होती है। इस को मह दशा वर्ष में घटाने से भोग्य दशा होती है।

जन्माङ्ग में जन्म नचन्न मूळ भयात २४। २९ और भभोग १८।९ इतना है, यहां दृशाधीश केतु है, अत केतु की दृशा वर्ष संख्या ७ को भयात के एक जातीय (२९×६०+२९=१४२९) से गुणा किया तो १५२९×७= १०७०३ हुआ, इस में भभोग के एक जातीय =१८×६० + १ = ३४८०+९ = ३४८६ से भाग दिया तो छब्ध वर्ष ३, शेष २३६ को १२ से गुणा किया तो गुणन फळ २८३२ हुआ, इस में ३४८६ का भाग नहीं छगता अतः मास ०, शेष २८३२ को ३० से गुणा किया तो इतना ८४९६० हुआ, इस में भभोग का भाग दिया तो छब्ध दिन २४, धोष १२२४ को साठ से गुणा किया तो ७३४४० इतना हुआ, इस में भभोग का भाग दिया तो छब्ध दिन २४, धोष १२२४ को साठ से गुणा कर १०२६० हुआ, इसमें भभोग का भाग दिया तो छब्ध पळा २, शेष ३२८२ "अर्ज्ञाधिके रूपं आद्यम्" इस नियम से पळा ३ आई।

अतः उच्ध भुक्त द्शा वर्षादि = ३।०।२४।२१।३ इस को केतु के महाद्शा वर्षे ७ में घटाने से भोग्य वर्षादि ३।९१।१।३८।३७॥

स्फ्रटार्थ दशा चक-

| -     |              | 3014 4211 424                 | Desired Control of the Control of th |
|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्र.  | दशा वर्षीद   | तारीख से                      | तारीख तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| के.   | ३।११।४।३८।३७ | 6-90-9906                     | 93-5-9597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ग्रु. | ₹01010       | 93-5-9592                     | 93-9-9532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹     | Ę o o        | 93-8-9932                     | 93-9-9936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| च,    | 901010       | 9३-९-9९३८                     | 93-5-9586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मं.   | ७१०१०        | 9 <b>३</b> ९- <b>- 9 %</b> ४८ | 9३-९-9९४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रा    | 961010       | 93-9-9844                     | १३-९-१९७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गु    | 951010       | 93-9-9843                     | १३-९-१९८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श.    | 981010       | 93-9-9868                     | १३-९-२००८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| छ     | 901010       | १३–९–२००८                     | 93-5-202x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### अन्तर्दशा आनयन पद्य— दशा दशाहता कार्या दशभिभीगमाहरेत्। यन्त्रद्धं तद्भवेन्मासिक्षशिक्षःन दिनं भवेत्॥

जिस ग्रह की अन्तर्दशा लानी हो उस ग्रह के दशा वर्ष को ग्रह के दशा वर्ष से गुणा कर दश का भाग देवे, लिब्स मास, शेष को तीस से गुणा कर फिर दश का भाग देवे तो लब्स दिन होगा। इसी तरह घटी पला आदि निकल आते हैं।

उदाहरण---

जैसे रिव की दशा में रिव आदि ग्रहों की अन्तर्दशा छानी है, अतः रिव महादशा वर्ष ६ को रिव की महादशा वर्ष ६ से गुणा किया तो ६६ हुआ, इस में दश का भाग दिया तो लब्ध मास ३, दिन १८, इस तरह रिव की दशा में रिव की अन्तर्दशा मासादि = ३।१८।०।०, इसी तरह रिव की दशा में चन्द्र आदि महों की अन्तर्दशा छानी चाहिये।

अन्तर्दशा में ध्रुवा छाने के छिये मेरा पच-पाकवर्षप्रमाणं यत्त्रिध्नं रूपहतं फलम् । अन्तर्दशायां विशेष दिनाद्यं ध्रुवक बुधैः ॥ यदशावर्षमानेन विनिध्न ध्रुवक भवेत् । अन्तर्दशा दिनाद्या तदशायां हि ध्रुवापतेः ॥

महादशा वर्ष को तीन से गुणा करने से अन्तर्दशा में दिनादि ध्रुवा होगी। जिस ग्रह का दशा वर्ष मान से ध्रुवा को गुणा करे उस ग्रह की अन्तर्दशा हो जायगी।

#### उदाहरण---

जैसे रिव महादशा वर्ष ६ को तीन से गुणा करने से सूर्य का ध्रुवक दिन १८ हुये। इस ध्रुवक को सूर्य के दशावर्ष ६ से गुणा किया तो अन्तर्दशा दिन १०८, हुये। इन में ३० तीस का भाग देने से सूर्य की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा मासादि ३।१८ हुआ। इसी तरह ध्रुवा पर से अन्य अहों की भी अन्तर्दशा सूर्य की महादशा में छानी चाहिये॥

#### पहीं के भ्रवक चक-

| Ī | प्रह          | र्वि | चन्द्र | मङ्गल | बुध | <b>बृहस्प</b> ति | शुक        | शनि  | राहु | केतु |
|---|---------------|------|--------|-------|-----|------------------|------------|------|------|------|
|   | ध्रुवक<br>दिन | 9=   | ३०     | ٦٩    | ५१  | 86               | <b>६</b> a | પૂષ્ | ४४   | २१   |

सूर्य महादशा में सूर्यीद प्रहोंकी अन्तर्दशा-

| प्रह | रवि | चन्द्र | मगल | राहु | गुरु | शनि | बुध | केंद्र | शुक |
|------|-----|--------|-----|------|------|-----|-----|--------|-----|
| वर्ष | 0   | •      | 0   | 0    | 0    | 0   | ٥   | 0      | 9   |
| मास  | ą   | Ę      | 8   | 90   | ९    | 99  | 40  | ४      | υ   |
| दिन  | 96  | ر ہ    | Ę   | २४   | 96   | 98  | Ę   | Ę      | 0   |

चन्द्र महादशा में चन्द्रादि घहों की श्रन्तर्दशा—

| प्रह | चन्द्र | मगल | ' राहु | गुरु | शनि | बुध | बेतु | शुक | रवि |
|------|--------|-----|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| वर्ष | 0      | 0   | 9      | ٩    | ٩   | 9   | 0    | 9   | 9   |
| मास  | 90     | ৩   | Ę      | ૪    | ৩   | ¥   | ৩    | =   | Ę   |
| दिन  | 0      | o   | 0      | 0    | a   | 0   | Q    | 0   | 0   |

कुज महादशा में कुजादि यहाँ की अन्तर्दशा-

| प्रह | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि | बुध | के तु | शुक | रवि | चन्द्र |
|------|-------|------|------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|
| वर्ष | 0     | 9    | 0    | 9   | 0   | a     | 9   | ٥   | ړ ۵    |
| मास  | 8     | 0    | 99   | 9   | 99  | 8     | र   | ४   | v      |
| दिनं | २७    | 96   | Ę    | 9   | २७  | २७    | 0   | Ę   | ٥      |

राहु महादशा में राहु श्रादि की अन्तर्दशा-

| मह   | राहु | गुरु | शनि | লুঘ | वेतु | शुक | रवि | चन्द्र | कुज |
|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|
| वर्ष | ર    | २    | २   | ર   | ٩    | Ę   | 0   | 9      | 9   |
| मास  | G    | 8    | 90  | Ę   | 0    | م   | 90  | Ę      | o   |
| दिन  | 92   | २४   | ٧   | 96  | 96   | 0   | २४  | a      | 96  |

#### जातकाभरणस्य-

### गुरु महादशा में गुरु खादि झहाँ की श्रन्तर्दशा-

| प्रह | गुरु | शनि | बुध | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राहु |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-------|------|
| वध   | २    | ২   | ર   | •    | २   | •   | 9      | •     | 2    |
| मास  | 9    | Ę   | 3   | 99   | 4   | \$  | 8      | 99    | ४    |
| दि्न | 96   | 92  | Ę   | Ę    | 0   | 96  | •      | હ     | २४   |

शनि महादशा में शनि ब्रादि प्रहों की बन्तर्दशा—

| ·    |     | 11 1101 | ( T. V. V. V. |     |     | 1      |       | <del>,</del> |      |
|------|-----|---------|---------------|-----|-----|--------|-------|--------------|------|
| मह   | शनि | बुध     | केतु          | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राद          | गुरु |
| वर्ष | m.  | ২       | 7             | 3   | •   | 9      | 9     | ₹            | २    |
| मास  | 0   | ۵       | ٩             | २   | 99  | وي     | 9     | 90           | Ę    |
| दिन  | ₹   | \$      | 8             | 0   | 92  | ٥      | 8     | Ę            | 92   |

बुध महादशा में बुध आदि महीं की अन्तर्दशा-

| प्रह | बुध | वेतु | शुक | रवि | चन्द | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि |
|------|-----|------|-----|-----|------|-------|------|------|-----|
| वर्ष | ٦   | 0    | २   | 0   | 9    | o     | ñ    | 2    | २   |
| मास  | 8   | 99   | 90  | 90  | Ъ,   | 99    | Ę    | Ę    | 4   |
| दिन  | २७  | २७   | 0   | Ę   | ٥    | २७    | 96   | Ę    | 9   |

# केतु महादशा में केतु श्रादि प्रहों की अन्तर्दशा-

| प्रह | <b>बे</b> तु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि | बुध |
|------|--------------|-----|-----|--------|-------|------|------|-----|-----|
| वर्ष | o            | 9   | o   | ò      | 0     | 9    | •    | 9   |     |
| मास  | 8            | 7   | 8   | હ      | ४     | •    | 99   | 9   | 99  |
| दिन  | २७           | a   | ६   | 0      | २७    | 96   | Ę    | 8   | २७  |

### शुक्र महादशा में शुक्र आदि प्रहों की अन्तर्दशा-

| प्रह | शुक | रवि | चन्द्र | म <b>ज्ञ</b> ल | राहु | गुरु | शनि | बुध | केतु |
|------|-----|-----|--------|----------------|------|------|-----|-----|------|
| वर्ष | ą   | 9   | ٩      | 9              | 3    | २    | 33  | ٦   | 9    |
| मास  | 8   | 0   | ٤      | <b>ર</b>       | o    | ૮    | 2   | 90  | ર    |
| दिन  | o   | 0   | ٥      | o              | 0    | ٥    | 0   | 0   | 3    |

### आयु का विचार--

आयुः पितृदिनेशाभ्याम् ॥ १ ॥ प्रथमयोहत्तरयोर्वा दीर्घम् ॥ २ ॥ प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यम् ॥३॥ मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम् ॥४॥ छम्नेश, अष्टमेश इन दोनीं पर से भायुदीय का विचार करना चाहिये । छम्नेश, अष्टमेश दोनीं चर राशि मे या स्थिर, द्विस्वमाव इन दोनीं में हीं तो

दिर्घायु योग होता है।

सर्थात् लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं भी चर राशि में स्थित हों तो दीर्घाय योग होता है।

अथवा लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर राशि में जैसे लग्नेश स्थिर में हो तो अष्टमेश द्विस्वभाव में, अथवा लग्नेश द्विस्वभाव में हो तो अष्टमेश स्थिर में तब भी दीर्बाय योग होता है।

लानेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोनों में स्थित हो अथवा दोनों केवल द्विस्वभाव राशि में स्थित हों तो मध्यायु योग होता है। जैसे लानेश चर में और अष्टमेश स्थिर में या अष्टमेश चर में और लग्नेश स्थिर में अथवा लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं द्विस्वभाव में हों तो मध्यायु योग होता है।

अगर लग्नेश, अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में अथवा दोनों में से कोई एक चर में दूसरा द्विस्वभाव में हो तो हीनायु योग होता है।

एवं मन्द्चन्द्राभ्याम् ॥ ४ ॥ पितृलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम् ॥ ६ ॥ पितृकालतश्च ॥ ७॥

जिस प्रकार लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों के वश दीर्घ आदि आयु का विचार किया गया है. उसी तरह शनि, चन्द्र या लग्न, चन्द्र से विचार करना चाहिये।

अर्थात् यदि छन्न या सप्तम में चन्द्र बैठा हो तो छन्न, चन्द्र से अन्यथा शनि चन्द्र से आयु का विचार करना चाहिये।

जन्म छन्न और होरा छम्न से वृतीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिये।

संवादात् प्रामाण्यम् ।। ८ ।। विसवादे पितृकालतः ।। ६ ।। अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आवे तो निविवाद वही आयु प्रहण करनी चाहिये। यदि सवाद हो अर्थाद दो प्रकार से एक तरह की एक प्रकार से भिन्न तरह की आयु आती हो तो दो प्रकार से आई हुई आयु का ग्रहण करना। चाहिए।

अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न २ आयु आती हो तो छप्न, होराछप्न इन दोनों के वश सिद्ध आयु का प्रहण करना चाहिए॥

स्पष्ट के लिये चक---

|          | १ योग                    | २ योग                    | ३ योग                   |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| दीर्घायु | चर में लग्नेश            | स्थिर में लग्नेश         | द्विस्वभाव में लग्नेश   |
|          | चर में श्रष्टमेश         | द्विस्वभाव में श्रष्टमेश | स्थिर में श्रष्टमेश     |
| मध्यायु  | चर में लग्नेश            | स्थिर में लग्नेश         | द्विस्वभाव में लग्नेश   |
|          | स्थिर में श्रष्टमेश      | चर में छाष्ट्रमेश        | द्विरवभाव में श्रष्टमेश |
| हीनायु   | चर में लग्नेश            | हिस्वभाव में लग्नेश      | स्थिर में लग्नेश        |
|          | द्विस्वभाव में श्रष्टमेश | चर में श्रष्टमेश         | स्थिर में श्रष्टमेश     |

श्रादुर्दाये प्रमाण श्रीर खण्ड चक--

| दीर्घायु         | 9 योग में ६६ | २ योग मे १०८ | ३ योग में १२० |  |
|------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| मध्यायु          | १ योग में ६४ | २ योग में ७२ | ३ योग में ८०  |  |
| हीनायु           | 9 योग में ३२ | २ योग में ३६ | ३ योग में ४०  |  |
| प्रथमादि<br>खण्ड | ३२           | ₹ €          | 80            |  |

स्पष्ट आयु साधन प्रकार—पहले अभीष्ट कुण्डली में सूर्य आदि सात प्रह और लग्न को स्पष्ट कर लेना चाहिये। बाद उक्त तीनों योगों के द्वारा लाये हुये आयुर्दायों से दीर्घ आदि आयुर्दाय का निश्चय कर लेना चाहिये। बाद वस्यमाण प्रकार से आयु की स्पष्टता करनी चाहिये।

जैसे योग कारक ग्रह जितने हों उनके अशादिकों के योग में योग कारक की संख्या से भाग देना (अर्थात् एक योग से आयुर्दाय सिद्ध हो तो दो से, दो योगों से सिद्ध हो तो चार से और तीनों योगों से सिद्ध हो तो है, से योग कारक के अशादि योग में भाग देना ), इस तरह भाग देने से जो अशादि छम्ध हों उसकी यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर तीस का भाग देने से छन्ध वर्ष आदि जो हो उसकी यथा प्राप्त आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जाता है ॥

उदाहरण—

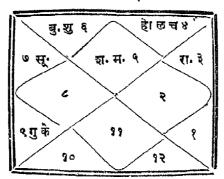

प्रथम प्रकार—छानेश और अष्टमेश से विचार करते हैं। यहाँ पर छानेश रिव और अष्टमेश गुरु है। रिव चर (तुला) में और गुरु द्विस्वभाव (धनु) में है। अतः "मध्ययोराचन्तयोर्वा हीनम्" इस सूत्र से अल्पाय योग सिद्ध हुआ।

द्वितीय प्रकार—लग्न भौर होरा लग्न से विचार करते हैं। यहाँ लग्न स्थिर राशि (सिह) में और होरा लग्न चर (कर्क) में है, अतः "प्रथमद्वितीययोरन्तयोवां मध्यस्य इस सन्न से मध्याय योग सिद्ध हुआ।

वृतीय प्रकार—शनि और चन्द्रमा से विचार—यहां शनि स्थिर (सिह) में और चन्द्रमा चर (कर्क) मे है, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्याय योग सिद्ध हुआ।

यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण "संवादात्रामाण्यम्" इस सूत्र से मध्यायु योग ही सिद्ध हुआ।

अंशादियोगकारक ग्रह— छान = २०१६१४६ होरा छान = १०१२१४५ द्यान = १९१९१९ चन्द्र = १४१९८१६ योग = ६११२९१६

इसमें योग कारक सक्या ४ का भाग दिया तो लब्ध अंशादि = (१५°।४'४।१"९) इतना हुआ। इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड ३६ से गुणा किया तो

$$= ( x 4_{0} + \frac{20}{40} + \frac{20}{40} )$$

$$= ( 46_{0} 3 + \frac{20}{8_{0}} + \frac{2200}{8_{0} x} )$$

$$= ( 48_{0} 122_{0} 132_{0} )$$

इसमें तीस का भाग दिया तो छब्ध वर्ष= १८,

$$= \frac{98(99 + \frac{8}{64} + \frac{7}{70})}{30}$$

$$= \frac{8(99 + \frac{8}{94} + \frac{8}{60})}{20} = \frac{88 + \frac{8}{94} + \frac{8}{90}}{20}$$

प्रथम खण्ड में भाग देने से छन्ध मास = ४.

मासावशेष = 
$$\frac{2 + \frac{1}{4}\sqrt{1 + \frac{1}{8}o}}{2}$$
,

इसको तीस से गुणा किया तो दिनात्मक-

$$= \frac{3 \circ (2 + \frac{3}{3} + \frac{5}{9})}{9} = 8 (2 + \frac{3}{3} + \frac{4}{3})$$

$$= 32 + \frac{3}{3} + \frac{8}{9} = 32 + \frac{8}{9} + \frac{3}{9}$$

अतः लब्ध दिन = १२,

दिनावशेष = 🖫 🛨 📑 , इसको साठ से गुणा किया तो घट्यात्मक

= 
$$\xi \circ (\frac{x}{u} + \frac{3}{50}) = 12 \times 8 + 9 = 40 = 5211$$

अतः छब्ध वर्षाद् = १८।४।१२।४७०,

इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष ७२ में घटाया तो

स्पष्टायु वर्षादि = ७२—( १८।४।१२।५७।० ) = ५३।७।१७।३० यहा पर मेरा सुलम प्रकार—

यदंशादिकं योगकर्तृप्रहाणा भवेद्योगमानं हतं कर्तृसंख्यैः ।
गुणं प्राप्तखरुदैः पुनद्वीदश्वाद्यं दिनाद्यं फलं भुक्तमायुःप्रमाणम् ।।
विद्वीनं सदा तेन वर्षोकृतेन यथा लब्धमायुभवेत्प्रस्कृतं तत् ।
श्रकार्षि ह्यहं छात्रव्यूहातिप्रीत्यै प्रकारं नितान्तं कियालाघवं वै।।
भाषा—योग कारक जितने प्रहादि हो उनके अंशादिकों के योग में योग कारक

प्रहादिकों की सक्या से भाग देकर जो अशादि छन्ध हो उस को यथा प्राप्त खण्ड से गुणाकर फिर बारह से गुणा करें तो दिनादि आयु हो जायगी। उसको यथा प्राप्त आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जायगा॥

उदाहरण—पूर्वोक्त योग कारक ग्रहादिकों का योग = (६११२९११६), इस में योग सख्या (४) से भाग देकर लब्ध अञ्चादि = (१४ १४४११९९") इस को यथा। प्राप्त खण्ड ३३ से गुणा किया तो (१९°११४११९") इतना हुआ। इस को बारह से गुणा किया तो दिनादि फल = (६६१२१४८१४४०) = (६६१२१४७०), दिन में तीस से भाग देने से मास आदि फल = (२२०११२१९७०) मास में बारह का भाग देने से वर्ष आदि फल = (१८१४१२१९७०) हुआ। इस को यथा प्राप्त मध्यायु वष ७२ में घटाने से पूर्व तुल्य स्पष्टायु = (४३।७१९७३०)॥

अब यहा प्रसगवश लग्नेशादि का फल लिखते है।

अथ लग्नेशफलम्।

तत्रावौ छप्तगतलग्नेशफलम्— लग्नेशे लग्नगे जन्तुः सुदेहः स पराक्रमी ।

मनस्वी चातिचाञ्चल्यो द्विभार्यापरिगाम्यसौ ॥ १॥

जिसके जन्म काळ में छन्नेश छन्न में बैठा हो वह मनुष्य सुन्दर देहवाला, पराक्रमी, मनस्वी, अतिशय चञ्चळ् और दो खियों के साथ गमन करने वाला होता है।

ततो द्वितीयैकादशगतलग्नेशफलम्-

लग्नेशे च धने लाभे लाभवान् परिडतो नरः।
सुशीलो धर्मविन्मानी बहुदारगणैर्युतः॥ २॥

जिसके जन्म काल में द्वितीय या एकादश स्थान में लग्नेश बैटा हो वह मनुष्य आमहनी करने वाला, पण्डित, सुन्दर स्वभाव वाला, धर्म को जानने वाला, मानी-और अनेक स्त्रियों से युत होता है ॥ २॥

तत्रत्त्वीयषष्टगत्र्यनेशफलम्— लग्नेशे सहजे पष्टे सिहतुल्यपराक्रमी।

सर्वसम्पद्यतो मानी द्विभार्यो मतिमान् सुखी ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में नृतीय या पष्ट स्थान लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी, सब प्रकार के सम्पत्तियों से युत, मानी, दो श्वियों से युत, बुद्धिमान् और सुखी होता है॥ ३॥

ततो दशमचतुर्थंगतङग्नेशफ्डम्— लग्नेशे दशमे तुर्चे पितृमातृगुखान्वितः। बहुभातृगुतः कामी गुण्सीन्दर्यसगुतः॥ ४॥ जिसके जन्म काल में दशम या चतुर्थ स्थान में स्थित लग्नेश हो वह मनुष्य माता विता के सुख से युत, बहुत भाईयों से युत, कामी और गुण तथा सुन्दर स्वरूप से युत होता है ॥ ४ ॥

ततः पद्ममभावगतलग्नेशफलम्-

लग्नेशे पञ्चमे मानी सुतै सौख्य च मध्यमम्।

प्रथमापत्यनाशः स्यात्क्रोधी राजप्रवेशिकः ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में पञ्चम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य मानी, लड़के से साधारण सुख पाने वाला, प्रथम सन्तान से रहित, क्रोधी और राजा के द्रवार में प्रवेश करने वाला होता है ॥ ४ ॥

ततः सप्तमभावगतलग्नेशफलम्-

लग्नेशे सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीवति ।

विरक्तो वा प्रवासी च दरिहो वा नृपोऽपिवा ॥ ६ ॥

जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में लग्नेश स्थित हो उस की स्त्री नहीं जीती है अर्थात् बहुत जल्दी मरण को प्राप्त करती है तथा वह मनुष्य विरक्त पर देश में घूमने वाला दिन्द्र या राजा होता है ॥ ६॥

ततोऽष्टमहादशभावगतलग्नेशफलम्-

· तानेशे व्ययगे चाप्टे शिल्पविद्याविशारदः।

द्यतो चौरो महाक्रोधी परभार्यातिभोगकृत् ॥ ७ ॥ जन्म काल में अध्य या हाट्य भाव में लावेब स्थित है

जिसके जन्म काल में अष्टम या द्वादश भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य चित्रकारी, विद्या में पण्डित, जुआरी, चोर, अतिशय क्रोधी और दूसरे की स्त्री में अत्यन्त गमन करने वाला होता है॥ ७॥

ततो नवमभावगतलग्नेशफलन्-

लग्नेशे नवसे जन्तुः भाग्यवान् राजवल्लभः। विष्णुभक्तो पदुर्वाग्मी पुत्रदारघनैर्युतः॥ =॥

जिसके जन्म कोल में नवम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य भाग्यवान् राजाओं का प्रिय, विष्णु भगवान् का भक्त, चतुर, बोलने वाला और पुन्न, स्त्री, धन इन सबों से युत होता है ॥ ८ ॥

अथ धनेशफलम् ।

तत्रादौ धनभावगतधनेशफलम्-धनेशे धनगे जन्तुर्धनवान् गर्वसयुतः । भार्योद्वयं त्रयं चापि सुतहीनोऽपि जायते ॥ १॥ जिसके जन्म काल में द्वितीय भाव में धनेश स्थित हो वह सनुष्य धनवान्, बारिव से युत और दो या तीन द्वियों से युत हो कर भी पुत्र रहित होता है ॥ १ ॥

ततस्तृतीयचतुर्थभावगतधनेशफलम्—

धनेशे सहजे तुर्थे विक्रमी मृतिमान्गुणी।

परदाराभिगामी च निश्चलो देवभक्तियुक्॥ २॥

जिसके जन्म काल में तृतीय या चतुर्थ भाव में धनेश बैठा हो वह मनुष्य पराक्रमी, बुद्धिमान्, गुणवान्, पर स्त्री में गमन करने वाला, स्थिर प्रकृति वाला और देवताओं के भक्त होता है ॥ २ ॥

> ततः पञ्चमषष्ठभावगत्धनेशफ्छम्— धनेशे पञ्चमे शत्रौ धनप्राप्तिभवेद् ध्रुवम् । शत्रुतो वित्तनाशस्तु गुदे चौराद् भवेद्रुजा ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में पद्मम या पष्ट भाव में द्वितीयेश स्थित हो उस मनुष्य को निश्चय कर के धन प्राप्ति होती है। किन्तु शत्रु या चोर से उस धन का नाश होता है और गुद्द मार्ग में रोग होता है॥ ३॥

ततः सहमभावगतधनेशफळम्—

धनेशे सप्तमे वैद्यः पराजयाभिगाम्यसौ ।

जाया तस्य भवेद्वेश्या मातापि व्यभिचारिग्री ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काळ में सप्तम भाव में धनेश स्थित हो वह मनुष्य वैद्य तथा पर स्त्री में गमन करने वाळा होता है। उस की स्त्री वेश्या होती है और माता भी व्यभिचारिणी होती हैं॥ ४॥

ततोऽष्टमभावगतधनेशफलम्-

धनेशे मृत्युगेहस्थे भूमि द्रव्यमवाप्नुयात्।

जायासौख्यं भवेदल्प ज्येष्टभ्रात्युख न हि ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में अष्टमभाव में द्वितीयेश बैठा हो तो वह मनुष्य भूमि तथा द्रव्य का लाभ करने वाला, स्त्री से थोड़ा सुख पाने वाला और खेष्ठ भाई के सुख से रहित होता है ॥ ९ ॥

ततो नवमैकादशभावगतधनेशफलम्-

धनेशे नवमे लाभे धनवान् धार्मिकः पदुः।

बाल्ये रोगी सुखी पश्चात् यावदायुः समाप्यते ॥ ६ ॥

जिसके जन्म काल में नवम या एकादश भाव में द्वितीयेश स्थित हो तो वह मनुष्य धनवान, धार्मिक, पण्डित, बाल्यकाल में रोगयुत, पीछे मरण काल तक मुखी रहता है ॥ ६ ॥ ततो दशमभावगतधनेशफलम्—

धनेशो दशमे यस्य कामी चापि स परिडतः।

बहुदारधनैर्युक्तः सुतहीनोऽपि जायते ॥ ७ ॥

जिसके जन्म काल में दशम भाव में धनेश गत हो तो वह मनुष्य कामी, पण्डित, बहुत स्त्री और धन से युत होने पर भी पुत्र से रहित होता है ॥ ७ ॥

ततो व्ययभावगतधनेशफलम्— धनेशे व्ययगे मानी साहसी धनवर्जितः।

विकमी चातिमेघावी ज्येष्ठपुत्रसुखं न हि ॥ ८ ॥

जिसके जन्म काल में द्वादश भाव में धनेश स्थित हो तो वह मनुष्य मानी, साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिशय बुद्धिमान् और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से रहित होता है॥ =॥

ततो लग्नगतधनेशफलम्-

धनेशे च तनौ पुत्री स्वकुटुम्बस्य पोषकः ।

घनवान निष्ठरः कामी पर्कार्येषु तत्परः ॥ ६॥

जिसके जन्म कार्ल में लग्न से घनेश बैठा हो तो वह मनुष्य पुत्र युत, अपने कुदुम्बों का पालन करने वाला, धनवान् , निष्टुर, कामी और दूसरे के काम करने में सलग्न होता है ॥ ९ ॥

अथ तृतीयेशफलम् ।

तत्रादौ तृतीयगततृतीयेशफ्लम्—

तृतीयेशे तृतीयस्थे विकसी भृत्यस्यतः।

घनयुक्तो महाहष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम् ॥ १ ॥

जिस जातक के जन्म काल में तृतीय भाव मे तृतीयेश स्थित हो तो वह पराक्रमी, भृत्यों से युत, धन से युत, अतिशय हिंपत और सुख भोगने वाला होता है ॥ १ ॥

्ततश्चतुर्थपञ्चमभावगतनृतीयेशफलम्—

तृतीयेशे सुखे खे च पञ्चमे वा सुखं सदा।

अतिक्राभवेद्भार्या धनाढ्यो मतिमान्महान् ॥ २॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थ, पञ्चम या दशम स्थान में तृतीयेश श्थित हो तो वह सदा सुखी, अतिशय दुष्टा स्त्री वाला, धन से युत और आयन्त दुष्टिमान् होता है ॥ २ ॥

ततः पष्टभावगतनृतीयेशफळम्-

रतीयेशे रिपौ यस्य भ्राता शत्रुर्महाधनी । मातुलानां सुखं न स्यान्मातुल्यां भोगमिच्छति ॥ ३ ॥

٠,

जिस जातक के जम्म काल में तृतीयेश पष्ट माय में स्थित हो तो उसका भाई शत्रृ होता है तथा खुद वह धनी, मातुल के सुख से रहित और मातुली (मामी) के साथ सम्भोग की इच्छा करने वाला होता है ॥ ३॥

> ततो द्वादुशनवमभावगतत्तीयेशफलम्-तृतीयेशे व्यये भाग्ये स्त्रीभिर्भाग्योदयो भवेत्। पिता तस्य महाचौरः सुसेवी दुःखदः सताम् ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में द्वादश या नवम भाव में तृतीयेश बैठा हो तो उसको खियों से भाग्योदय होता है तथा उसका पिता अखन्त चोर, दास-कर्म करने वाला और सज्जनों को दुःख देने वाला होता है ॥ ४॥

> ततः सप्तमाष्टमभावगततृतीयेशफलम्— तृतीयेशेऽष्टमे चुने राजद्वारे मृतिभवेत् ।

चौरो वा परगामी वा बाल्ये कष्ट दिने दिने ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में सप्तम या अष्टम स्थान में तृतीयेश बैठा हो तो वह राजदरबार में मृत्यु पाने वाला होता है तथा चोर या दूसरे कि स्त्रों के साथ सम्भोग करने वाला और बाल्य काल में कष्ट भोगने वाला होता है।। ९॥

ततो छप्नैकादशभावगततृतीयेशफलम्-

तृतीयेशे त्नौ लाभे स्वभुजार्जितवित्तवान्।

सुखी कुशो महाकोधी साहसी जनसेवक ॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में लग्न या एकादश भाव में प्रतियेश बैठा हो तो वह अपने भुज बल से धन पैदा करने वाला, सुखी, दुर्बल, अतिशय कोधी, साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता है ॥ ६॥

ततो धनभावगततृतीयेशफलम्—

गुदाभञ्जनिकः स्थूलो परभायधिने रुचिः।

स्वल्पारम्भी सुखी न स्थात् तृतीयेशे धने गते ॥ ७ ॥

जिस जातक के जन्म काल में द्वितीय भाव में तृतीयेश बैठा हो तो वह गुद्र मार्ग को भजन करने वाला (लोंडे बाज) मोटे शरीर वाला, पराई स्त्री तथा पराये धन की अभिलाषा करने वाला, थोड़े में काम को प्रारम्भ करने वाला और सुख से रहित होता है॥ ७॥

अथ चतुर्थेशफलम्।

तत्रादौ चतुर्थंमावगतचतुर्थंभफळम्— तुर्येशे तुर्यगे मन्त्री भवेत्सर्वजनाधिपः। चतुरः शीलवान् मानो धनाढ्यः स्त्रीप्रियः सुखी ॥ १॥ जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठा हो वह राजा के मन्त्री, राजा अथवा चतुर, सुन्दर स्वभाव वाला, मानी, धन से युत, स्त्री का प्रिय और सुखी होता है ॥ १॥

ततः पञ्चमनवमभावगतचतुर्धेशफलम्—

तुर्येशे पञ्चमे धर्मे सुखी सर्वजनप्रियः।

विष्णुभक्तिरतो मानी स्वमुजार्तिविनाशकृत् ॥ २ ॥

जिस जातक के जन्म काल में पक्कम या नवम भाव में चतुर्थेश बैठा हो वह सुखी, सब जनों का विय, विष्णु के भिक्त में स्नेही, मानी और अपने सुजाओं के बल से क्लेश हटाने वाला होता है ॥ २ ॥

ततः षष्ठभावगतचतुर्थेशफलम्-

सुखेशे शत्रुगेहस्थे तदा स्याद्वहुमातृकः।

कोधी वैरी व्यभिचारी दुष्टचित्तो मनस्व्यपि ॥ ३॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश पष्टभाव में गत हो तो वह बहुत माताओं से युत, कोधी, शञ्जता करने वाला, व्यभिचारी, दुष्ट अन्त करण वाला और मन-स्वी होता है ॥ ३ ॥

ततः लग्नसप्तमभावद्वयगतचत्र्येशफलम्-

सुरोशे सप्तमे लग्ने बहुविद्यासर्मान्वतः। पित्रार्जितघनत्यागी सभाया मूकवद्भवेत्।। ४।।

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश संसम या लग्न में बैठा हो तो वह बहुत विद्याओं से युत, गुरु, पिता के अजित धन को त्याग करने वाला और समा में गूंगे के समान होता है ॥ ४॥

ततो दशमभावगतचतुर्थेशफलम्-

सुखेशो दशमे यस्य मारुसौख्येन सयुतः ।

धनधान्यसमायुक्तो धर्मे प्रीतिश्च जायते ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश दशम भाव में बैठा हो तो वह माता से युत, धन धान्य से युत और धर्म में प्रीति करने वाला होता है ॥ ९ ॥

ततो द्वादशाष्ट्रमभावगतचतुर्थेशफछम्-

सुखेशे व्ययरन्त्रस्थे सुखहीनो भवेन्तरः।

पितृसौस्यं भवेदल्पं दीर्घायुजीयते ध्रुवम् ॥ ६ ॥

जिसके जन्म काल में हादश या अष्टम भाव में चतुर्थेश बैठा हो तो वह मनुष्य सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाला और दीर्घायु होता है ॥ ६ ॥

### परिशिष्टम् ।

ततस्तृतीयैकादशभावगतचतुर्थेशफळम्— सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी धनी भवेत्। उदारो गुगावान् दाता स्वभुजार्जितवित्तवान्॥ ७॥

जिसके जन्म समय में चतुर्थेश तृतीय या एकादश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणवान्, दानी और अपने भुजाओं से पैद किया हुआ धन से धनी होता है॥ ७॥

> ततो द्वितीयभावगतचतुर्थेशफछम्— सर्वसम्पद्युतो मानी साहसी कुप्रुखान्वितः । कुटुम्बैः संयुतो भोगी सुतेशे च द्वितीयगे ॥ = ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश द्वितीय भाव में बैठा हो तो वह सब सम्प चियों से युत, मानी, साहसी, पृथ्वी को लेकर सुखी, क्रुदुस्बों से युत और भोर्ग होता है ॥ ८॥

# अथ पञ्चमेशफलम्।

तत्रादौ पद्मभावगतपद्भमेशफलम्—

सुतेशः पञ्चमे यस्य तस्य पुत्रो न जीवति ।

चुरिएकः क्रभापी च धार्मिको मतिमान्भवेत् ॥ १॥

जिसके जनम समय में पद्धमेश पद्धम भाव में बैठा हो उस मनुष्य का पुत्र नई जीता है। तथा चण मात्र समय को भी अपने काम में लाने वाला, बुरे वचन बोढ़ने वाला, धर्मारमा और बुद्धिमान् होता है॥ १॥

> ततः षष्ठद्वादशभावगतपञ्चमेशफल्य-सुतेशे षष्ठरिःफस्थे पुत्रः शत्रुत्वमाप्नपुयात् । मृत्युतो प्राह्मपुत्रो वा धनपुत्रोऽथ वा भवेत् ॥ २ ॥

जिसके जन्म समय में पद्मिश षष्ट या द्वादश भाव में बैठा हो उस मनुष्य के पुत्र के साथ शत्रुता या पुत्र की मृत्यु हो जाती है पुत्र मर जाने के बाद दत्तक य धन देकर पुत्र बनाता है॥ २॥

ततः ससमभावगतपद्धमेशफळम्— सुतेशे कामगे मानी सत्यधमसमन्वतः। तुङ्गस्थिते जनस्थामी भक्तियुक्तैकतेजसा ॥ ३॥

जिस जातक के जन्म समय में पञ्चमेश सहस्त भाव में स्थित हो तो वह मानी सन्य बोळने वाका और धर्मात्मा होता है। यदि उच्च स्थान गत पञ्चमेश हो ते भक्ति युत प्रताप से जनों का स्वामी (राजा) होता है॥ ३॥

ततोऽष्टमद्वितीयभावगतपञ्चमेशफलम्-

सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशयः।

उद्रव्याधिसंयुक्तः कोधयुक्तो धनान्वितः ॥ ४ ॥

जिस के जन्म समय में पञ्चमेश अष्टम या द्वितीय भाव में बैठा हो वह मनुष्य बहुत मित्र वाला, पेट की विमारी से युत, क्रोध युत और धनवान होता है, इसमें सर्वेह नहीं ॥ ४॥

ततो नवसदशमभावगतपञ्चमेशफलस्-

सुतेशे नवमे खे च पुत्रो भूपसमी भवेत् !

अथवा प्रन्थकर्ता च विख्यातः क्रलदीपकः ॥ ५ ॥

जिसके जन्म समय में पञ्चमेश नवम या दशम भाव में बैठा हो उसका छड़का राजा के समान होता है। अथवा प्रन्थ बनाने वाळा प्रसिद्ध और अपने कुछ को उज्जवछ करने वाळा होता है॥ ५॥

तत प्काद्शभावगतपञ्चमेशफलम्-

स्तेशे लामभवने परिडतो जनवञ्जभः।

अन्थकर्ता महादचो बहुपुत्री धनान्वितः ॥ ६॥

जिस के जनम काल में पद्धमेश एकादश भाव में बैठा हो वह मनुष्य पण्डित, जनों का स्नेही, प्रम्य बनाने वाला, अतिशय चतुर, बहुत पुत्र वाला और धन से युत होता है।

ततो लग्नत्तीयभावगतपद्भमेशफलम्-

सुतेशे लग्नसहजे मायावी पिशुनो महान्।

यशोऽपि दीयते नैव किखिद् द्रव्यस्य का कथा।। ७॥

जिसके जन्म काल में लग्न या तृतीय भाव में पञ्चमेश बैठा हो वह मनुष्य मायावी, चुगुल खोर, कोई कितना भी उपकार करे उसको यश न देने वाला और इस्य तो बिरुक्कल ही नहीं देने वाला होता है॥ ७॥

ततश्चतुर्थभवनगतपञ्चमेशफ्छम्-

सुतेशे भारमवने चिरं मारुसुख भवेत्।

लद्दमीयुक्तो सुवृद्धिश्च सचिवश्च गुरुस्तथा ॥ ८ ॥

जिसके जन्म काळ में पश्चमेश चतुर्थभाव में बैठा हो वह मनुष्य बहुत काळ तक माता से सुख पाने वाळा, ळच्मी से युत, सुन्दर बुद्धि वाळा और राजा के मन्त्री तथा गुरु होता है॥ ८॥

> अथ षष्ठेशफ्लम् । तन्नाद्गे रिप्रभावगतषष्ठशफलम्

षष्ठेशे रिपुभावस्थे स्वज्ञातिः शत्रुवद्भवेत्।

परज्ञातिभेवेनिमत्रं भूमो न चलति ध्रुवम् ॥ १ ॥ जिसके जन्म काळ में षष्टेश षष्टमाव में हो तो उसका अपना बन्धुवर्ग शत्रु के

समान, तथा दूतरे का बन्धुवर्ग मित्र के समान होता है और निश्चय करके वह प्रदेश महीं चलता है ॥ १॥

त्तः सप्तमैकादृशभावगतषष्ठशफलम्-

षष्ठेरो सप्तमे लाभे लग्ने वा पशुमान् भवेत्।

धनवान् गुगावान् मानी साहसी पुत्रवर्जितः।।। २ ।।

जिसके जन्म कारु में षष्ठेश सप्तम या एकादश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य पशुओं से युत, धनवान्, गुणवान्, मानी, साहसी और पुत्र हीन होता है ॥ २॥

ततो द्वादशाष्ट्रमभावगतषष्टेशफलम्-

षष्ठेशेऽष्टमरिःफस्थे रोगी शत्रुर्मनीषिणाम्।

परजायाभिगामी च जीवहिंसासु तत्परः ॥ ३॥

जिसके जन्म समय में अष्टम या हादश भाव में षष्टेश बैठा हो तो रोगी, पण्डितों का दुश्मन, परस्ती गामी और जीवों का वध करने वाळा होता है ॥ ३ ॥

ततो नवमभावगतषष्टेशफलम्-

षष्टेशो नवमे यस्य काष्ट्रपापास्यविक्रयी।

व्यवहारे कचिद्धानिः कचिद्वृद्धिर्भवेत्किल् ॥ ४॥

जिस जातक के जनम काल में षष्ठेश नवम भाव में बैठा हो वह लकड़ी और पत्थर बेचने वाला होता है। तथा उसको व्यापार से कहीं हानि कहीं मुद्धि होती है।

ततो द्वितीयद्शमभावगतपष्टेशफल्म-

षष्ठेशे कर्मवित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतः।

परदेशी शुचिर्वक्ता स्वधर्मे व्वेकनिष्ठकः ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में पहेश द्वितीय या दशम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य साहसी, अपने कुल में प्रसिद्ध, परदेशी, पवित्र, वक्ता और अपने धर्म में विश्वास करने वाला होता है।। ९॥

ततस्तृतीयचतुर्थंभावगतषष्ठेशफलम्-

पष्टेशे सहजे तुर्चे कोधनो रक्तलोचनः।

मनस्वी पिशुनोऽधर्मी चलचित्तोऽतिवित्तवान् ॥ ६ ॥

जिसके जन्म समय में षष्टेश तृतीय या चतुर्थ भाव में बैठा हो तो वह जातक क्रोबी, छाछ आँख वाछा, मनस्वी, चुगुङखोर, अधर्मी, चब्रङ चित्र वाछा और अस्य न्त धनी होता है ६॥ ततः पञ्चमभावगतषष्टेशफळम् —

पष्ठेशे पञ्चमे यस्य चलं मित्रधनादिकम्।

कफयुक्तः सुखी सोम्यः स्वकार्ये चतुरो महान्।। ७॥

जिसके जन्म काल में षष्टेश पद्धम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य चक्कल मंत्री और चक्कल धन वाला, कफी, सुखी, सुन्दर स्वभाव वाला तथा अपने कार्य में अध्यन्त चतुर होता है।। ७॥

अथ सप्तमेशफलम्।

तत्रादौ सप्तमभावगतसप्तमेशफलम्-

सप्तमेशे तनौ चास्ते परजायामु लम्पटः।

निष्ठुरो वचसा धीरो वार्ता न स्थीयते हृदि ॥ १ ॥

जिसके जन्म काल में सहमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य परस्ती गामी, बोलने में निष्डर, धीर और किसी गुप्त बात को हृदय में न रखने वाला होता है।। १॥

ततोऽष्टमभावगतस्रप्तमेशफलम्-

जायेशे चाष्टमे पष्ठे सरोषा कामिनी भवेत्।

क्रोधयुक्तो भवेद्वापि न सुखं सभते क्रचित्।। २॥

जिसके जन्म काल में ससमेश अष्टम या पष्ट भाव में बैठा हो तो उसकी छी रोष करने षाली होती है। अथवा स्वय क्रोधी होता है और सदा सुख हीन रहता है।

ततो द्वितीयनवमभावगतसहमेशफलम्

द्युनेशे नवमे वित्ते नानास्त्रीमि समागमः।

श्रारम्भी दीर्घसुत्री च स्त्रीषु चित्तं हि केवलम् ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में, सहमेदा हितीय या सहम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य अनेक चियों के साथ रमण करने वाला, छोटे कार्य को आरम्भ कर देर में समाह करने वाला और सदा खियों के तरफ मन रखने वाला होता है ॥ ३ ॥

ततश्रतुर्थभावगतसप्तमेशफलम्-

द्युनेशे दशमे तुर्ये तस्य जाया पतिव्रता ।

धर्मात्मा सत्यस्युकः केवल वातरोगवान् ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश चतुर्थं या दशम भाव में बैठा हो तो उसकी की पतिवता तथा त्वयं धर्मात्मा, सत्य बोलने वाला और सिर्फ वात रोग से इसी रहता है ॥ ४॥

ततस्वृतीयैकादशभावगतसप्तमेशफळम्-

चूनेशे सहजे लाभे मृतपुत्रोऽपि जायते ।

कदाचिज्जीवति कन्या पश्चात्पुत्रोऽपि जीवति ॥ ५ ॥ जिसके जन्म काल में सप्तमेश तृतीय या एकादश भाव में बठा हो तो उस का ळहका मर जाता है। अगर कही कन्या जन्म छेकर जीवे तो बाद में पुत्र भी जीवित रहता है ॥ ४ ॥

> ततो द्वादशभावगतसम्मेशफळम्-द्वादशे सप्तमेशे तु दरिद्रः क्रपणी महान्। चौरकन्या भवेद् भार्या वखाजीवी च नीचधी: ॥ ६॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश द्वादश भाव में बैठा हो तो मनुष्य द्विद्र, अध्यन्त क्रपण, चोर के कन्या से सादी करने वाला, वस्त्र के न्यापार करने वाला और नीच बुद्धि वाला होता है ॥ ६ ॥

तत पद्धमभावगतपद्धमेशफळम्-सर्वे गुँजेर्युतो मानी भवेत्सर्वगुणाधिपः । सर्वेव हर्षसयुक्तः सप्तमेशे सुतस्थिते ॥ ७॥

जिस जातक के जन्म काल में सहमेश पचम भाव में बैठा हो तो वह सब गुणों से युत, मानी, सब गुणों का स्वामी और सदा आनन्द युत रहता है ॥ ७ ॥

श्रथाष्ट्रमेशफलम् ।

तत्रादावष्टमभावगताष्टमेशफलम्--

च्त्रश्चौरोऽन्यथावादी गुप्तनिन्दासु तत्परः । श्रष्टमेशेऽप्टमस्थाने भार्या पररता भवेत्।। १॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा हो तो वह जातक जुआ खेळने वाळा, चोर, असत्य बोळने वाळा और चुगुळ खोरी में तत्पर होता है ॥ १ ॥

ततश्चतुर्थद्शसभावगताष्ट्रमेशफ्डम्—

श्रष्टमेरो तपस्थाने महापापी च नास्तिकः।

स्रुताढ्या त्वथवा वन्ध्या भार्या परधन हृदि।। २।।

जिसके जन्म काल में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य महापापी भीर नास्तिक होता है। उसकी स्त्री कन्या जनने वाळी या वनध्या और दूसरे के धन की अभिकाषा करने वाळी होती है ॥ २ ॥

ततश्चतुर्थद्शमभावगताष्ट्रमेशफलम्— श्रष्टमेशे सुखे खे वा पिशुनो बन्धुवजित:। मातापित्रोभवेनमृत्यु स्वल्पकालेन भीतियुक् ॥ ३ ॥ जिसके जन्म काल में अष्टमेश चतुर्थ या दशम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य चुगुल खोर, बन्धुओं से रिष्ठत, बाल्य काल में माता पिता दोनों की मृत्यु पाने वाला और भय से युत होता है ॥ ३ ॥

ततः सप्तमैकादशभावगताष्ट्रमेशफलम्— अष्टेशे सप्तमे लाभे कृतौ वृद्धिः प्रजायते । द्रव्य न स्थीयते गेहे स्थिरवृद्धिभवेच न ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में अष्टमेश सप्तम या एकादश भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य कोई व्यापार करने से घृद्धि को पाता है, किन्तु द्रव्य उस के घर में नहीं ठहरता अतएब उस की घृद्धि स्थिर पूर्वक कभी नहीं होती है ॥ ४॥

> ततो द्वादशपष्टभावगताष्ट्रमेशफलम्-श्रष्टमेशे व्यये षष्ट्रे नित्यं रोगी प्रजायते ।

जलसर्पादिकाद्धातो भवेत्तस्यैव शैशवे ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश घष्ट या हादश भाव में बेठा हो तो वह मनुष्य सदा रोग युत और बाल्य काल में उस के ऊपर जल, सर्प आदि जीवों का आघात होता है ॥ ५ ॥

> ततो लग्नतृतीयभावगताष्टमेशफलम्— श्रष्टमेशे तनौ सोत्थेभार्याद्वय समादिशेत्। विष्णुद्रोहरतो नित्य त्रणरोगः प्रजायते॥ ६॥

जिसके जन्म समय में अष्टमेश लग्न या तृतीय भाव में बैठा हो वह भनुष्य दो स्त्री वाळा, विष्णु का होही और घाव सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ ६ ॥

ततो हितीयपद्धमभावगताष्ट्रमेशफलम्-

श्रष्टमेशे धने ज्ञाने बलहीनः प्रजायते ।

धनं तस्य,भवेत्स्वल्पं गतं वित्तं न लभ्यते॥ ७॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश तृतीय या पद्धम भाव में बैठा हो वह मनुष्य निर्बेष्ठ होता है। तथा उसके पास में थोड़ा धन रहता है और गया हुआ धन फिर लौटता नहीं है॥ ७॥

श्रथ नवमेशफलम्।

तत्रादी नवमभावगतनवमेशफलम् – धनधान्ययुतो नित्य गुण्सोन्दर्यसयुतः।

बहु श्रातृ सुर्ह्मेर्युक्तो भाग्येशे नवमे स्थिते ॥ १॥

जिसके जन्म काल में नवमेश नवम भाव में बैठा हो वह मनुष्य सदा धन धान्य से युत, गुणी, सुन्दर और बहुत भाई के सम्बन्धी सुख से युत होता है॥ १॥ ततो दशमचतुर्थभावगतत्तवमेशफलम्—

भाग्येशे दशमे तुर्थे मन्त्री सेनापतिभवित् ।

पुण्यवान्पशुमांश्चापि साहसी क्रोधवर्जितः॥२॥

जिसके जन्म काल में नवमेश दशम भाव में बैठा हो वह मनुष्य मन्त्री या सेनापति होता है। तथा पुण्यवान् पशुओं को रखने वाला, साहसी और कोध से रहित होता है॥ २॥

ततः पञ्चमैकादशभावगतनवमेशफलम्-

भाग्येशे पद्धमे लाभे भाग्यवान् जनवल्लभः।

गुरुभक्तिरतो मानी धीरोदारगुणैर्युतः ॥ ३ ॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश पद्धम या एकादश भाव में गत हो तो वह भाग्यवान, सबों का प्रिय, गुरु के भक्ति में रत, मानी, धीर और उदार गुण से युत होता है ॥ ३॥

ंततः षष्टाष्टमद्वादशभावगतनवमेशफलम्—

भाग्येशे मातुले रिष्फे भाग्यहीनस्तथाष्टमे ।

मातुलस्य सुख न स्यात् ब्येष्टभ्रातुः सुखं तथा ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और अपने बढ़े भाई से सुख पाने वाला होता है ॥ ४॥

ततो छग्नसप्तमभावगतनवमेशफलम्—

भाग्येशे सप्तमे कल्ये गुणवान् पशुमान् भवेत्। कदाचित्र भवेत्सिद्धियत्कार्यं कर्तुमिच्छति ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश सप्तम या लग्न में बैठा हो तो वह गुणवान् और पशुओं वाला होता है तथा जिस काम को करने की इच्छा करे वह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५॥

ततो द्वितीयतृतीयभावगतनवमेशफलम-

भाग्येशे सहजे वित्ते सदा भाग्यानुचिन्तकः।

धनवान् गुणवान् कामी पण्डितो जनवङ्गभः ॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश द्वितीय या हतीय भाव में बैटा हो वह अपने भाग्य को सराहने वाला, धनी, गुणी, कामी और सबका प्रिय होता है ॥

श्रथ दशमेशफलम्।

तत्रादौ चतुर्थंदशमभावगतदशमेशफलम्— दशमेशे सुखे खे वा ज्ञानवान स च विकसी। गुप्तदेवाचेनरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १॥

जिसके जन्म काल में दशमेश चतुर्थ या दशम में भाव बैठा हो तो वह मनुष्य ज्ञानवान्, पराक्रमी, गुप्त रूप से देवताओं का पूजन करने वाला, धर्मारमा और सम्यवादी होता है ॥ १ ॥

ततोऽष्टमभावगतदशमेशफलम्-

कर्मेशश्चाष्टमे यस्य चिन्तायुक्तो भवेन्नरः ।

धनादिक सुख मध्यं शरीर कष्टसंयुतम् ॥ २॥

जिसके जन्म काल में अष्टम भाव में दशमेश बैठा हो तो वह मनुष्य चिन्ता से युक्त, धन आदि के सुख मध्यम रूप से और श्रीर कप्ट से युत होता है ॥ २ ॥

ततो दशमैकादशभावगतदशमेशफलम्—

दश्मेशे शुभे लाभे धनवान् पुत्रवान् भवेत्।

सर्वदा हर्षसयुक्तः सत्यवादी सुखी नरः ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में दशमेश नवम या एकादश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य धनवान्, पुत्रवान्, सर्वदा हर्ष से युत, सत्य बोलने वालाऔर सुखी होता है।

त्तः पञ्चमषष्ट्रभावगतदशमेशफलम्-

कर्मेशस्तनये पष्ठे धर्मकर्मसु तत्परः।

देवद्विजेषु भक्तिश्च तीर्थयोगेषु तत्पर ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में द्रामेश पद्मम या पष्ट भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य धर्म कर्म में लगा रहता है। तथा बाह्मण देवताओं में भक्ति करने वाला, तीर्थ स्थान में भक्ति रखने वाला और योग किया करने वाला होता है॥ ४॥

ततो द्वादशभावगतकर्मेशफलम्-

कर्मेशश्च व्यये यस्य शत्रुभिः पीडितः सदा । चातुर्यगुणसपन्नः कदाचिन्न सुखी भवेत् ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में दशमेश द्वादश भाव में बैठा हो वह शत्रुओं से पीडित. चतर, किन्त सर्वदा सख रहित होता है ॥ ९ ॥

ततो लग्नगतदशमेशफलम्-

दशमाधिपतो लग्ने कवितागुणसयुतः।

बाल्ये रोगी सुखी पश्चादर्थवृद्धिदिने दिने ॥ ६॥

जिसके जन्मकाल में दशमेश लग्न म बैठा हो तो वह मनुष्य कविता बनाने वाला, बाल्य काल में रोगी, किन्तु पीछे सुखी होता है और उसके प्रतिदिन धन की मृद्धि होती है।। ६।। ततो द्वितीयतृतीयसप्तमभावगतदशमेशफलम्-धने मदे च सहजे कर्मेशो यदि संस्थितः । मनस्वी गुरावान् वाग्मी सत्यवर्मसमन्त्रितः ॥ ७॥

जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, तृतीय या सप्तम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य गुणवान्, मनस्वी, वक्ता, सत्य और धर्म से युत होता है ॥ ७ ॥

ख्यथैकादशेशफलम् ।

तत्रादावेकादशभावगतैकादशेशफलम् । लाभेशे सस्थिते लाभे स वाग्मी जायते ध्रुवम् । पारिष्डत्य कविता चैव वर्धते च दिने दिने ॥ १॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश एकादश भाव में बैठा हो तो उसका पाण्डित्य और काव्य निर्माण करने की शक्ति प्रतिदिन बढती रहती है ॥ १ ॥ ततो द्वादशस्थानगतैकादशेशफलम्—

> प्राप्तिस्थानाधिपे रिष्फे म्लेच्छरासर्गकारकः। कामुको बहुकान्तश्च चािषाकः कामलम्पटः॥ २॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वादश माव में बैटा हो तो वह मनुष्य म्लेच्छें का सग करने वाला, कामी, बहुत सुन्दर, चञ्चल और काम से लभ्पट होता है ॥२॥ ततो लग्नगतैकादशेशफलम्—

लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान् सान्त्विको महान् । समदृष्टिमहाबक्ता कौतुकी च भवेत्सदा ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश लग्न में बैठा हो वह धनवान , बड़े सारियक, सब पर समान दृष्टि रखने बाला, बोलने वाला, और कीडा करने वाला होता है ॥३॥

ततो द्वितीयपद्यमभावगतैकादशेशफलम्-

लाभेशे च धने पुत्रे नानासुखसमन्वितः। पुत्रवान् धार्मिकश्चैव सर्वसिद्धिप्रदायकः॥ ४॥

जिसके जन्म काल में एकादरोश द्वितीय या पद्मम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य नाना तरह के सुखों से युत, पुत्रवान, धार्मिक और सब कामों को साधन करने वाला होता है॥ ४॥

ततस्तृतीयचतुर्थंभावगतैकादशेशफलम्— लाभेशे सहजे तुर्ये तीर्थेषु तत्परो महान्।

क्रुशलः सर्वकार्येषु केवल शूलरोगवान् ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश नृतीय या चतुर्थ भाव में बैठा, हो तो तीर्थ में जाने वाला, सब कामों में चतुर और शूल रोग से युत होता है।। १॥ ततः पष्टभावगतैकाद्शेशफलम्-

लाभेशे षष्टभवने नानारोगसमन्वितः।

सर्वं सुख भवेत्तस्य प्रवासी परसेवक ॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश पष्ट भाव में बैठा हो तो वह नमना अकार के रोग से युत, सब तरह के सुख पाने वाला, पर देश में रहने वाला और मोकरी करने वाला होता है ॥ ६ ॥

ततः सप्तमाष्ट्रमभावगतैकादशेशफलम्-

लाभेशे सप्तमे रन्ध्रे भार्या तस्य स्वरूपिस्ती।

उदारो धनवान् कामी भूसुरो भवति घुवम् ॥ ७ ॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश सप्तम या अष्टम भाव में बैठा हो तो उसकी स्त्री सुन्दरी होती है। तथा स्वय वह उदार, धनी, कामी और निश्चय करके बाह्मण होता है ॥ ७ ॥

ततो नवमदशमभावगतैकादशेशफलम्-

लाभेशे गगने धर्मे राजपुत्रो धनाधिपः।

चतुरः सत्यवादी च निजधर्मसमन्वितः ॥ ८॥

जिसके जन्म काल में नवम या दशम भाव में एकादशेश बैठा हो तो वह राजा के पुत्र अथवा धनों का स्वामी, चतुर, सत्य बोछने वाला और अपने धर्म से युत होता है ॥ ८ ॥

अथ द्वादशेशफलम् ।

तत्रादौ द्वाद्शपष्टभावगतद्वाद्शेशफलम्-

व्ययेशेऽरिव्यये पापी मातृमृत्यविचिन्तकः।

क्रोधी सन्तानदुः खी च परजायास लम्पटः ॥ १॥

जिसके जन्म काल में द्वादरोश षष्ठ या द्वादश भाव में बैठा हो वह पापी अपने माता की मृत्यु को चाहने वाला, कोघी, सन्तान के सम्बन्ध लेकर दुखी और परस्नी के साथ मौज उडाने वाला है होता है ॥ १ ॥ ततो लग्नसप्तमभावगतहादशेशफलम्—

व्ययेशे मद्ने लग्ने जायासौख्यं भवेन्नहि ।

दुर्वेतः कफरोगी च धनविद्याविशारदः ॥ २॥

जिस जातक के जन्म समय में द्वादशेश छन्न या सप्तम भाव में स्थित हो वह क्वीसुस्र से रहित, दुर्बंछ, कफ रोग से युत, धनी और विद्याओं में निपुण होता है ॥२॥

ततो द्वितीयाष्ट्रमभावगतव्ययेशफलम्-

व्ययेशे च धने रम्ध्रे विष्णुभाक्तिसमन्वितः।

धार्मिक: प्रियवादी च गुणैः सर्वैः समन्वितः ॥ ३ ॥ जिसके जन्म काळ में ज्ययेश द्वितीय या अष्टम भाव मे बैठा हो तो वह मनुष्य विष्णु भगवान् का भक्त धार्मिक, प्रिय बोळने वाळा और सब गुणों से युत होता है॥३॥

ततस्तृतीयनवमभावगतस्ययेशफलम्-

भारुद्वेषी प्रियद्वेषी गुरुद्वेषी भवेन्नरः । व्ययेशे सहजे धर्मे स्वश्ररिस्य पोषकः ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में तृतीय या नवम भाव में व्ययेश बैठा हो तो वह मनुष्य भाई, गुरु और अपने मित्रों देसे शत्रुता करने वाला और अपने शरीर का पोपण करने वाला होता है ॥ ४ ॥

> ततो दशमैकादशभावगतव्ययेशफलम्— व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौक्य भवेन्नहि । मणिमाणिक्यमुक्ताभिर्धन किञ्चित्समाप्त्यात् ॥ ४॥

जिसके जम्म काल में व्ययेश दशम या एक।दश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य पुत्र के सुख से रहित, तथा मणि, माणिक्य, मुक्ता आदि के क्रय विक्रय से कुछ धन पैदा करने बाला होता है॥ ९॥

ततरचतुर्थपब्चमभावगतब्ययेशफलम्--

व्ययेशे च सुते तुर्ये नीचबुद्धिभवेन्नरः।

गृहभूमिसुखैर्हीनो जनन्याः क्लेशकारकः ॥ ६॥

ाजसे के जन्म काल में व्ययेश चतुर्थ या पत्चम भाव में बैटा हो तो वह मनुष्य नीचे बुद्धि वाला, गृह तथा भूमिके सुख से रहित और अपने माता को क्लेश देने बोला होता है॥ ६॥

#### इति भावेशफलम् ।

होरागंमे प्रथितजातकभूषणस्य शिष्टैः प्रभूतविपयैः परिशिष्टमेतत् ।
पूर्णीकृतं गण्कवृन्द्मुद् मनोझं होराप्रबन्धनिकुरस्वगृहीतसारैः ।।
इति "र्मायला" देशस्य "दरभन्ना" मण्डलान्तर्गत "जरिसो" प्रामनिवासिज्यौतिकाः
वार्य-पोष्टावार्य-साहित्यावार्योद्द-पदवीक-प्राप्त "रीपन्" स्वर्ण पदक
"उत्तरप्रदेशान्तर्गत "खुर्जा" स्थ "श्रीराधाकृष्ण" संस्कृत-महावियालय-त्रिस्कन्ध-ज्यौतिषशाश्र-प्रधानाभ्यापक-पण्डित
"श्री अन्युतानन्द भा शर्मणा विरिचतं
परिशिष्टप्रकरणं समाप्तम् ।

### परिचयः-

विदर्भे देशे इसी कति चिद्विहष्टेन मनसा पुरा रामो यहिमन् जनकसुत्या साकमवसत्। प्ररीदर्भक्षाया नगवरिमिते पूर्वहरिति पुरुख्याता कोशे बुधजननुतारस्तीह "जरिसो" ॥१॥ तिसम्मनोज्ञनगरेऽखिळळोकद्त्रः श्रीकरयपान्वयभवोऽतिविशुद्धकर्मा । क्षोपाह्व"देवन" इति प्रथितः पृथिव्यां जातः समैतरंगरेरिनशं सुपूज्यः॥ २॥ जातेष्यनेकविधकौशलगुन्धितेषु पुत्राखयः समभवन् सुतरां सुयोग्याः । तेष्वप्रजस्य कुशालस्य "भवी"ति सज्जा तस्यानुजस्य विदुषो हि "रुद्दी"ति सञ्जा ॥३॥ तन्नानुजो निखिळळोकनितान्तशान्तो धीरोऽतिरूपगुणवान् बहुकीर्तिकान्तः। स्वन्छाशयो द्विजवरो "जयदत्त"संजोऽनेकप्रवन्दिनपदोऽखिलदानविज्ञः ॥ ४ ॥ तस्याभवःस्तकदम्बकसर्वयोग्यो वैज्ञानिक. सहद्यः सरको वदान्यः । विद्यातपोविनयकीर्र्यंतुळोऽचळायामस्मन्पितामहपिता किळ "भ्रातृनाथः" ॥ ५ ॥ जातो विशुद्धगुणवर्य्यपितामहो मे स्वच्छाशयो गिरिशपादविल्याचेताः। वित्तः कृती फिलतशास्त्रविधौ नितान्त "गोस्वामि"संज्ञ इह शान्तगुणैकमूर्तिः॥ ६॥ तस्यामविषाखिळळोकहितैकद्चाः पुत्रा विवेकनिपुणा हातिशान्तकान्ताः । पञ्चानवद्यगुणसंविक्तितास्त्वमीषु सर्वानुजो मम पिता "बळदेव"नामा ॥ ७॥ तञ्जातेषुस्तेषुस्रस्सुकुळाळङ्कारभूतेष्वहञ्येष्ठाच्छ्री''रघुवशगकाद्वरजो विद्वज्ञनानांस्तां। वाच्छन्।मसुधारसाईहरयानां सतत सत्कृपाश्रीकालीपद्वयसेवनकृती श्रीअच्युतानन्द झा "चछनकछन"नाम्नि प्रन्थरस्ने द्यकार्पं विवरणमतिसूचम सर्वप्रश्नोत्तराणाम् । तदनुधवरुटीकायुग्मक "चोह्नदाये" तदनु च रुचिर तद् "वास्तुरस्नावस्री"के ॥ ९ ॥ तदन च सकलानां मानवानां नितान्तमुपकृतिकरणार्थं "पद्धतीनां" प्रकाशसः। तदनु विवुधवर्थाः। "जैमिनेः सूत्रके" च रुचिरयुगलटीका पञ्चमे पुस्तकेऽस्मिन् ॥१०॥ अथ "भावफळाध्यायो" छोमशोक्तोऽतिमञ्जुळः। मया 'विमळया'षष्ठष्टीकया विमळीकूतः॥ ''वापत्रिकोणगणिते" हाथ सप्तमेऽस्मिन् नीलाखरेण रचिते गणकाग्रीण। युक्तिः कृताऽतिल्लिता विद्यताऽवदाता छात्रोपकारजनिका मयका पुलाका ॥ १२॥ कृता ''बृह्दजातक"सज्ञकेऽष्टमे प्रन्थे प्रसिद्धे विमलाऽभिधानिका । टीका मया वासनया समेता सोदाहृति. सर्वजनित्रया च ॥ १३ ॥ ''बीजगणिते" च नवमे सवासनोहेशिका टीका । अथ "जातकाभरगणके वृत्तामे "विम्लाण मया विद्विता ॥ १४॥ " रमलनवरान"सही द्रीकी चैकादेशेऽथ "विम्ली"व "सरलिकोण" ब्रीतिशिक पुस्तकं ततो रचितम् कि 1 9 5 शास्त्राञ्चकाणाः व्यवस्थानस्य अस्य विश्वास्य विद्या । अन्यास्त्रियनद्वप्रमिता प्रकाशिता मुद्रापयिश्वा विद्या मुद्रा मया ॥ १६॥ 42;864